| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

धी सारणैश्वरजी सहाय है.

# समर्पण.

नंदिगिरी नरेश, कटार बंध चौहान; दलाणी खेतरा, जेत जुहार. गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, धर्मधुरंधुर, अखंड प्रौढ प्रताप, चौहान कुछ भूषण अर्बुदाधिपती राज राजेश्वर महाराजाधिराज महारावजी श्री श्री १०८ श्री श्री सर स्वरूपरामसिंहजी साहेब बहादुर

रियासत सिरोही (राजपूताना).

मान्यवर महारावजी साहब,

यह सामान्य स्वीकार हुआ है कि श्रीजी हुजूर अपने सेवकों में से जो साहित्य की उन्नित्त के वास्ते मिहनत करतें है उसके पोषक व आश्रयदाता है, जिससे इस ग्रंथ का लेखक जो सिरोही रियासत का पुराना सेवक और पेन्सनर्र है वह परमक्रपालु परमात्मा की कृपा से यह 'चौहान कुल कल्पद्रूम ' नामक ग्रंथ हुजूर के चरणार्विद में समर्पण करनेको शक्तिवान होने पाया है. इस ग्रंथ के लेखक की खास मान्यता है कि चौहान कुल के राजपूत इतने मशहूर है कि जिनकी तारिफ से भारतभूमि एक समय गर्जित थी. ऐसे चौहानों की अमरकीर्ति का खयाल इस ग्रंथ से होगा. जीस कुल की कीर्ति के आप श्रीजी भी एक नमूने हैं.

इस यंथ के लेखक को जहां तक मालूम है, आप श्रीमान् लोककल्याण के हरएक कार्यों में फैयाज दिल वाले और अपने सरदारों व प्रजाजनों में संप और सुलह शान्ति हमेशा बनी रहे तथा उनकी बहतरी होया करे उनके वास्ते सदा तत्पर रहते हैं, जिससे आप हुजूर ने परोपकारी राजाओं की पंक्ति में चिरस्थायी पद प्राप्त किया है. ये सर्व सद्गुणों के स्मर्णार्थ यह यंथ एक यादगार भेट स्वीकार होगी ऐसी नम्न याचना के साथ समर्पण किया जाता है.

आग्रुरोड, अक्षय तृतिया. ता. ४ मेई सन १९२७ ई. ही. श्रोजी हुजूर का निमकहलाल व फरमावरदार तावेदार सेवक सुभाई बी. देसाई.



### " Nand Giri Naresh, Katar Bundh Chouhan Datani Khetra, Jeyt Juhar. "

His Highness Maharaja Dhiraj Maharao Shree Sir Sarup Ram Sinhji Saheb Bahadur,

K. C. S. I.

#### SIROHI STATE.

Rajputana.

Your Highness,

"Nand G
Data
To,
His High:
Sir S

Your Highnes.

It is g
supporter of lea
of those who as
I, an old and
been enabled to
appropriately sig
of whose fame I
is a worthy upl
Highness holds
cause of everyth
Sardars and Ry
of the sons of I
permanent rank
prove a worthy

Sirohi. It is generally acknowledged that Your Highness is a reputed supporter of learning in general and in particular of learning on the part". of those who are labouring under your care By the grace of the Almighty, I, an old and humble servant and pensioner of Your Highness have been enabled to submit to-day for your perusal, a work, which, I believe, appropriately signalises the name of the illustrious Chouhans with the ring of whose fame India once rang In my own estimation Your Highness is a worthy upholder of the glory of the same Chouhans. Further, Your Highness holds himself in perpetual readiness with your generosity in the cause of everything good, with your solicitude for the welfare of the Sardars and Ryots of the State and with your enthusiasum for the unlift of the sons of Rajputs. These virtues have earned for Your Highness a permanent rank in the galaxy of benevolent kings. May these volumes prove a worthy tribute to the memory of all these.

I beg to remain, Your Highness, Your most obedient and faithful servant, Lallubhai B. Desai.

#### **OPINION OF**

Hon'ble Mr. M. Keane, c. I. E., I. c. s.,

(Late Settlement Officer, SIROHI & TONK.)

President Legislative Council, U. P.

&

Commissioner Jhansi Division,

ON

#### Chouhan Kul-Kalpdrum.

Commissioner's Office, Jhansi.

Dated the 28th July 1927.

It is now many years ago since I first listened to the Author, of this invaluable work narrate the beginnings of this History as we moved along in Camp through the mornings of the pleasant cold weather of Rajputana. It is a great pleasure to see these stories now enshrined in History.

Mr. Lallubhai himself has taken me through the History and I am impressed with the system and method with which he has carried out the work. It is a complete record of the whole Chauhan Clan and the different branches are set out so clearly that there is no difficulty in reference. In so technical obscure and complicated a subject this is a considerable achievment. Mr. Lallubhai shows in every page the great pains he has taken in collecting and comparing his authorities. For the whole Chauhan Clan, the work will be most useful while for Sirohi itself in particular it will be the treasury of their History and the test for the Settlement of disputed points in futures. Not only it is invaluable to the State but it should commend itself to all the Jagirdars. Their family History is faithfully given — a record for ever — and not only that but there is a trustworthy account at last of their rights, privileges and obligations. The origins of the States of Sirohi and Barya are interesting and their rise to independance worth study. The Student can follow them here. The State undoubtedly owes Mr. Lallubhai a deep debt of gratitude ( and more ) for this painstaking work.

**Sd. M. KEANE.** 28-7-27.

#### OPINION OF

Hon'ble Mr. M. Keane, c. i. E., i. c. s.,

(Late Settlement Officer, SIROHI & TONK.)
President Legislative Council, U. P.

&

Commissioner Jhansi Division,

ON

#### Chouhan Kul-Kalpdrum.

Commissioner's Office, Jhansi.

Dated the 28th July 1927.

It is now many years ago since I first listened to the Author, of this invaluable work narrate the beginnings of this History as we moved along in Camp through the mornings of the pleasant cold weather of Rajputana. It is a great pleasure to see these stories now enshrined in History.

Mr. Lallubhai himself has taken me through the History and I am impressed with the system and method with which he has carried out the work. It is a complete record of the whole Chauhan Clan and the different branches are set out so clearly that there is no difficulty in reference. In so technical obscure and complicated a subject this is a considerable achievment. Mr. Lallubhai shows in every page the great pains he has taken in collecting and comparing his authorities. For the whole Chauhan Clan, the work will be most useful while for Sirohi itself in particular it will be the treasury of their History and the test for the Settlement of disputed points in futures. Not only it is invaluable to the State but it should commend itself to all the Jagirdars. Their family History is faithfully given — a record for ever — and not only that but there is a trustworthy account at last of their rights, privileges and obligations. The origins of the States of Sirohi and Barya are interesting and their rise to independance worth study. The Student can follow them here. The State undoubtedly owes Mr. Lallubhai a deep debt of gratitude ( and more ) for this painstaking work.

**Sd. M. KEANE.** 28-7-27.

#### Review ( Note ) of Rajya Ratna

# MEHTA SADASHIVRAM, Chief Minister. SIROHI STATE. (RAJBUTANA)

ON

#### CHOUHAN KUL-KALPADRUM.

Notes by the Chief Minister

The geneological Tree, with a history of the Chouhan Family, which Nyay Ratna Lallubhai intended preparing, has come to my hands in a bigger volume, full of more valuable information than was ever expected and in quite a different form.

The first volume begins from the very root of the Chouhan Family. Had the parent tree been shorn of its several branches, it would have been of very little use to readers but the Author seems to have understood the importance of incorporating the parent with its branches and successfully done the right things, which adds to the importance of the whole. The whole piece is brought to a finis, quoting the several authorities on which he relies, which adds to his honest efforts throughout. It is the first attempt in which the geneology and history of the whole Chouhan Family has successfully been tried and published. It bears a peculiar name in being termed "Chouhan Kul-Kalpadrum", which name it fully deserves.

The Choulans are ever proud of the valour and independence of their forefathers, but this has never been put before the public in a consolidated volume. This want has been filled by these volumes & the reader can form an idea of the author's honest but authentic efforts for his collections. Not only has he brought to prominance the Marwari Poets of the day but he has brought the heroes, for whom the poems were prepared, into lime-light.

The unpublished history, of how the Chonhaus could keep their independence during the Moghul Empire, which tried to crush the self respect and independent spirit of the Rajput pure-blood Rulers of this country and how they could hold Abu, considered a holy place by the Hindus of whatever faith, as well as, a heaven in the arid plains of Rajputana, has been narrated in the volumes. This attempt will ever stand as a land-mark to the main Chonhau Family and its branches.

In the second part, mention has been made in detail of the geneology and a short history of the Chouhan Sirdars of Sirchi, on perusal whereof the reader can form an idea of how vast an area of territory Sirchi held a century before, the living proof where of are the several Sirdars under Marwar and Palampore, enjoying the same Jagirs given them ones by Sirchi Darbar. It has to be noted here that it is the Chohan Sirdars, who worked hand in hand with the Maharno in times when Sirchi was attacked & sacked by the Moghals and by its neighbouring States, while the same Sirdars or their descendents did not hesitate in bringing about the disruption of its Parent State by joining hands with the neighbouring States and accepting their suzerainty.

In the latter part of the nineteenth century, when the whole of India was passing through the days of chaos, Sirchi suffered as well. To avoid the complete disraption of his State, the then Maha Rao Sheosingji invoked the aid of the British and to be free from further complications with his remaining Sirdars, passed clear orders defining the rights and liabilities of each of them. But as in the Chouhan motto "might and stubbornness" reign supreme in their disposition from their birth, they continued to act in their former attitude and have thus proved

## ' चौहान कुछ करपंडूस ' के रचिता.



न्यायरत देसाई लहुभाई भीमभाई.

and the second

॥ श्री सारणेश्वरजी ॥ श्री गणेशायनमः

# चौहान कुछ कल्पद्रुम.

# भूमिका.

राजपुत्रों के छचीस राज कुछों में चौहान वंश के राजपूतों ने वीरता, स्वाभिमान और नेक टेक का सम्पूर्ण रक्षण करके भारतभूमि के इतिहास में अग्रस्थान प्राप्त करने में चड़ी नामवरी पाई है ऐसा सर्वानुमते स्वीकार हुआ है, और यह प्राचीन व गौरवशाली वंश के नामांकित राजपुत्रों की प्रशंसा के वास्ते हरएक भाषा में पूर्व काल से ही अनेक काव्य पंथ रचे हुए हैं; वैसे विद्वान किवयों ने भी अनेक गीत किवत्त रचकर इस कुल के इतिहास का रक्षण करने में अपना हिस्सा दिया है. ऐसे निष्कलंक व प्रभावशाली राजकुल की सची और सप्रमाण ख्यात हरएक शाखा के सिलसिलेवार वंशवृक्ष के साथ प्रसिद्ध करने की गरज से इस प्रंथ के लेखक ने प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, अप्रसिद्ध हस्तिलिखत काव्य और ख्यातें, विद्वान किवयों ने रचे हुए ऐतिहासिक गीत किवत, तथा प्रसिद्ध में आये हुए हस्तिलिखत व छपी हुई ऐतिहासिक पुस्तकों में से चौहान राजपूतों से तालुक रखने वाली ख्यात को एकत्र करके इस कुल के राजपूतों के वहुए, कुलग्ररू, राणीमगा व पुरोहित आदि की पुरानी वहीओं से जरूरी सहायता लेकर यह "चौहान कुल कल्पद्वम " नामक प्रंथ रचा है, जिसमें मूल पुरुष 'चाहमान ' से ग्रुरूआत करके वर्तमान समय तक का इतिहास अंकित है.

वस्तुतः 'चाहमान ' नामक वडा प्रतापी पुरूष के नाम से 'चौहान वंश ' कहलाया है, परन्तु पीछे से इस वंश की २४ चौवीस शाखा होना कहावत से व प्राचीन हस्तिलिखत पुस्तकों से भी प्रसिद्ध है. जो शाखाएं चौहानों का सांभर में राजस्थान होने वाद विभक्त हुई हैं, जिनमें कितनीक शाखाएं सांभर से व कितनीक शाखा विक्रम संवत् की ग्यारहवीं सदी में नाडोल से नीकलो है, लेकिन उनमें कौन २ शाखा सांभर से व नाडोल से विभक्त हुई वह विवाद प्रस्त होने से. चौहानों की प्राचीन शाखा के विषय में एक स्वतंत्र प्रकरण (तीसरा प्रकरण) लिखा गया है, उससे मालूम होगा कि अलग २ शाखा की ख्यातों में अंकित हुई प्राचीन चौबीस शाखाओं को एकत्र करके जांच करने से उनमें बहुतसी उपशाखाएं शामिल हो चूकी है, जिससे चौहानों की चौबीस कहलाती शाखा की संख्या सैंकडों के अंक पर जा पहूंची है. जो कि चौहान कुल के

इतिहास वेत्ताओं ने मान्य रखे हुए, ऐतिहासिक साहित्यों के उपरांत प्राचीन कंठस्थ ऐतिहासिक साहित्य और बहुओं आदि की बहीओं से प्राप्त हुई ऐतिहासिक सामग्री के प्रमाण भी जगह २ अंकित किये है.

चौहान राजपूतों की ख्यात का सारांश यह है कि इस कुछ के छोटें र सरदारों से लगाकर वहे र राजा महाराजाओं तक के पुरुषों ने स्वतंत्रता व खाभिमान का संरक्षण करने में ही अपनी जिन्दगी का सार्थक होना समझ कर इसी उद्योगमें अपने प्राण और सर्वस्व समर्पण करने में यत्किंचित परवाह न की. यानी किसी कविने कहा है कि.

" घन गया फिर आ मिले, त्रिया गई मिल जाय, भोम गई फिर से मिले, गेंइ पत कवहु न आय."

इसी सूत्र का चौहानों ने दृढता से पालन करके अपने कुल के गौरव को कायम रखने में सफलता प्राप्त की है.

इस ग्रंथ में अंकित हुए प्राचीन इतिहास से मालूम होगा कि पूर्व काल में भारत भूमि के हरएक विभाग (काहिमर, उत्तराखंड, पंजाव, राजपूताना, मालवा, मध्यप्रान्त, गुजरात, दक्षिण महाराष्ट, पूर्व और वंगाल आदि देशों ) में चौहानों के राज्य विद्यमान थे और विक्रम संवत् की तेरहवी सदी की ग्रुरुआत में चौहान राजवंश हिन्दुस्तान के सम्राट पद पर नियुक्त था, परन्तु परदेशी व परधर्मी के हिन्दुस्थान पर वार २ आऋमण होने से जगह २ चौहान राजपूतों ने स्वदेश रक्षार्थे और स्वतंत्रता व स्वमान का रक्षण करने के वास्ते अपनी जान कुर्वान करने से, उनके वंशजों के तरफ वर्तमान समय में सिर्फ गिन्ती की रियासतें (राजपूताना में १ बून्दी, २ कोटा, व ३ सिरोही. मालवा में ४ खिलचीपुर, गुजरात में ५ छोटाउदयपुर व ६ देवगढ वारिया. ) तोपों को सलामी वाली रहने पाई है, और दूसरी रियासतें छिन्न भिन्न होकर उनके वंशज हरएक प्रांतो में छोटे-वडे चीफ (तालुकदार) जमीनदार, जागीरदार या भोमियों की पंक्ति पर जा पहूंचे ह. यदि मुगल बादशाहों के जमाने में जब कि बहुत से राजपूत राजाओं ने देशकाल के अनुसार स्वतंत्रता और स्वाभिमान को तिलांजली देकर वादशाहों की इच्छा के अनुकूल बनकर अपना स्वार्थ साधने का प्रयत्न किया था, वैसा चौहान राजपूतों ने भी किया होता तो वर्तमान समय में हिन्दुस्तान के हरएक प्रांतों में चौहानों की कईएक बडी २ रियासतें विद्यमान रह जाती, परन्तु स्वतंत्रता, स्वाभिमान और नेकटेक की धुन में ही मचेपचे हठीले चौहानों ने वैभव-सत्ता व राज्य का लोभ नहीं रखते कीर्ति का लोभ रखने के कारण वह लाभ ग्रमा दिये, ऐसा इस अंथ के पढने वाले को उस समय की अंकित हुई ख्यात से मालूम होगा.

चौहान राजपूतों वीरता व गौरव में श्रेष्ट होने से इस कुछ की प्रशंसा में

है, क्यों कि उसके इतिहास से चौहानों की तवारिख के वास्ते एक नया सफा खुळता है, इसके विषय में मेवाड के कवि दधवाडिया खेमराज ने कहा है कि—

" एकावन बरस जिन्यो अनाड; जीतो निज बावन महाराड."

यानी अकबर बादशाह के सम्पूर्ण तपते हुए राज्य अमल में यह महाराव विद्यमान था और इसने अपनी स्वतंत्रता व स्वमान का रक्षण करते हुए, वादशाह के विरुद्ध पक्ष वाले राजाओं को आश्रय देकर एकावन वर्ष की जिन्दगी में वावन दफे युद्ध में विजय प्राप्त किया था, विल्क इस महाराव के इतिहास की मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह के इतिहास के साथ निष्पक्षपात से समालोचना करने से यह दोनों राजाओं की हरएक बातों में समानता नजर आवेगी, तदुपरांत महाराव सूरताणिसह के विषय में, ये विशेषता दृष्टिगोचर होगी कि मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह को जब अपनी जन्म भूमि त्याज करना आवश्यक हुआ, तव महाराव सूरताणिसह ने अपने राज्य की सीमा में रह कर अकवर बादशाह के दुश्मनों ( राठौरों व सिसोदियों ) को अपने आश्रय में रख कर शाही फौज को सफलता प्राप्त होने न दी. कियों ने इन दोनों स्वाभिमानी राजाओं की स्वतंत्रता कायम रहने के विषय में समानता दर्शाने के वास्ते कहा है कि—

" अवर नृष पतशाह अगे, होई भ्रत जोडे हाय; नाय प्रदेषुर न नम्यो, नम्यो न अरबुद नाय."

यह कथन अकबर वादशाह के समय में किव ने कहा है. इस विषय में खुलासे वार अहवाल इस ग्रंथ के प्रथम विभाग के पृष्ट २५४ से २५६ तक में अंकित है.

चौहान राजपूतों की पूर्ववत् नेकटेक मुगल वादशाहों के समय में कहां तक कायम रही है, उनके वास्ते ' वूंदी के हाडा चौहान व सिरोही के देवडा चौहान की अंकित हुई ख्यात से इतिहास रिसक पाठकों को चौहान कुल के राजपूतों के वास्ते जरूर बहुमान उत्पन्न होगा, क्यों कि मुगलों के समय में कलंकित कही जाती ' 'डौला व 'नोरोज ' की प्रथा से चौहान राजपूत वेदाग रहने से उनकी उज्वल कीर्ति के यशोगान कि लोगों ने अनेक प्रकार से किये हैं, यानी कि ने कहा है कि—

" वूंदी हाटा भोजगल, सिरोही स्रताण; अकवर सुं उभा अणी, छावा दोऊ चहुआण. "

यदि बूंदी के हाडा राव सूर्जन व उसके कुमार हाडा भोजमल ने अकबर बादशाह की सेवा स्वीकार ली थी, परन्तु अपना स्वमान और कुल मर्याद निभाने के वास्ते प्रथम खास शर्तें वादशाह से मंजूर कराने बाद शाही सेवा में वे उपस्थित हुए थे; ( देखो इस ग्रंथ के पहिला विभाग के पृष्ट ७२ की टिप्पनो.) जिससे हाडा चौहान की मानप्रतिष्ठा जैसी की वैसी कायम रहने पाई है, और जब २ मुगलों ने वे शर्तें तोडने के वास्ते प्रयस्न किया तब २ उनको निष्फलता मिली है, इसी कारण से किव ने कहा है कि—

१ अवनी राजकुमारी का शाही खानदान वालों के भाष विवाह करना. २ नोरोज की गुजरी के बजार में अपनी स्त्रीओं को शामिल रहने को मेजना.

होने पर भविष्य में दूसरी आवृति छपेगी उसमें उनका इतिहास इसी मुआफिक विस्तार से अंकित होगा, वैसे इस ग्रंथ में अंकित हुई ख्यात में अपूर्णता या गल्ति रह जाने के विषय में सूचना होने पर उनके वास्ते भी उसमें दूरस्ती की जायगी.

इस प्रंथ का लेखक विद्वान किंवा इतिहास का अभ्यासी नहीं है, वैसे इतिहास की पुस्तक लिखने की उसकी योग्यता भी नहीं है, परन्तु राजपूताना की गौरवशाली भूमि में उसका अन्नोदक निर्माण होने से, सिरोही रियासत में जिन्दगी व्यतित होने के कारण यह ऐतिहासिक घटना से भरी हुई भूमि के प्राचीन जाहोजलाली के स्मारक स्थल, दंतकथा और वीर पुरुषों की वीरता के गीत कवित्तों का परिचय होनेका मौका हाथ लगने से हृदय में उद्भव हुई प्रेम उर्मि का पोषण करने के वास्ते, ऐतिहासिक साहित्यों को खोज में लगकर, प्राचीन साहित्यों को एकत्र करने का प्रयस्न किया गया, और संग्रह हुई सामग्री से अपने दिल में सन्तोष मनाने के वास्ते गुजराती भाषा में १ - 'राजयोगी परमार धारावर्षादेव, २ देवी खड्ग अने चितोडनी पुनः प्राप्ति 'व '३बलहरु बंका देवडा ', नामक तीन ऐतिहासिक उपन्यास रचकर प्रसिद्ध किये, लेकिन उससे चाहिये वैसा समाधान नहीं होने के कारण जिस चौहान वंश (देवडा चौहान) के अन्नजल से लेखक व उसके बाल बचों का पालन पोषण हो रहा है और भविष्य में होने की उम्मेद की जाती है, उस चौहान कुल की कुछ यादगार सेवा लेखक के हाथ से हो सके वैसी तीत्र अभिलाषा होनेसे, प्रथम 'देवडे चौहानों ' के वास्ते एक पुरतनामा अंकित करके इस्वी सन् १९१२ में मरहूम सिरोही महाराव साहेब सर कैसरीसिंह वहादुर जी. सी. आई. ई., के सी. एस. आई. की हजुर में वास्ते मुलाहिजा के पेश किया गया, जिसपर उन नामदार ने पसंदगी बताकर समस्त चौहान राजपूतों के वास्ते यह 'चौहान कुल कल्पढ़ूम 'की रचना करने में सहायता मिले वैसी सामग्री अपने पुस्तक भंडार से देने की क्रुपा की, और बहुआ आदि राजकुल के इतिहास की नुंद रखने वालों की बहीओं से मिलान करने का इन्तजाम कर दिया, जिससे ही ऐसा महद् प्रंथ रचने की लेखक की महत्कांक्षा फलिभूत हुई है.

इस प्रंथ के रचना की सब सामग्री कई वरसों से इक्टी हो चुकी थी, परन्तु ऐसा बड़ा ग्रंथ बगैर आश्रय के छप सके वैसा न होने से वे सामग्री बस्ते में ही पड़ी रही थी, दरिमयान सिरोही रियासत के देवडे सरदारों की जागीर के हक इकुक के सेटलमेंट करते वक्त इस सामग्री की सहायता छेने में आई, तब से देवडे सरदारों का लक्ष इसकी तरफ हुआ, और उन्होंने इस ग्रंथ को प्रसिद्ध कराने की गरज से ता. २७-१-२५ ई. के दिन मौजूदा महाराव साहेब सर स्वरूपरामसिंह साहेब के आगे छुछ सहायता देने का प्रस्ताव किया, जिस पर से 'सिरोही स्टेट प्रेस' में यह ग्रंथ छाप देने का स्वीकार हुआ परन्तु उसमें भी बाधा आगई, यानी सरदारों ने सहायता के विषय में अपनी तरफ से जो योजना करना चाही थी वह पूर्ण न होने पाई, और स्टेट प्रेसमें चाहिये वैसा छपाई का

काम होने की मूरत नहीं पाई गई, जिससे पुस्तक की रचना के वास्ते जो श्रम उठाया था वह ग्र्या हो गया, लेकिन सिरोही रियासत के मौजूदा चीफ मिनिस्टर मारेव गाग्यरलं महोना सदाशीवराम ने लेखक की नाउम्मेदी देख कर नामदार महाराव साहय के हुजूर में इस प्रंथ के विषय और जरूरत पर खयाल फुरमाने की अर्ज करने से महाराय साहय ने लेखक का मंद उत्साह को सजिवन करने के वास्ते आश्वासन देकर अपनी सहानुभृति प्रकट की, तथा दूसरे किसी प्रेस में छपवाने की व्यवस्था करने के वास्ते कामगलाऊ सहायता देकर इस प्रंथ की ८० प्रति रियासत में लेना मंजूर फरमाथा, जिनमें यह प्रंथ प्रमिद्ध करने का सुयोग प्राप्त हुआ है.

इस प्रंथ को दो विभाग में प्रसिद्ध करने का खास कारण यह है कि शेनों विभाग के निषय में क्रक है, यानी प्रथम विभाग में समस्त चौहान कृत्र के इनिहास में तालुक है, नव हितीय विभाग में सिर्फ 'देवडा चौहान ' मादागें का वंशाक्ष और इतिहास अंकिन हुआ है, जिसका खास तालुक देवडा, थोटा, वालोनर, चीवा व अवसी शासा के चौहानों से ही है, वसे उन सरदारों का इतिहास इनना वारिक संशोधन करके अंकित हुआ है कि सिरोही रियासत के कुल चौहान सरदारों के वंशाक्ष में उनके खानदान में जनम लिये हुए एक भी पुरुष इस चंगाक्ष में वाकी नहीं रहा होगा, क्यों कि यह दूसरे विभाग की पुस्तक सिरोही रियासत के सम्दारों के वास्ते जितनी इतिहास के लिये जरूरी है, उससे ज्यादह जरूरत हरएक जागीर के वारितान के हक हकुक के निसवत होने के कारण हरएक वंशवृक्ष के वास्ते मग्दारों से जाच कराकर यह मही होने के विषय में बहुआ आदि से तहरीरी प्रमाण पत्र लेने याद उनके वंशाक्ष अंकित हुए है.

वस्तृतः इस प्रंथ की रचना के वास्ते साहित्य इकट्टा करने का काम वि. सं. १९६० में शुरू हुआ था और वि. मं. १९७२ तक में जरूरी मसाला जमा हुआ, परन्तु ऐसा काम मम्पूर्ण होना न होना यह बात कुदरन के उपर होने से अनेक प्रकार के विप्त आये ही रहे, थिन जय कि पुस्तक छपने का काम शुरू हुआ और प्रेस में छपने के वास्ते फर्में लिए कर भेगे जाने थे, तब दरिमयान में पुस्तक की रचना में अविरिम्त अम उठाने में लेगा कर सम्त्र धिमार हो गया, और ऐसी विमारी हुई कि यह काम पूर्ण होने की ममापना कम हो गई, परन्तु ऐसे निराहा के समय में चीक मिनिस्टर साहब मिरोही ने बार २ आसामन देका उनेजिन करने से और कमें की नकल करने के वास्ते व प्रेस में यह कर प्रकार वे लिये एक अहलकार (पुरोहित चीमनीराम माम्बरवाडा वाला) की महापता रेने में ही लेगक यह काम सम्पूर्ण करने के वास्ते आस्वशाली हुआ है, जिनके ठिये सक्तर महेना सदाशिवराम का लेगक घटन शुक्रर शुक्रर शुक्रर गुजार है.

इस स्थान पा यह बात स्पष्ट लफ़जों में स्वीकारना ज़रुरी है कि इस मंथ का लेखक

सिरोही रियासत कें चौहान सरदारों ने नामदार सिरोही दरबार साहब को सहायता के वास्ते गुजराई हुई अर्ज और उसपर रियासत सिरोही की तरफसे हुकम हुआ वह.

### मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब सिरोही स्टेट.



राजरल भहेता सदाशिवराम चाफ मिनिस्टर साहब.

[ विमांग पहिला पृष्ट ३४४ ]

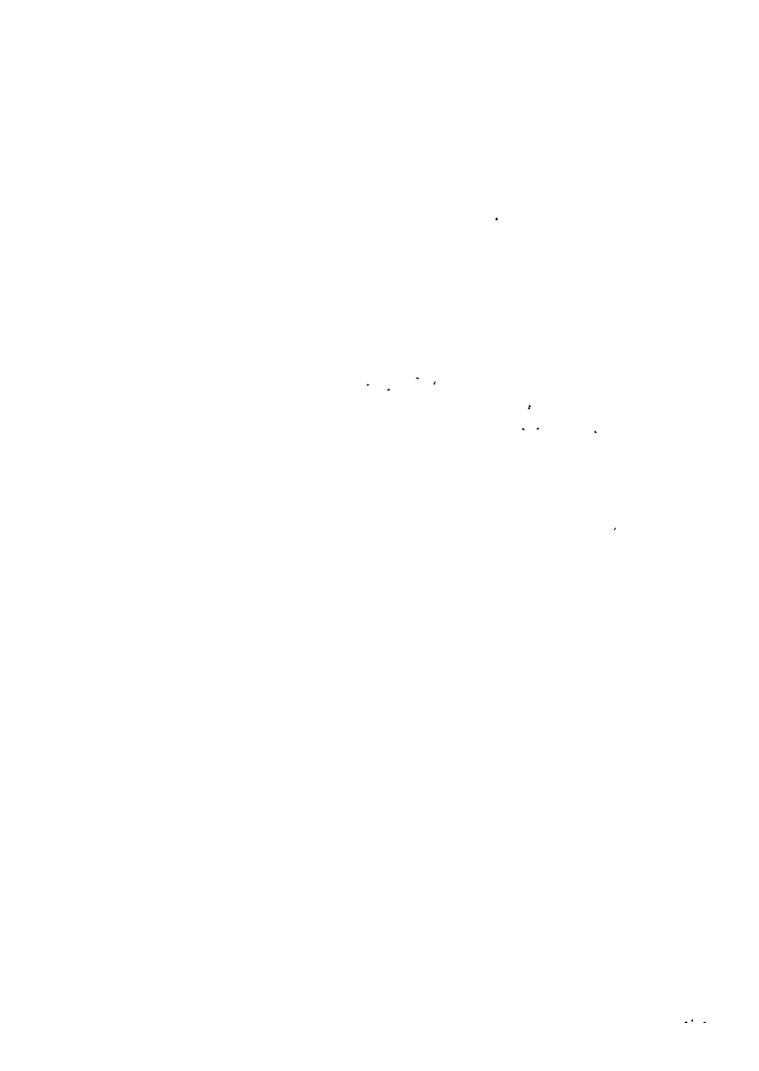

विद्यान किया हिन्दी भाषा का ज्ञाता नहीं है, उसकी मातृभाषा गुजराती है, जिससे इस हिन्दी भाषा के ग्रंथ में भाषा, व्याकरण व वाक्य रचना के अनेक दीप रहने पाये हैं, वैसे तिवयत नादुरूस्त होने से ऐसी वातों पर कम ध्यान रहा है. जो कि प्रथम के कितनेक प्रकरणों में छेखक के मित्र मा. गणेश सदाशित्र आपटे M. A. L. L. B. (प्रा. से. महाराव साहेत्र सिरोही) की सहायता ली गई थी, छेकिन पीछेसे पुस्तक जल्दी छपवाने के वास्ते प्रेस में आदमी रखने की आवश्यकतां होने से प्रुफ देखने का मौका नहीं मिला, जिससे ज्यादह गलती रहने पाई है सो उसके वास्ते सुज्ञ पाठक क्षमा करेगें, और पुस्तक के विषय व उनकी जहरियात पर ध्यान फुरमावेंगे. यदि इस ग्रंथ से छेखक की अभिलापानुसार चौहान कुल के राजपूतों की लेखक के हाथसे कुछ भी सेवा हुई है वैसा मान्य किया जायगा तो लेखक उठाये हुए अम का सार्थक होना मानकर संदुष्ट होगा.

इस यंथ की साहित्य सामगी में जो २ प्रसिद्ध व अप्रसिद्ध पुस्तकें, ख्वात आदि की सहायता ली गई है, उनका उछेल योग्य स्थल पर उस पुस्तक के कर्ता व साहित्य देने वाले सद्गृहस्थों के नाम के साथ किया गया है, वैसे प्राचीन गीत कितों के विषय में जिन २ ×किन के नाम प्राप्त हुए वह अंकित किये हे, जिनके वास्ते इस स्थान पर वे विद्वान लेखकों व किनयों का इस यंथ का लेखक शुकरीआ अदा करता है, क्यों कि उनकी सहायता से ही यह यंथ रचने पाया है, उनमें खास करके मग्हृम मूता नेणशी, और मौजूदा इतिहासकार रा. वा. पंडित गौरीशंकर औद्या व देवडा चौहान का बहुआ लक्ष्मणिसह, जिनके पुस्तकों से इस यंथ में जगह २ सहायता ली गई है, उनका जितना अहसान माना जाय वह कम है. इसी मुआफिक वडोदे के लुहाणामित्र स्टोम प्रिन्टींग प्रेस के मालिक ने इस पुस्तक को कम समय में छाप देने के वास्ते जो तकलिफ उठाई है वह तारिंफ के काबील है.

अखिर यह भूमिका समाप्त करने के पहिले लेखक को दूबारा जाहिर करना जरूरों है कि, इस ग्रंथ की रचना के वास्ते साहित्य सामग्रो एकत्र करने का मौका प्राप्त करा देने का वहुमान मरहूम महाराव साहेव सर कैसरीसिंह बहादुर को, व पुस्तक छपवाने

<sup>×</sup> ईं 4 ग्रंप में नाहिर में आये हुए कियों के नाम १ किन चंद बारहर, २ किय अह, ६ किन पद्मनाम, ४ किन धामा, ९ किन चंद बारहर, १ किन पद्मनाम, ४ किन धामा, ९ किन स्राह्म बारहर, ६ किन धामिया माला, ७ किन धादा हूर्श, ८ किन आहा किरना, ९ किन धाहा द्यालदास, १० किन धाहायच प्रना, १२ किन आसिया दूरा, १३ किन आसिया दूरा, १४ किन धाहायच प्रना, १२ किन धाहा प्रकृत्दाम, १७ किन द्वा द्वा खेमराम, १८ किन धाहा भागा भागा, २० किन आहा खोटीदान, २१ किन धाहा भागा, २२ किन धाहा भागा, २२ किन धाहा स्राह्म १४ किन धाहा भागा, २४ किन धाहा स्राह्म १४ किन धाहा स्राह्म १४ किन किये है, वैसे जिनक नाम नहीं मीछे पहां पर किन के नाम दर्ग नहीं हुए है.

# चौहान कुल कल्प द्रुम.

विभाग १ ला.

प्रकरण १ ला

### ' कीहानों की उत्पत्ति व गोश्र.'

चौहान राजपूतों की उत्पत्ति आबू राजमें श्री अचलेश्वरजी महादेव के मन्दिर पास 'अनल कुंड 'से होना दंतकथा, व प्राचीन कान्यों से जाहिर है, वैसे चौहान कुल के बहुए, कुलगुरु, राणीमगा-आदि आश्रितों की पुस्तकों में भी चौहान राजपूतों को अनल वंशी होने का उल्लेख पर्याप्त है, परन्तु चौहानों के बारे में प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकें, शिलालेख, ताम्रपत्रादि साहित्य अब और जाहिर होने के बाद चौहानों की उत्पत्ति के विषय में कितनीक शंकाएँ उपस्थित होने लगी हैं.

राजपूतों का प्राचीन इतिहास सिल सिले वार नहीं होने से ऐसी बातों का स्पष्ट निर्णय नहीं होते तर्क से अनुमान किया जाता है, और वेसा अनुमान दूसरी नई हकी-कत्त प्रसिद्ध होने पर तवदील होता है; इसी कारण से कौन २ राजपूत कुल किस २ वंश के हैं और उनके गोत्रादि क्या २ हैं, ऐसी महत्व की घातों का अभी तक निर्णय नहीं हो सका है, उसी तरह 'सिरोही राज्य का इतिहास ' नाम की पुस्तक में चौहानों को अग्नि (अनल ) वंश का होना मानने में कितनीक इंग्लाएँ वताई गई हैं.

राजपूत लोग अपने कुल, वंश और गोत्रोचार आदि के वास्ते अपने कुलके बहुओं की पुस्तकों में लिखी हुई वातों पर ज्यादह एतवार रखते हैं. देवडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक में चौहान राजपूतों का यजुर्वेद, माध्यंदिनी शाखा, पंच प्रवर, अग्नवर्ण, ब्रह्म गायत्री, अनल वंश, वत्सगोत्र, आशापुरी अन्विका देवी, वगैरह होना लिखा है. इसी मुआफिक राज पुरोहित व कुल ग्रुक्त की पुस्तकों में भी नूँद हैं. ' पृथ्वीराज रासा ' नाम की पुस्तक में चौहानों की उत्पत्ति अनल कुंद में से होने का लिखा गया है, परन्तु ' पृथ्वीराज रासा ' नामक पुस्तक चंद किन के नाम से वि. सं. १६०० के वाद किसी किवने रची हैं, ऐसा इतिहास वेत्ताओं का अनुमान है, और साथ यह भी अनुमान किया

<sup>\*</sup> ईस दांका के कारण के वास्ते 'सिरोही राज्य का इतिहास ' नामक हिन्दी प्रस्तक नो रा. व पंडित गौरीशंकर स्त्रीया ने रची है उसका १८ १५८ से १६१ तक देखो.

- २. आबू पर वि. सं. १३७७ का शिला लेख जो सिरोही राज्य स्थापन करने वाले महा-राव लूंभा के समय का है उसमें लिखा है कि—" पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र वंश अस्त हो गये तो वत्स ऋषि ने दोष के भय से ध्यान किया. वत्स के ध्यान से चंद्रमा के योग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने चौतरफा दैत्यों को देखा और उनको अपने शस्त्र से मार कर वत्स को संतुष्ठ किया. " यह पुरुष चंद्र के योग से उन्पन्न होने के कारण ' चंद्रवंशी ' कहलाया.
- ३. चौहानों के वास्ते प्राचीन साहित्य में सब से प्राचीन ग्रंथ 'पृथ्वीराज विजय' नामक है. जो 'पृथ्वीराज चौहान ' के राज्य काल में लिखा जाना स्वीकार किया जाता है. उस ग्रंथ में चोहान राजपूतों को 'सूर्यवंशी ' होनेका स्पष्ट उल्लेख है.
- थ. उपर्युक्त प्रंथ होने के पेश्तर विजोिलया का शिलालेख वि. संवत १२२६ में लिखा गया है, उसमें चौहानों के वंश के वास्ते उल्लेख नहीं है, परन्तु 'वत्सगोत्र' होना लिखा है.
- ५. वाद में वि. संवत् १३२६ में सुंधा पहाड का शिलालेख लिखा गया जिसमें भी वंश के लिये जिकर् नहीं हैं मगर 'वत्स गोत्र' होना लिखा है.
- ६. उपर्युक्त शिलालेख के वाद 'हमीर महा काव्य' नामक ग्रंथ लिखा गया. जो वि. सं. १४६० के आसपास में लिखा जाने का अनुमान किया जाता है. उसमें चौहानों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि ब्रह्माजी यज्ञ करने के वास्ते पवित्र भूमि की शोध कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से कमल गिर गया. वह पवित्र भूमि 'पुष्कर' तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई. उसी स्थान पर यज्ञ करना प्रारंभ किया परन्तु देत्यों के भय से यज्ञ रक्षा के वास्ते उन्होंने सूर्य का ध्यान किया, जिस पर सूर्यमंडल से दिव्य पुरुप उत्तर आया उसने यज्ञ की रक्षा को वह पुरुष चाहमान कहलाया. और ब्रह्माजो की कृपः से महाराजा वन कर राजाओं पर राज करने लगा."
- ७. 'क न्हडदे प्रवंध' नामकी पुस्तक जो वि सं. १५३५ में हिखी गई है उसमें चौहानों को सूर्यवंशो होना लिखा गया है.
- ८. 'वंशभास्कर' नामक पुस्तक जो विक्रम संवत् की १९ वीं सदी में हाडा चौहानों के यश गान के वास्ते वनाई है, उससें चोहान राजपूतोंका सूर्यवंशी होना साफ जाहिर है.

उपरोक्त साधनोंसे पाया जाता है कि आबूराज का शिलालेख जो वि. सं १३७७ में लिखा गया है, उसमें चौहानों को चंद्रवंशी होना वगैर आधार के लिखा गया है और उसी पर से टॉड राजस्थान में चौहानों को सोमवंशी होनेका उछेख किया गया है.



# ' वीहांनों के पाचीन राजस्थान,

चौहान राजपूतों का मूल पुरुष 'चाहमान ' होना इतिहास वेचाओं ने भी स्वीकार किया है, परन्तु उनका राज्य कहां था और जब से सांभर में राज्य कायम हुआ उसके पहिले कहां र राज्य किया उसका किसी इतिहास में वर्णन नहीं है. जो जो शिलालेख व ताम्रपत्र प्रसिद्ध हैं, उन्हों में सांभर राजस्थान होने वाद का हाल लिखा हुआ है. 'हर्ष' का लेख जो सब से प्राचीन (वि. सं. १०२६ का ) है, उसमें शुरुमें सांभर के 'गूवक ' नामके पुरुष का नाम अंकित हुआ है. वाद में विजोलिया के वि. सं. १२२६ के शिलालेख में 'सामन्त ' नामक पुरुष से हाल शुरू होता है, उससे सातवीं पुरुत पर 'गूवक ' का नाम आता है. नाडोल के वि. सं. १२१८ के ताम्रपत्र व सुंधा पहाड के वि. सं. १३१६ के शिलालेख में नाडोल के 'लाखणसी ' से इतिहास शुरू होता है.

ì

उपर्युक्त शिलालेखादि साहित्यों के सिवाय जो प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, उन्हों में—

- १. 'पृथ्वीराज विजय' जो वि. सं. १२२४ से १२५६ के दरिमयान में लिखा जाना अनुमान सिद्ध है, उस पुस्तक में 'चाहमान' को मूळ पुरुष बता कर उससे तीसरी पुश्त पर 'सामन्तराज' का नाम बताया है, जो विजोलिया के लेख में पहिला नाम है, इसी सामन्तराज ने सांभर में राज्य कायम किया वैसा उल्लेख करने में आया है.
- २. 'प्रवंधकोप ' नामक शंथ वि. सं. की पंदरहवीं सदी में छिखा जाना अनुमान प्रात है, उसमें 'वासुदेव ' के नाम से ग्रुरूआत होती है, जिस्रको 'पृथ्वीराज विजय' में 'चाहमान' के वाद में होना छिखा है।
- ३. 'हमीर महा काव्य 'यह पुस्तक भी पंदरहवीं सदी का होना खीकार किया गया है, जिसमें मूल पुरुप 'चाहमान' से इतिहास लिखा ह, पन्रतु उनका राज्य कहां था उसका जिकर् नहीं है.
- थ. 'कान्हडदेव प्रवंध' वि. सं. १५४५ में लिखा गया है, उसमें पहिले के राजाओं का इतिहास नहीं लिखा है.
- ५. 'सूर्जन चरित्र 'यह पुस्तक वि॰ सं॰ की सतरहवीं सदी में हाडा चाहानों के यश-गान में लिखी गई है, उसमें 'वामुदेव ' के नाम से ग्रुरूआत होती है. इस

चाहमान से ३१ वीं पुरुत पर 'सोनपाल' नामक राजा हुआ, उसने 'एडाणां गढ ' जो पूर्व में है, वहां अपना राज्य स्थापन किया. सोनपाल राजा महान् वीर पुरूष था. उसका प्रताप अचल था. कहा जाता है कि उसके समय में मृगों के कानों में सुवर्ण कुंडल पहिनोए गये थे, उनके हाथ लगाने की भी किसी की शक्ति न थी. जिसके वास्ते किन ने निशाणी कही है कि:—

" सोनपाल गतिया पूरक कनक वाडला कुरग, एडाणे चहुआणिये करी अडगल वात अडग. "

चाहमान से ६१ वीं पुरत पर 'यज्ञ पाल 'राजा एडाणा गढ में हुआ, जिसने सात यज्ञ किए. उसके वाद वीस पुरत गुजरने पर ८१ वां राजा अजयपाल हुआ, जिसने अजमेर वसाया. यह चक्रवर्ती होना गिना गया है. इसके समय में लंका में रावण राजा था. रावण के साथ कई वार युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करने से यह चक्रवर्ती राजाओं की पंक्ति में दाखिल हुआ, लेकिन इसकी चृद्धावस्था में रावण ने इस पर विजय प्राप्त की थी. इनको चक्रवर्ती राजाओं की पंक्ति में रखने के विषय में निशाणी है कि:—

"वडो वेन पडिहार जण कर काहुपर नहीं िं हियो, वल वेहरी चकवे वसो वामन को दियो"
"धंधुमार चकवे हुओ रघुवंश नरंदा, ' अजेपाल ' चकवे तास मुंगो समुंदा."
"परु पवार चकवे तण सूरज संकवे, एते उगे आथमें कियो राज मान्धाता चकवे."

अजमेर वसाने वाद चाहमान से १२० वीं पुरत पर 'वनेपाल' राजा अजमेर में हुआ, उस समय 'त्रेतायुग' का अंतिम् काल था. उनका पुत्र 'योगराज ' गद्दी नशीन होते ही 'द्वापरयुग ' ग्रुरू हुआ था. योगराज से वारहवीं पुरत पर 'चत्राजा ' हुआ, जिसकी गिनती वारहों वाणावलो की पंक्ति में हुई थी. जिसके विषय में निशाणी है कि:—

"वाणास्र, दशरथ भडां सुख राम भिणजे; टपरा तुर दासने करण भरत गणिजे." "लहमन छव ने कुश वडा धनु पित वखाणा; 'चत्' अर्जुन ने घटु जग में एत्ता जाणा." "वचन ज्ञान कथीओ वलेअभंगज्योत अवला वली; नारायणने वंदियाचारे राजा वाणावली."

चाहमान से २०७ वीं पुरतपर ने 'वसुदेव' हुआ. उसका राज्य कहां था यह नूंद नहीं है. यह राजा द्वापर युग के अन्त समय में हुआ. वंशभास्कर के यंथ में यह श्रीकृष्ण भगवान् से मोक्ष गित हुआ ऐसा लिखा गया है. इनके वाद 'नरदेव' हुआ और उससे के सोलहबीं पुरत वाद (चाहमान से २२४ वीं पुरतपर) पंड राजा हुआ. पंड राजा की

<sup>+</sup> देवटा नीहानों के बहुआ की पुस्तक में चाहमान से ८६ थीं पुश्तवर 'सहरेव' नामक राजा होना लिखा है, जो वैदामाहहर के ग्रंथ में ६८ थीं पुश्तवर बताया है. इस 'सहरेव' का राज्य 'इन्द्रपर्य' में या. जब कि 'भिन्मितामह' के पिता द्यान्तन राजा ने दिग्यिनय थिया तब सहदेव से इन्द्रपर्थ है लिया, जिससे सहदेव के वैदानोंने 'पोण्ड' व कर्णीटक में अपना राज्य प्यान किया.

क सोउह प्रश्त होना टीक पाया नहीं नाता, वयों कि हापर गुग समाप्त होने बाद विक्रमादित्य के सभय तक में करीब तीन हमार परत का अन्तर है.

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |

## े भाषीतर ए राज्य नामग्रमित र उसमे थे पुत्र.



ेहता स्थानमस्तित प उत्तमे हो पुत्रः

[ far 19. . . . ]

#### प्रकरण ३ रा.

## . कौहानों की प्राचीन शाखाएँ,

चौहान राजपूर्तों की दश शाखाए साँभर से और चौबीस शाखाएँ नाडोल से इलाहिदी होना दंतकथा व भाटों के पुस्तक से पाया जाता है. राजपूतों में मुख्यतः गाम के नाम से अथवा अपने खानदान के नामी पुरुष के नाम से शाखाएँ प्रसिद्ध होने का प्रचार है. आज कल चौहानादि राजपूर्तों में इतनी शाखाएँ विद्यमान हो गई हैं कि उनकी प्राचीन शाखाएँ कौनसी थीं यह मालूम हाना मुक्किल है. ऐसी शासाएँ प्रायः अपने खानदान में बुजर्ग पुरुष के नाम से कही जाती हैं, जिसके नाम के पीछे 'ओत' या 'वत' ( यानी अमुक पुरुप की ओलाद. ) लगाया जाता है.

चोहान व दूसरे सव राजपूतों में एक कुल के वंशज हों, वे सव 'भाई वन्धु' गिने जाते हैं. जिससे एक ही कुल में परस्पर लग्न होने का निपेध है. कौन २ अपने भाई वन्धु हैं यह अपने २ भाटों के चौपडे से मालृम हो सकता है. शाखाओं के वास्ते सिवाय वहुओं की पुस्तक के अन्य साधन कहीं भी प्राप्त होना मुश्किल है. अगर बहुओं से अपना कुल का व शाखाओं का हाल अंकित कराने का प्रचार न होता तो गोत्रादिक की तसदीक होने में जरूर झगडा रहता. ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करने वालों को वडुओं के चीपडे की कदर नहीं है, लेकिन समाज अपने २ वहुओं की तरफ वहुमान की दृष्टि से देख रही है. वह अपने खानदान का सम्पूर्ण ओर सचा इतिहास उनके चौपडे में होना स्वीकृत करती है, विक न्याय व हकदारी के कार्य में उन पर विश्वास रखने का प्रचार है.

चोहानों की दश शाखाएँ सांभर से अलग होने का कहा जाता है, वे दश शाखाएँ दर असल कोन २ हैं ? यह विवाद यस्त वात है. इनके विषय में जो इतिहास प्राप्त हुआ है उसमें सांभर से निकली हुई शाखाओं में १ सांभरिया चोहान, २ माहील चौहान, ३ पूर्विया चोहान, ४ भदोरिया चोहान, ५ पंजावी चोहान, ६ मामा चोहान, ७ चांदाणा चौंहान, ८ वगडावत व ९ नाडोल के चौहान होना पाया जाता है.

सांभर से अलग हुई दश शाखाओं की वंशभास्कर, वहुआ की पुस्तक व सिरोही के राज पुरोहित की पुस्तक में नुंद है, परन्तु इन पुस्तकों से उपलब्ध होतीशाखाओं के नामों में तफावत है. उनमें +मुळ पुरुष का नाम 'माणकराज 'होना अंकित हुआ है. लेकिन जो इतिहास प्रसिद्ध है उसमें सांभर में 'भाणेकराज' नाम का राजा होने का दाखला ही नहीं है. माणकराज का समय त्रि. सं. की आठवीं सदी का होना देवडा चौहानों के

<sup>+</sup> पृथिया नीहानी के इतिहास में ' टालणती ' से नौबीस ज्ञाखाएं होने का लिखा गया ह.

रणथंभोर का 'हमीर हठीला 'हुआ, और उनकी ओलाद वाले वर्तमान समय में मेवाड के प्रदेश में 'वेदला, कोठारिया व पारसोली' के सांभिरये चौहान है. बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वीराज का एक भाई 'काकस कुमार ' युद्ध में कैद हो गया था, जिसके साथ महमुदगोरीने अपनी बेटी बिहा कर उनको मुसलमान किया. उनकी ओलाद वाले 'कायमखानी ' कहलाये. उन लोगों की जागीरें वर्त-मान समय में फतहपुर, फितयावाद व जुजाणा म है.

- ३ पूर्विये चौहान-पृथ्वीराज का काका कान्ह की ओलाद वाले हैं, जिसके वंशज इटावा, मकराणा, नीमराणा आदि स्थान म है, वैसे मालवे में भी कडोदिया, नामली व पंचड आदि जगह पूर्विये चौहान विद्यमान है.
- ध वगडावत चौहान—चांदराव से पांचवीं पुश्त पर 'वागराव 'हुआ, उसके नामसे मशहूर हुए. देवडा चौहान के वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि वागराव से चौबीस 'वगडावत 'हुए थे. उनका स्थान राणभणाई (अजमेर के पास) था. वे सब 'गोथा 'नामक गांव में आपस में लडकर मारे गये. वर्तमान समय में मालवे में 'सैंधिये' नामक लडायक जात मशहूर है, वे वगडावत चौहानों की ओलाद वाले हैं.
- प भदोरिया चौहानों के वास्ते एक मत ऐसा है कि वह पूर्विया चौहानों में से निकले हुए हैं, लेकिन वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि माणकराव का पुत्र 'भदोराय' ने अपने नाम से 'भदोर' वसाया, जिससे 'भदोरिया चौहान' कहलाये. वर्तमान समय में 'मेनपुरी ' ( महदपुरी ) के चौहान उनमें मुख्य है. मैनपुरी के चौहानों का वंशज पूर्व में व मालवे में जगह २ विखरे हुए हैं, जो खुद को 'पूर्विये चौहान' होना वतातें हैं. मालवे में लालगढ, रामगढ व वरडा आदि स्थान में मैनपुरी की शाखा के चौहान है. पूर्विया चौहानों को ख्यात से 'भदोरिया' शाखा भिन्न होना पागा गया हे. पाया जाता है कि वे पूर्व से आने के कारण पूर्विये चौहान कहलाते हैं. इ चाहित्या, धुंधेडिया व वगसिरया चौहान कहां है उसका पत्ता निह चला है.
- ७ चांदाणा चोहानों के विषय में इतना ही मालून हुआ है कि मेवाड मे गुडा (भूतेला) नामक गाँव में भीमजी चांदाणा नामक चोहान था. जिसकी पुत्री का विवाह महा-राणा लक्ष्मणिसह का पाटवी कुमार अरिसिंह के साथ हुआ जिससे महाराणा हमीर का जन्म हुआ था.
- द मोहील चोहानों के विषय में उनकी ओलाद न होना उपर्युक्त प्रमाणों में लिखा है, परन्तु 'मृतानेणसी की ख्यात' व 'कान्हडदे प्रबंध' के पुस्तक से व दूसरे ऐतिहासिक प्रमाणों से पाया जाता है कि मोहील चौहानों का १४०० गाँवों का राज्य 'छापर— द्रोणपुर' व वाहडमेर में था. जिनका प्रदेश राठौड जोधा (जोधपुर वाला) ने छीन लिया. वर्तमान समय म मोहील चौहानों की जागीरें कहां है वह मालूम नहि हुआ है.

उपर्युक्त चौनीस शाखाओं के सिनाय टॉड राजस्थान, मूता नेणसी की ख्यात व बहुआ की पुस्तक में दूसरी कितनोक शाखाओं के नाम उपलब्ध होतें हैं, वे यह हैं कि—

- १ टॉड राजस्थान में १ कायमखानी, २ सुरवानी, ३ लोहानी, ४ कुरुवानी व ५ वेदवान ये शाखाएं मुसलमान हुए चौहानों की है.
- २ सूता नेणसो की ख्यात में १ वागडिया, २ साँचौरा, ३ कांपिलया, ४ वाव के चौहान व मुसलमान हुए चौहानों में ५ कायमलानी होने का उल्लेख किया गया है.
- रे सिरोही के वहुआ की पुस्तक में १ मुडेचा, २ हुरहा, २ वागरेचा, ४ मुलेवा, ५ हुग, ६ सेवटा, ७ गलेचा, ८ गल व एक भाई भंडारी महाजन हुआ जिसकी आधी शाख बताई है.

उपर िखी हुई शाखाओं के निषय में वंश भास्कर व पूर्विया चौहानों की ख्यात की पुस्तक से कितनीक शाखाओं के नाम उपलब्ध होते हैं. जो कि वे शाखाएं सांभर से ही विभक्त होने का उन पुस्तकों में उद्धेख कियाहै, और वैसा होना दृसरे इतिहास से विरूद्ध है, तब भी शाखाओं की नामावली के वासते चौहानों की हरएक शाखाओं के नाम अंकित करना आक्वयक होने से उक्त पुस्तकों से उपलब्ध होती शाखाओं के नाम लिखे जाते हैं.

१ वंश भास्कर की पुस्तक मुताविक मूहकर्मा के पहिले निकली हुई वारह शाखाओं के नाम सांभर से निकली हुई शाखाओं में अंकित हो चूके हैं. उसके वाद दूसरी १३ शाखाएं होना उक्त पुस्तक सें पाया जाता है, जो नीचे मुआफिक है.



नीमराणा की ख्यात पर से 'छाखणसी' के चौनीस पुत्रों की शाखाएं.

| नाम         | नाम शाखा        | स्थान                    | नाम         | नाम शाला | स्यान                  |
|-------------|-----------------|--------------------------|-------------|----------|------------------------|
| १ विजयराज   | सांभरिया        | सांभर                    | १३ नरसिंह   | नार      | गढ नरघर (पूर्व में)    |
| २ वाहर      | (यह देवता       | फदलाया गया )             | १४ बलराव    | षालीसा   | गढ चोढाला              |
| ३ कलयंब     | दाडा            | ब्दी ''                  | १५ वेगराज   | वाघोडा   | गढ तालपछाइ             |
| ध भी राज    | खीची            | गागरून ( मालृवा )        | १६ गंगदेव   | ,गोलबाल  | गढ पछाइ                |
| ५ राजा भद   | भदोरिया         | गढ भदावर (पूर्व में)     | १७ गिरराज   | गिल      | गिलां कोहर (पूर्व में) |
| ६ रवी दत्त  | आनद्रेचा        | <b>रयामच</b> क           | १८ शिवराज   | वोहा     | ब्रह्मपुर (पृथे में)   |
| ७ खुमागराव  | खीवर            | स्तीवाणा (पूर्वमें)      | १९ जीवराज   | नलापा    | गढ जलांणा              |
| ८ भोजराज    | भवर             | भीयोतरा (उत्तरा खंड में) | २० पदमसेन   | पविया    | पावागढ (ग्रुजरात)      |
| ९ महाराणा   | माद्रेचा        | गढ मूर ( पूर्व में )     | २१ अलदेव    | घील      | जगपुर (माळवा)          |
| १० जंबैद    | यीवा            | गढ चोचारा (पूर्व मं)     | २२ क्रिजराज | धधेग     | गढ धघेड (७६० गाँव)     |
| ११ खिचराच   | <b>डेड</b> रिया | गढ डेडरा                 | २३ देवराज   | देवडा    | सिरोही                 |
| १२ कलवतसिंद | कापलिया         | गढ कापल ( पूर्व में )    | २४ सोनंग    | सोनगरा   | गढ सोनंग जालोर         |

वस्तुतः चौहान राजपूतों की चौबीस शाखाएं होनेका आम तोर पर कहा जाता है, उस मुताबिक टॉड राजस्थान में, मूता नेणसी की ख्यात में, व पूर्विया चौहानों की ख्यात की पुस्तकमें भी चौबीस शाखाएं अंकित करने का प्रयत्न हुआ है, विक जो जो शाखाओं के नाम अपने आसपास के प्रदेश में जाहिर में आये उसको लिख कर चौबीस शाखाओं का मेल बेटाया गया है वंश भास्कर के लेखक ने वंश भास्कर रचने के समय में अपना विशाल ज्ञान, अनुभव व हाडा चौहानों के बडुआ के पुस्तक की सहायता सें करीब ५५ शाखाओं के नाम ढुंड कर अपने पुस्तक में अंकित किये हैं. देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में दश शाखा सांभरकी और साडा चौबीस नाडोल की बताकर ४४ शाखाओं के नाम अपनी पुस्तक सें प्रसिद्ध किये हैं. इसी मुआिक टॉड राजस्थान में सें २९ व नेणसी की ख्यात से २८ नाम प्राप्त हुए हैं.

शाखाओं की उत्पत्ति के विषय में जब तक प्रमाण पात्र इतिहास नहीं प्राप्त हो, तब तक वे शाखाएं कहांसे विभक्त हुई इस प्रश्न पर जोर देना योग्य नहीं है. लेकिन जो जो शाखाओं के नाम जाहिर हुए हैं वे शाखाएं विद्यमान है, और उन शाखाओं के चोहान वर्तमान समयमें उसी शाखा के नामसे मशहूर है, जिससे चौहान राजपूतों के वास्त उनकी सब प्राचीन शाखाएं (वि. सं. की चौदहवीं सदी तक की ) एक जगह अंकित हो जानेसे यह प्रकरण लिखने का हेत्र फलीभूत होगा, जिससे वे अंकित की गई है.

## प्रकरण ४ चौथा.

# सांमर के चौहानों का ऐतिहासिक साहित्य.

सांभरिया चौहानों के लिये प्रकरण २ में बताने मुताबिक १ हर्ष का शिलालेख, २ विजोलिया का लेख, ३ पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक, ४ प्रबंध कोश, ५ हमीर महाकाव्य, ६ सूर्जन चिरत्र, ७ वंश भास्कर, ८ सिरोही राज्य का इतिहास, आदि प्रसिद्ध ग्रंथ व उनके सिवाय समयानुसार ऐतिहासिक शोध करने वालों की जो जो राय जाहिर है वे मुख्य प्रमाण हैं. इन प्रमाणों के सिवाय बहुओं के व कुल ग्रुरु आदि की पुस्तकों में कितनाक हाल अंकित हुआ है, वेसे ही पुराने जमाने में इतिहास की नुंद रखने वाले राज्य कर्मचारियों के वहां से भी हस्त लिखित पुस्तकें प्राप्त इस प्रकरण में दिये जाते हैं.

वस्तुतः इतिहास वेत्ताओं की तरफ से कोंने में पढी हुई और जिनको दीमक खा रही हैं वैसी प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकें जो कितनेक गृहस्थों के वहां से मिल सकती हैं, उनको प्राप्त करने का भी प्रयास होना जरूरी है, तदुपरांत वहुओं आदि राज आश्रितों की पुस्तकें व गीत-किव इत्यादि साहित्यों का भी संग्रह किया जाय तो उसमें से कुछ न कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होने की उम्मेद रहती है. बहुओं की पुस्तक के विषयमें वर्तमान समय में जो जो राजस्थान है वे राजस्थान जब से स्थापन हुए हैं तब से उनका श्रृंखलाबद्द इतिहास मिल सकता है, लेकिन उससे पहिले जमाने की नामावली उस समय में (राज स्थापन होने के समय पर) याद-दाइती पर से किंवा प्राचीन दंतकथा, गीत-किन आदि जो कुछ मालूम हुआ है उस पर से उन्होंने लिख ली है. इस कारण से वर्तमान राजाओं के वंश की नामावली राज स्थापन होने याद की उनकी पुस्तक से ठीक २ मिलती है और पूर्वकाल की नामावली अपूर्ण, संदिग्ध, और संशय युक्त है. यही धोरण प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों के लिये भी लागु होता है.

जेन पुस्तक भंडार से कितनेक ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते है. उनमें वहुत से ग्रंथ इति-हास के रूप में नहीं हैं, लेकिन प्रशंसा युक्त काव्यों मे व गर्यों मे रचे हुए हैं. वैसी हरएक पुस्तक को प्रसिद्ध करने की तजनीज होने से प्राचीन इतिहास के साहित्य में वहुत ही सहायता मिलने की सम्भावना है.

जो जो ऐतिहासिक साहित्य से सांभर के चौदानों की नामावली मालूम हुई हैं, उस परसे उपलब्ध होतें वंशवृक्ष नीचे अंकित किये गये हैं.

| _                           |                              | ग राग्रहासिक साहित्य <b>.</b>   | [ १९ ]                                |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| ध <sup>्</sup> मवंध कोश से∙ | ५ इमीर महाकाच्य से           | 1.                              | 1                                     |
| १ वासुदेव                   | १ चाहमान                     | ६ सूर्जन चरित्र से.             | ७ वंश भास्कर से.                      |
| २ सामन्त                    | े<br>२ घासुदेव               | १ बासुदेव (धन्दावती)            | १ चाहामान                             |
| !<br>३ नरदेव                | )<br>  इनस्देव               | २ नरदेव                         | २ वासुदेव                             |
| ।<br>४ अजयराज               | े  <br>  ४ वन्द्रराज         | ३ अजयपाल                        | ३८ सहदेव                              |
| <br>५ विग्रहराज             | <b>I</b>                     | ध अजयराज                        | ५० अजयपाल                             |
| ६ चन्द्रराज                 | ५ जयपाल                      | ५ सामन्तसिंह                    | ६५ महानंद                             |
| ७ गोविन्दराज                | ६ जयरास                      | ६ गुझार                         |                                       |
| _                           | ७ सामन्तर्सिष्ठ              | ৬ चंद्र                         | १११इनुमान१११सुग्रीव (सांभर)           |
| ८ दुर्छभंराज<br>            | ८ गूचक                       | <br>  ১ বজ                      | (पाटलीपुत्र) रि  <br>१३२ रघुराम       |
| ९ वत्सराज                   | ९ चन्द्रन                    | ९ विश्वपति                      | १३४ माणकराय उर्क नाहरराय              |
| १० सिंघराज                  | १० वमराज                     | १० हरिराज                       | १३५ सोमेम्बर                          |
| ११ दूर्योघन                 | ११ हरिराज                    | ]                               | 1 888                                 |
| १२ विजंयराज                 | १२ सिंहराज                   | ११ भीम                          | १४६ भरत(सांभर)१ उरथ                   |
| १३ वप्ययसाज                 | <b>१३</b> भीम                | १२ विग्रहदेव<br>                | ्रिष्ण संप्रातीराज<br>१५७ संप्रातीराज |
| १४ दुर्लभराज (दूसरा)        | १४ विग्रहराज                 | १३ गुंददेघ                      | १५८ नागहस्त                           |
| १५ गन्दुराज                 | (<br>१५ गंगदेष               | १६ वहाम                         | १५९ स्थुलानंद                         |
| . १६ बालपुदेव               | ्र<br>१६ वहमराज              | १५ रामनाथ                       | १६० छोडधार<br>१६१ धर्मसार             |
| १७ विजयराज (दूसरा)          | १० राम                       | १६ वामुण्ड                      | १६२ चेरीसिंह                          |
| १८ चामुण्डराज               | 1                            | १७ दुर्छभराज                    | १६३ विविधस्र                          |
| १९ दुशलदेव                  | १८ चामुण्डराज                | १८ दुशलदेव                      | १६४ गोगसूर                            |
| २० विश्व देव                | १९ दुर्लभराज                 | १९ विश्रुढदेव                   | १६५ खंद्रराज (अजमेर)<br>१६६ फुर्ज्याज |
|                             | २० विशंस<br>                 | २० बहुभ (द्सरा)                 | १६७ हरिहरराज                          |
| २१ पृथ्वीराज<br>            | २१ पृथ्वीराज<br>'            | ्र<br>२१ अनलक्षेत्र             | १६८ विल्रहेनराज                       |
| २२ आल्लणदेव                 | २२ आलंणदेव                   | २२ जगदेष                        | १६९   १६९                             |
| २३ जगद्देव                  | २३ अन्हरेव                   | २३ विश्वज्ञदेव (द्सरा)          | पृथ्वीराज(होडुर)र सरणाराज             |
| २४ विश्लंदेव (दूसरा)        | २४ जगदेव                     |                                 | १७० धर्माधीराज                        |
| २५ अमर्गगेव                 | ।<br>२५ विश्वतदेव (दूसरा)    | २४ अजयपाळ (द्सरा)               | १७१ विशेष<br>१७२ सार्गदेव             |
| २६ पेथलदेव                  | २६ जयपाछ                     | २५ गांगदेख<br>                  | १७३ अनलदेव उर्फविग्रहराज              |
| २७ सोमेश्वर                 | २७ गंगपाल                    | २६ सीमेश्वर                     | १७४ जयसिंह                            |
| २८ पृथ्वीगुज (दूसरा)        | १८ सोमेश्वर                  | २७ पृथ्वीराज <u>२७</u> माणेकराव | १६५ आनंदमेच                           |
| २९ हरिराज                   |                              | (देहली). <sup>१</sup>           | १८६सोमेश्वर १ फुटणरफैकन्द             |
| 13 4127.01                  | २६ पृथ्वीराज <u>र</u> दरिराज |                                 | १७७ पृथ्वीराज (देहरी)                 |
|                             | (दूसरा) १                    | <u> </u>                        | 1                                     |
|                             |                              |                                 |                                       |

```
· ११ सिरोही राज्य के इतिहास पर से.
                                                       १३ पूर्विया चौहानों की ख्यात पर से.
                                                                      (भाबु)
                                                          १ चाहमान
       ? वाइमान
                                                         ६१ काशिरिषी (जगनगर)
        २ वासुदेव (सांभर)
                                                        १२४ जगधरपाछ ( सद्यकानगरी )
       ३ सामन्तराज
                                                        १७० हिगापाछ (अजमेर)
       ४ जयराज
                                                        १९२ टंकपाल
                                                                      ( टंकारी )
       ५ विशंहराज
                                                        ३६१ वज्रदीत
                                                                      (गोदावरी)
            ६ गोपेन्द्रराज
६ वंद्रराज
                                                        ५५० मणीकदीत ( मंदनगर )
            ७ दुर्लभराज
                                                        ७९६ हरीचंद
                                                                      (गहगागरण)
                                                        ८८३ राममणी
                                                                      ( मंडलपुर )
            ८ गृबक
                                                        ९६४ अभैपति
                                                                      ( अमरावती )
            ९ वंद्रराज ( दूसरा )
                                                       १०६५ पंचाणध्यज ( हरीगढ )
           १० गूबक ( दूसरा )
                                                       ११२० माणेकराव ( सांभर वि. सं. ७०३ )
           ११ चंदनराज
                                                       .....चाळू पूर्विया चौद्यान सांभरसे.....
           १२ वाक्पति राज
                                                     १ माणेकराव सांभर वि. सं. ७०३
                                                     २ संघराव
  १३ सिंहराज १३ लक्षमण १३ घत्सराज
             र (नाडोल) र
                                                    ३ लाखणसी
                                                                           ७६७
  १४ विप्रहराज ( दूसरा )
                                                                          (संवत नही छीखा)
                                                    ४ विजयराज
     १२ देवडा चौहानों के वहुआ की पुस्तक से
                                                                           ७१८
                                                    ५ हरराज
                                                     ६ पतोमसिंह
          १ चाहमान
                                                    ७ सालगान (अजमेर) "
        ३१ सोनंपाल
                                                                        " ८८३
                                                    ८ अजयपाल
        ६१ जगनपाल
                                                    ९ बीसल देव <u>९</u> आना (अजमेर. वि. सं. ९६२)
        ८१ अजयपाल
                                                       (अजमेर) रि
        ८६ सहदेव
                                                       वि.सं.९२६
        ८७। घसुद्देश
                                                               १० पीथोरा (मुरादावाद हांसी)
                                                   $0 SH
                                                                                    वि. सं. ९८४
                                                     (धांसु वसाई। र
       १२० घनेपाल
                                                               ११ आल्डनसिंह (संमल मुराहाबाद)
                                                                                    वि. सं. ९९५
       १२१ जोगंगजा
                                                                                         १००४
                                                               १२ गदराज
       १२ चत्राजा
                                                                                         १०१३
                                                               १३ कदुपाछ
       २०७ वासुद्य
                                                                                         १०४३
                                                               १४ अमरगंगेव
      २०८ नरदेव
                                                १५ सोप्रेश्वर (सांभर)
                                                                             १५ कान्द्रडच्य
      २२४ पंडराजा
                                                                             १ (संमल मुरादावोद)
                                                           वि सं.१०८६
      २२५ जा रंनीभाग ( देलो पीछे प्रष्ट २२ पर ).
                                              १६ पृथ्वाराज (दहरा)
```

#### प्रकरण ५ वाँ।

## सांमारिया चौहान.

चाहमान से कितनीक पुरत पर समरसी उर्फ सामन्तसिंह हुआ, उसने वि. सं. ५६५ में सांभर में राज्य स्थापन करने का अहवाल प्रकरण तीसरा में आ चूका है. वैसे सांभर के चौहानों के वास्ते जो जो ऐतिहासिक साहित्यों से वंशावली उपलब्ध हुई है वे प्रकरण चौथे में अंकित की गई है. उन पर से तुलना करते व इतिहास वेताओं ने खीकार की है वैसी ख्यातों पर नजर दे सांभरिया चौहानों का वंशवृक्ष नीचे दिया जाता है.

१ वंशवृक्ष सांभर के चौहानों का—चौहानों का मूळ पुरुष १ चाहमान से क्रमशः २ सोनपाल, ३ यज्ञपाल, ४ अजयपाल, ५ सहदेव, ६ चत्राजा, ७ वसुदेव, ८ नरदेव, ९ पंडराजा, १० जामनी भाण, ११ बाग राजा व उनके बाद सांभर में राज स्थापन करने वाला नं. १२ सामन्तसिंह उ समरसी हुआ उनके वंशज.



<sup>+</sup> नं. १५ गोपेन्द्ररान का समय वि. सं. ७६८ का होना स्वीकार किया है. उससे एका र प्रश्त पिट्टि ' माणकराज ' होना चाहिये. माणकरान से सांभर की दश शाखाएं होने का नगह जगह प्रमाण उपलब्ध होते है. इनका समय वि. सं. ७४५ का होना गीत कित्त से पाया जाता है. गोपेन्द्ररान का नाम ही ' गोगारेव ' हो ऐसा अनुमान होता है, क्यों कि बहुआ की प्रस्तक में ' गोगारेव ' को माणकरान का पौत्र होना लिखा है. उनको गद्दी निश्ति वि. सं. ७५२ व देहान्त का समय वि. सं ७८२ होना बताया है. अगर यह अग्रमान ठीक हो तो नं. १२ सामन्तिसह का नाम माणकरान होना चाहिये, नं. १७ गृवाक वि. सं. ८०० में होना स्वीकार हुआ है.

नं. १८ चन्द्रराज दूसरे का इतिहास नहीं मिला है. उनके पीछे नं. १९ दूसरे गूवाक सांभर की गद्दी पर आया. यह बडा पराक्रमी राजा था. इसने अपनी बहिन कलावती के लग्न के वास्ते स्वयंवर रचा था जिसमें बारह राजा आये थे, उनमें से कलावतीने कन्नोंजे-श्वर को बरमाला अर्पण की. जिस पर दूसरे राजाओंने युद्ध किया, लेकिन गूवाकने सबको हराकर उनकी लक्ष्मी छीन कर अपनी बहिन को दी.

नं. २० चन्दनराज ने तंवर वंशी राजा ' रुदेण ' को युद्ध में मारने का हर्ष के लेख में उल्लेख हुआ है. +तंवर वंश के इतिहास की हस्त लिखित प्रति में ' रुदेण ' नाम नहीं है, परिन्तु ' द्वारदेव ' नाम उपलभ्य होता है. पाया जाता है कि उसी नाम का उर्फ या अपभ्रंश हो. इसकी राणी ' रूद्राणी ' ने पुष्कर सरोवर के किनारे सहस्रिलिंगों की प्रतिष्टा कराई थी. रुद्राणी को 'आत्मप्रभाव 'व 'योगिनो 'भी कही गई है, ऐसा पृथ्वीराज विजय की पुस्तक में लिखा गया है.

नं. २१ वाक्पतिराज के विषय में हर्ष के छेख में छिखा है कि इसपर तंत्रपाल तंवर ने चढाई की थी, परन्तु उसको हारकर भागना पडा. तंवर राजवूतों को ख्यात में द्वारदेव का पौत्र 'तुगपाल' का नाम उपलब्ध होता है. सूर्जन चरित्र की पुस्तक में वाक्पतिराज ने कटक का किला तोडा. पारिन्द सें युद्ध किया व शाकंभरी तक अपने राज्य का विस्तार बढाया वगैरह लिखा है. पृथ्वीराज विजय की पुस्तक में लिखा है कि इसने १८८ लडाइयों मे विजय प्राप्त किया और पुष्कर में बडा शिवालय बनया.

नं. २२ सिंहराज अपने पिता के पीछे सांभर में गद्दी पर बैठे. इसका नाम हरएक प्रमाणों में उपरुष्ध होता है. पृथ्वीराज विजय की पुस्तक में लिखा है कि, उसने पुष्कर तीर्थ में शिवालय बंधाया और इनके पास अश्वों की बडी फौजथी. हर्ष के शिलालेख में उल्लेख किया है कि इस राजा पर राजा छवण की सहायतासें तंवर वंशी राजाने चढाई की थी, परन्तु सफलता नहीं मिली. यह वडा बीर पुरुष हुआ. इसने हरएक दिशा के रांजाओं पर विजय प्राप्त किया, और हाजि-उद-दिन का पराजय कियाथा, ऐसा प्रत्रंध कोंश की पुस्तक से पाया जाता है. हमीर महाकाव्य में लिखा है कि इसने 'हातिम' नामका मुसलमान सरदार को मारा था.

नं. रे अ लक्ष्मणसिंह उर्फ लाखणसी, वाक्पतिराज के दृसरा पुत्रथा, जिसने 'नाडोल' में

<sup>+</sup> तंबर वंश का इतिहास में लिखा हैं कि ' गंगेव तंबर ' के हाथ से वि. सं. १२०९ चैत्र सुदी २ के दिन विशल हैं चौहान ने देहली ले ली. उक्त रूपात से पाया जाता है कि ' द्वारदेन ' तंवर वि सं ९५२ में गरी पर आया था और वि. सं. ९८२ में उसका देहान्त हुआ. तंवर वंशी राजाओं की नामावटी इस प्रकरण में आगे दी गई है.

<sup>\*</sup> पूर्तिया चौहानों का इतिहास जो नीमराणा के विषय में है, उसमें 'राव लाखणसीं' को सिंहरान का पुत्र होना अंकित किया है, बल्कि लावणसी को सांगर के राना होने का जिल कर उसकी ओलाद में सोमेश्वर, पृथ्वीरान, आदि सांमरिये चौहान होने का उल्लंब हुआ है. 7

(जोधपुर गर्दाः गोरपार पराने में है.) अपना राज्य कायम किया. इसी लाखणसी से नाराज के भौहान कहलाये गये, और यहां से चीहानों की चौबीस शाखाएं हुई, जिसका अहमान प्रकरण २ यां में लिखागया है.

- नं. ',' पत्सगज को पूर्व में 'जयपुर' नामक परगने की जागोर दी गईथी. वर्तमान समय में इनकी ओलाद बाले कहां है वह मालूम नहीं है.
- नं. "× हिराज के वास्ते 'सूर्जन चरित्र' की पुस्तक में लिखा है कि इसने हुणस गो भगाया. महास, चीन, आदिके स्लेच्छों को हराया. मंडपपुर के पास जोधपुर नामक शहर आपाद किया. इसकी राणी 'मनोरमा' अवन्ती की राज कन्या थी. इसकी पुत्र न होनेसे पुत्र प्राप्ति की आशा में इसने बाँख धर्म स्त्रीकार किया था, परन्तु पुत्र न होनेसे हन हा भनीजा 'भीम' गरीपर बैटा. भीम बडा बीर पुरूष हुआ, उसने मगध, बंग, गंद, करिंग य कर्णाटक को बिजय कर लिया, और पस्पा. गोदा, तापती, ताम्रवर्णी, हारिका, गोयोज, शरु. व कामक्य देश तक पहुंचा था.
- नं, २३ निमह राज के विषय में हुप के शिलालेख में लिखा है कि इसने गुजरों को हगतन गहां के गजा भीमदेव को भगाया, जो कंथ कोट के किलेमें घुस गया था. इसी गजा के मनय में हुप का लेख लिखा गया है. एथ्वराज विजय की पुस्तक में लिखा है कि इसने गुजरान के गजा मूलराज को हराकर नर्मदा नदी तक विजय प्राप्त किया था, और भई विमें आशापुरी देवों का मन्दिर वंधाया. (जो वर्तमान सनय में भई विमें गियमान है.) हमीर महाकाव्य में इसके विषय में लिखा गया है कि—इसने गुजरात के गजा मृतराज को मारा था.
- नं. ; रुर्लभगज अपने भाई विवहसज के पीछे गरी पर बैटा. जिसका प्रधान
- नं. ें गोपिन्यमंत्र अपने भाई दुर्लभरात के पीछे गदी पर बद्धा. सूर्वन चरित्र में विशा है कि इसने पेटी राजा भोज के साथ सुद्ध कर के उसकी परात्रय किया था, विभान उसका साथ करने नहीं करने उनकी वादिस दिया. प्रवंध कोश की पुस्तक में इसने मुख्यान महमूर पर विजय प्राप्त की पूरा उद्देख किया है.

नं. २४ वाक्पति दूसरे ने मेवाड के राजा अंबाप्रसाद को कटार से मारा था, और यह वीर पुरुष गिना गया.

नं. २५ वीर्य राम उर्फ विजय राज ने मालवे के राजा भोज के साथ युद्ध किया जिसमें मारा गया.

नं. २५ चामुण्ड अपने भाई के पीछे सांभर की गद्दी पर बेठा. इसने नरवर में विष्णु भगवान का मन्दिर बनवाया.

नं. रूप सिहन्ट उर्फ नानु राजा के विषयमें देवडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक से पाया जाता है कि उसने अजमेर में राज्य स्थापन किया.

नं. २६ दुर्लभ उर्फ दुशल के विषय में बिजोलिया के शिलालेख में इसको सिहन्ट का उत्तराधिकारी होना बताया है. देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में भी नानुराजा के बाद 'दुशलदेव 'का नाम अंकित है. राजपूताना गझेटियर में वीर्यराम का तीसरा पुत्र 'दुर्लभ 'होनेका उल्लेख है, परन्तु दूसरे भरोसा पात्र प्रमाणों से यह स्त्रीकार किया गया है कि यह चामुण्ड का पुत्र था, इसने ग्रजरात के राजा कर्ण को पराजित करने के कार्य में मालवा के राजा उदियादित्य की सहायता की थी. इनका देहान्त मुसलमानों के साथ युद्ध करने में हुआ.

नं. रह विश्रहराज उर्फ विश्रल ने मालवा के राजा उदयादित्य को 'सारंग' नामक अश्व दिया था, जिससे वह गुजरात के राजा कर्ण का पराजय कर सका था, ऐसा पृथ्वीराज विजय की पुस्तक में लिखा है. वंश भास्कर व बहुआ की पुस्तक में इसको धर्माधिराज उर्फ धर्माद का पुत्र होना बताया है. इसका राज्य अजमेर में था, जहा पर अकाल मोतसे मरने पर राक्षस योनि प्राप्त हुई. राक्षस होने से इसने अजमेर नगर को बरवाद किया, और अपना पुत्र सारंगदेव को भी मार खाया.

नं. २७ पृथ्वीराज ने अजमेर बरवाद होने से सांभर में राज्य स्थान किया. इनकी राणी 'रसलदेवी' ने रणथंभोर के जैन मन्दिर में (वि. सं. ११६१ में ) सुवर्ण कलश चढाया. इसके समय में पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने के वास्ते ७०० चालुक्य आये थे, उन सब को इसने मारा था. यह वडा दातार था. सोमनाथ के रास्ते में इसने सदव्रत जारी किया था.

नं. २८ अजयपाल ने पुनः अजमेर को आवाद कर वहां अपनी राजधानो की, और किला वंधाया. वि. सं. ११८६ में यह विद्यमान था. इनकी राणी 'सोमलदेवी' नामक थी. पृथ्वीराज विजय के पुस्तक में लिलाहै कि इसने मालवा के राजा 'सलहण' पर चढाई कर विजय प्राप्त किया. चाचिग, सिंधुल व यशोराज नामके तीन राजाओं का इसने वध किया.

के राजा के साथ भी इसने विग्रह मचाया. तंबरों के साथ सांभर के चौहानों का कई पुश्तों से विग्रह जारी था. विशलदेवने इस कारण से देहली के तंबर वंशी राजा गंगेव तंबर पर अपनी नजर डाली. +तंबर राजपूतों के इतिहास से मालूम होता है कि वि. सं. १२०९ चैत्र सुदी २ के दिन विशलदेवने गंगेव तंबर नामक राजा का पराजय करके देहली का कब्जा कर लिया, और वहां पर गदी पर बैठा. वि. सं. १२२० तक यह जिन्दा था. इनका अंतकाल होने के समय में इसका पुत्र अमरगंगेव बालक होने से नं. २१ पृथ्वीराज (जो इसका भतीजा था) गदी पर आया ऐसा प्रसिद्धि में है, लेकिन देहली की गदी पर सात चौहान राजा होने का एक प्राचीन हस्त लिखित प्रति में उपलब्ध हुआ है, उसमें विशलदेव के पीछे 'गंगेव चौहान 'व उसके बाद 'प्रहाडमल चौहान 'होना लिखा है, यह पहाडमल नं. २१ पृथ्वीभट होना अनुमान होता है. डाई दिनकी झोंपडी के शिलालेख में विशलदेव के बाद अमरगंगेव गदी पर आनेका उल्लेख हुआ है. (इस पुस्तक की पृष्ट २० पर नं. १० के वंशवृक्ष में उन राजाओं के समय के इस्वी सन अंकित हुए है उसमें भी विशलदेव का सन ११६३ और सोमेश्वर का ११६८ है.)

तं. ३१ अमरगंगेव वि. सं. १२२० में गद्दी पर आया. हस्त लिखित प्रति मुआिफक इसने देहलो की गद्दी पर ५ वर्ष २ माहा ५ दिन राज्य किया. इसका देहान्त होनेपर पृथ्वीभट नं. ३१ वाला देहली की गद्दीपर वैठा, परन्तु नं. ३० सोमेश्वर ने उसको हठाकर देहली का राज्य अपने स्वाधिन कर लिया.

नं. के सोमेश्वर ने वि. सं. १२२६ से १२३६ तक राज करना पाया जाता है. इसके ओर दा भाई सूरसेन व कान्हडदेव होना उपलब्ध होता है, परन्तु वंश भास्कर में सूरसेन

| + तंत्रर राजपूरी                   | न देहरी है     | १९ प्र     | हा राज्य   | किया निप्त बाबत हस्त छिर् | <b>बेत पुस्तक</b> है | नीचे :   | मुआफिक वि    | हेला हुआ है.  |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|----------------------|----------|--------------|---------------|
| नाम.                               | वर्ष.          | मास        | दिन.       | नाम.                      | वर्ष.                | मात.     | दिन.         |               |
| १ वसुंश्व तंबर.                    | १९             | ٩          | 16         | १२ जसगान.                 | 14                   | 8        | १३           |               |
| २ पृथ्वीमल तंबर                    | 71             | ą          | 3          | १३ कुंबरपाल.              | २१                   | Ą        | 11           |               |
| २ रामा भगरेव.                      | ٠٠<br>٩٥       | 9          | <b>२२</b>  | १४ भनगपाल.                | 8 8                  | 8        | 人博           | च्छ गरुती है. |
| १ रामा नरपाछ.                      | ٠,٠            | ą          | ```        | १५ तेनपाल.                | \$8                  | 8        | 8            |               |
| ४ रामा गर्पाणः<br>५ छदयचंद तंत्ररः | <b>१</b> ४     | 8          | 8          | १६ मोहणपाच.               | 89                   | Ą        | १७           |               |
|                                    | ₹0             | 9          | 11         | १७ तुगपाल दूसरा.          | 31                   | 3        | 19           |               |
| ६ वद्धरान.                         |                | ٠<br>٦     | <b>१</b> ३ | १८ पृथ्वीरान.             | <b>२</b> २           | Ą        | ŧ            |               |
| ७ द्वारदेव.                        | g <sub>o</sub> |            | \\<br>\    | १९ गंगेव तंबर.            | 98                   | ą        | 35           |               |
| ८ वरसेद्धापाछ.                     | १२             | Į.         | _          | एवं वर्ष ४२०              |                      | कीधी पे  | ही १९ छो     | i.            |
| 🗨 तुगपाछ.                          | १२             | Ę          | ٩          | एव वय हर्                 | 410 6 (14)           | *******  | AV 1977 NT2T | •             |
| १० गोपाल,                          | २०             | 8          | 8          | पछे सं, १२०९              | ५ चत्र मुद २         | ( पहुंचा | ण भाद पपा    | •             |
| ११ प्रुडसण.<br>8                   | २५             | <b>१</b> o | <b>१</b> 0 |                           |                      |          |              |               |

शा नाम नहीं है. सोमेखर की गणी 'किरपादेवी 'होनेका दिलालेख में उहेख है, जिमको मूर्जनविद्य की पुस्तक में 'कर्पुगदेवी 'अंकित की है, और उससे एप्वीराज व गायकगत ये हो पुत्र हुए थे ऐसा लिखा है, बहुआ की पुस्तक में सोमेखर की राणी 'प्राणकुंबर' तंतर अनंगयल की पुत्री में महान् एप्वीराज का जन्म हुआ था ऐसा उहेख है, यिक पूर्वीगत रासा की पुस्तक व दंतकथा में तंबर अनंगपालने अपना दोहिश्र एप्वीगत को दनक पुत्र लेनेका प्रसिद्ध में है, परन्तु तंबर राजपूतों की एसत से भी गह यात विरुद्ध पाई जाती है, क्यों कि उसी उयात में तंबर अनंगपाल वि. सं. ११०२ में १११६ तक होना पाया गया है. सोमेखरने एजरातका राजा भीमदेव सोलंकी के साथ गुण किया, जिसमें वह काम आया.

नं. 🖔 महान् एव्यीराज का अह्वार प्रकरण ६ में हिखा गया है.



अनेक प्रकार के अनुमान कल्पना से किये जातें हैं, परन्तु ठीक संख्या क्या है, वह इन कविचों के रचने वाले को या ऐसे काव्यों के अभ्यासियों में मायना करने में निपूण और सम्पूर्ण अनुभवी होंगे वही इनका सचा मायना कर सकतें हैं, क्योंकि प्राचीन भाषा के अभ्यासियों कों प्राचीन भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते पुस्तकें रची गई हैं, परन्तु प्राचीन समय में गद्य पद्य में संख्या का क्रम अंकित करने का एक ही धोरण न होनेसे विद्यानों को भी श्रम होने की सूरतें पैदा होने का संभव रहता है. प्राचीन समय में संख्यां के क्रम में भ्रम हो जाय, ऐसा एक शिलांलेख आबु पहाड की तलेटी में 'श्री ऋषिकेश भगवान ' के मन्दिर का मठ वि. सं. १५९९ में बनाया गया, उस पर क्या खर्च पढा उस रकम के वास्ते उक्त शिलालेख में लिखा है कि "पीरोजी xxx अंके पंचनीसी सदी मठ करावता लागा. " यह संख्या कितनी हैं उस विषय में विद्वान स्वयं अनुमान कर सकते हैं. इस विषय में यह पुस्तक के लेखक अपनी अल्प बुद्धि अनुसार यही तर्क करते हैं कि इसकी संख्या 'पंच वीसी' वरावर 'पच स' या तो 'एक सौ होगी, और 'सदी ' की संख्या शतक ( सौ ) यानी २५०० या १०००० होना चाहिये, परन्तु यह तर्क भ्रम से हुआ है, ऐसा उस शिलालेख में अंक में लिखी हुई संख्या सें ही पात्रा जाता है, क्योंकि उसमें २०५०० (बीस हजार पांचती ) की संख्या अंकित हुई है. ( यानी २०+५=२०५×१००=२०५०० ).

यह उदाहरण देने का कारण इतना ही है कि जब कि गय में लिखे हए प्राचीन लेख की संख्या शोधन में इतना भ्रम होता है, तब पद्य में लिखी गई संख्या के बास्ते वैसा भ्रम न हो, ऐसा मान लेना उचित नहीं है. पृथ्वीराज रासा की पुस्तक में उपर्युक्त संवतो की संख्या में किवने सदी की संख्या छोडकर, दशक के आंक सें ही संख्या अंकित की हैं. जेंसेकि वि. सं. १९५६ को 'छपना 'के नाम से ही कहते हैं. इस रीत से पाया जाता है कि पृथ्वीराज का जन्मकाल का संवत् पंदरा (वि. सं. १२१५) व अंतकाल का समय ३×३=९+४०=४९ ( वि. सं. १२४९ ) होना कविने कहा है. वानवेध का प्रसंग के वास्ते वि. सं. ५० ( १२५० ) होना वताया है, परंन्त वानवेध की घटना वाके हो हुई है या नहीं यह एक शंका है क्यों कि पृथ्वींराज 'गग्गर नदी 'के किनारे पर युद्धम ही काम आनेका उछेल प्राचीन हस्त लिखित राजावली ओंमें, व 'कान्हडदेव प्रबंध ' नामकी पुस्तक सें भी उपलब्ध होता है, पाया जाता है कि यह प्रसंग किसी किने ' क्षेपक ' घुसेड दिया है, विक ऐसा भी प्रतिद्विमें है कि पृथ्वीराज रासा की पुस्तकमें किव चंदने वानवेध के समय पर शहाबुद्दीन गोरी कितने अन्तर पर बैठा था वह अन्तर पृथ्वीराज के लक्ष में लाने के वास्ते कहा था कि-" चार वांस चोवीस गज अंगूल अष्ट प्रमाण, इत्ते पर सूलतान है मत चूके चौहान. " और हिन्दुस्थान में भविष्य में होते-वाले राजवंश के वास्ते भी रासा के पुस्तक में उल्लेख किया है, लेकिन रासा में इन वातों

- ६ छही राणी वड गुजर राजोल के रात्र रामसिंग की बेटी नन्दनकुंवर.
- ७ सातवीं राणी जादव गढ समतशिखर के पदमसिंग की बेटी पद्मावती.
- < आठवीं राणी सिसोदणी राणा धनक की बेटी कुंवरदे जिसके कुंवर 'रेणसीजी' व सामन्तसिंह.
- . ९ नवमी राणी कच्छवाह पुजनराव गढ नरवर की वेटी जसकुंवर जिसके वेटे वलभद्र व भरत.
  - १० दशवी पडिहार मंडोवर के चंद्रसेन को वेटी चंद्रकुंवर.
  - ११ ग्यारहवी राठोर जेतर्सिह गढहंसहंसावल ( पुरव में ) की शशीवृता.
  - १२ वारहवी सोलंकी सारंगदेव गढ देवास की चंदाकुंवर.
  - १३ तेरहवी राणी वेस डुडिया खेडा (पुरव में) के राजा उदियासिंग की बेटी रतनकुंवर.
  - १४ चउदवी सोलंकी मानसिंग अनिहलपुर पाटण की वेटी सूरजकुंवर.
  - १५ पंदरहवी सकवाणी करोटीगढ के राव कान्हडदेव की वेटी प्रतापकुंवर.
  - १६ सोलहवी राटोर राजा जयचंद कन्नोज की वेटी संयोगता.

उपर्युक्त नान टाम देखते पाया जाता है कि यह नामावली सम्पूर्ण और विश्वास पात्र है क्यों कि उसके साथ पृथ्वीराज रासा में जो जो राणीयों के नाम उपरुष्ध होतें हैं वे नाम और उपरोक्त कवित्त में आये हुए नाम भी मिलतें हैं.

पृथ्वीराज की वहिन पृथादेवी का विवाह चितौड का राव समरसिंह के साथ होने का जगह २ उछेल हुआ है, और उस प्रसंग को रासा में किवने विस्तार से लिखा है. परन्तु इतिहास वेचाओं का यह मत है कि उस समर्थमें (वि. सं. १२२६ से १२४९ तर्क में) चितौड में समरसिंह नाम का राजा नहीं था, इसका प्रत्युत्तर दूसरे विद्वानों ने दिया है. जिससे इस पुस्तक में ज्यादह दलील करने की आवश्यकता नहीं है.

इस प्रकरण में लिखा हुआ किचत्त से पाया जाता है कि पृथ्वीराज के वलभद्र व भरत नाम के दो पुत्र थे, और वहुआ की पुस्तक मुआफिक १ रयणसिंह २ सामन्तिहि ३ वलभद्र व ४ भरत, यह च्यार पुत्र होना पाया जाता है. वंशभास्कर की पुस्तक में १ चंडासी उर्फ रत्नसिंह (रयणसिंह) व २ सामतसिंह नाम के दो पुत्र होना लिखा है. स्र्जनचिरत्र की पुस्तक में पृथ्वीराज के वाद 'प्रवहाद' होना अंकित हुआ है. पृथ्वीराज रासा की पुस्तक में कुमार रत्नसिंह (रयणसी) ने पृथ्वीराज का देहान्त होने पर वडी वोरता से शाखा करके क.म आने का उछेख हुआ है. उपर्युक्त नामों में प्रहलाद का नाम स्र्जनचिरत्र की पुस्तक के सिशाय दूसरी किसी प्रति में उपलब्ध नहीं होता है. स्र्जनचिरत्र से माणकराव के पहिले का जो वंशवृक्ष उपलब्ध होता है वह विश्वास पात्र होना पाया

ने उसको वहां ही मार डाला. अन्य मत से शहाबुद्दीन व पृथ्वीराज दोनों उसी युद्ध में काम आनेका कहा जाता है.

संयोगिता के विषय में कहा जाता है कि उसने पित विरह होने से मर्दानी कपडे पिहन कर शस्त्र हाथ में धारण करके घोर युद्ध किया और रणक्षेत्र में ही काम आ गई. 'कान्हडदे प्रबंध ' नाम की पुस्तक में जालोर के वीरमदेव सोनगरा की पूर्व जन्म को कथा का वर्णन किया है उसमें लिखा है कि—वह अगले जन्म में पृथ्वीराज था, और अलाउद्दीन खिलजी की शाहजादी 'सिताई ' अगले जन्म में पृथ्वीराज की राणी 'पद्मावती ' नामक थी. पद्मावती ने पृथ्वीराज को मंत्र प्रयोग से कामण करके अपने प्रेमवाश में लुव्ध कर रक्खा, जिससे पृथ्वीराज के बहुत सामन्त मारे गये. इस विषय में किव पद्मानम कहता है कि.

" सोमेश्वर घर छही वार, छात्रो पृथ्वीराज अवतार- पाल्हण ने घेर हुं पछी फरी, पद्मावती नामे अवतरी."

" ते जन्मे दुष्कृत आचर्युं, गाय विणासी कामण कर्युं. साध्यो मंत्र गर्भे गायने, वित्त विकार थयो रायने. "

" राय कर्या वश लोपी लाज, इण्या प्रधान भोगवियु राज. शाहबुदीन ग्रलताने मुण्यो, पति घाघरने तीरे इण्यो."

उप क किता से पाया जाता है कि राणी पद्मावतों के प्रेम पाश में पहिले से ही पृथ्वीराज मुन्ध होकर उसके वश हो चूका था और उस समय में पद्मावतों की खटपट से इनके वहुत सामन्त मारे गये. पीछे से संयोगिता का हरण होने वाद नये भोगविलास में राजा जकड गया. पाया जाता है कि हद से ज्यादह भोगविलास में पड जाने से ही दुश्मन को मौका प्राप्त हुआ और देहली के तख्त पर चौहान वंश का अस्त हुआ.

(नोट)—पृथ्वीराज का देहान्त वि. सं. १२४९ में होने का उल्लेख हुआ है, उस मुताबिक उन के राज्य अमल का समय १३ वर्ष का होना मालूम होता है, परन्तु एक महस्त लिखित प्रति, जिसमें देहली की गद्दी पर जो जो चौहान वंशी राज हुए है उन के नाम व सज्य करने के वर्षों की संख्या दो है, उसमें पृथ्वीराज ने देहली की गद्दी पर १८ वर्ष २ मास १ दिन १३ घडी राज्य करने का उल्लेख किया े पाया जाता है कि वह गलत है या सोमेश्वर के समय में पृथ्वीराज देहली रहते थे उस समय को शामिल गिन कर यह वर्ष वतलाये हैं.

को जिन्दा कन्यस्थान में छोड भाई जो एक मुप्तडमान फकीर के हाथ चढा, उपने उस बालक की परवस्स की भीर गोर में से प्राप्त होने के कारण उसका नाम शहाबुद्दीन गोरी रक्खा. फकीर ने इस बालक के माता पिता का पत्ता लगाते वह रानकुमार होना पाया गया, जिससे देहली छोड कर वह लाहोर गया. जब कि शहाबुद्दीन बढा हुआ तब फकीर ने उस को पूर्व घटना से बाकिस किया. शहाबुद्दीन ने अपने पराक्रम से गिमनी व पंचाव आदि नीत लिये और देहली की गद्दी अपनी होने से वह लेने के वास्ते आक्रमण चलु रक्खे. पृथ्वीराज को यह घटना मालूम थी जिससे उसका घात नहीं करते सात दफे पकड २ कर छोड दिया था.

<sup>+</sup> इस प्रति में देहरी की गद्दी पर चौहान वंशी राजाओं के नाम में १ विश्वरहेद चौहान, २ गंगेव, ३ पहाडमरु, भोमसी, ९ साहड, १ नागदेव ७ पृथ्वीराज चौहान. इस मुआफिक नाम अंकित हुए है.

वेहनी की गरी पर अंतिम हिन्दु राजा पृथ्वीराज चौहान होने का इतिहास में प्रिंग है. परन्यु प्राचीन सगय की उपटब्ध होती @राजायली की हस्त लिखित प्रतियाँ में ग मृता नेणती की प्यात में दी हुई राजावली से उपलब्ध होता है कि प्रभ्वीराज के यार देहली की गरी पर च्यार या पांच हिन्दू राजा और भी हुए हैं.

परीगम मुंगी की राजावली से उपलब्ध होता है कि "देहली में जीवनसिंघ नाम का राजा था यह यहार मुमाफरी जाने से मेबात का राजा राई पीधोरा ने फॉज लाकर मुद्ध करके देहली पर करता किया." तब मृंता नेणसी की रूपात से उपलब्ध होती राजा-परी में दिगा है " कि देहरी की गड़ी पर ' सक्तमाधी ' नामक राजा था उसकी मार कर हरिसिंहने राज ले लिया. हरिसिंह के वेश में सानवीं पुरुत पर 'पीथोरा ' हुआ. " दोनों राजावली से देहली की गरी पर पीथोराव व उनके पीछे कॉन २ राजा हुए यह नीने अंकित किया जाता है.

| १ मंबी वर्णाम की गनाव्यो मुमारिकः |                     |           |      |          |      |      | े २ मृता नेणमी की रूपात में दी हुई राजावनी मृता |           |         |      |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|------|----------|------|------|-------------------------------------------------|-----------|---------|------|
|                                   | •                   |           |      |          |      | दिन. | साम.                                            | घर्षे.    |         | माम. |
| ŧ                                 | राज्ञा पीचाराः      | į, o      |      | <b>.</b> |      | ٠,   | १२३ पीधीराय.                                    | Ţσ        |         | २    |
| 5                                 | राश जगवश्य.         | ţv        | **** | ٤.       |      | ţs   | १२५ भभेदल.                                      | र्ष्ट     |         | فر   |
| 1                                 | राहा पुरत्रसद्यत्र. | 11        |      | ¥        | **** | ţ¥   | १२५ द्वैतमण.                                    | ર્ધ       |         | ¥    |
| N                                 | शता प्रदेशक,        | <b>13</b> |      | v        | **** | ţį   | १२० विश्वयवयः                                   | ĘĘ        | <b></b> | U    |
| ž.                                | ाहा जददर            | 11        |      | ¥        | ••   | 14   | १०८ रामा गुलमान                                 | यांगी,इंश |         | ŧ    |

र्थावत राक्षा क्षयमान को प्रायानुष्टीन मोती में किये . . इनके बाद में. ११९ सुलनाम कृतुबुदीम देवली की श्रीको ही ने पत्र ह निया और शाम धायर में मात्र शामा गरी पर बैता. कीर आप कमना भीत हैं। कमन ये देहा,

उपकी दोनों राजापनी में निषी हुई एपात आज पहिलें प्रसिद्ध में आई रई म्यानों से विरुद्ध पाई जाती है, परन्तु उसमें कृष्ट भी ऐतिहासिक रहस्य होनेका भंभा होने में भविष्य में नई बात जाहिर में आ जाय तो उससे मुकाबला करने का मीका रहे इस म्यालमे उनको नंद की गई है.



क पड़ रामावारे हो है दूर हो पान वर मुन्तमान बाहुमही यह वर माम करेंद्र वस्त्र करने वह वह की की केंद्रवह ही है है जिस्के मुत्ती बत्तेलय की शताबती मुक्तिक सुविद्या में अमुद्रगण तक के अपन की एन सामय कर पुरुषी में बर्व रेण्येल व गुण नेगरी की महार की राजावरी बुधारिक महाजान रहें में बुद्ध हैं। क्येंट वर्ष द्रुष्ट मान देव दिन हैंद \$ " }.

## प्रकरण ७ वाँ.

# 'रणयंगोर के कीहान.'

महान् पृथ्वीराज के वंशजों ने बाद में 'रणधंभोर' में अपना राज स्थापन किया. उस विषय के अनेक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है, लेकिन रणधंभोर के चौहान शाखा की ओलाद वर्तमान समय में कहां है. इसका निर्णय अबतक नहीं किया गया. सुर्जनचरित्र के प्रंथानुसार महान् पृथ्वीराज का भाई 'माणकराज' था, जिसकी ओलाद में रणधंभोर का 'हमीरहटीला' हुआ व उसके वंशजों में ही बूँदी का राज्य स्थापन करनेवाला 'वाघसिंह' हाडा हुआ ऐसा उल्लेख किया है तथा छोटाउदयपुर व बारीया (जो रेवाकांटा में है.) के चौहान राजाओं के इतिहास में भी उनको रणधंभोर के 'हमीरहटीला' की ओलाद वालें होना बताये हैं.

वंशभास्कर प्रंथ में रणथंभोर के चौहानों को महान् पृथ्वीराज के वंशज होने का स्वीकार किया गया है और हमीरहठीला का पुत्र रत्नसिंह या उसको चितौड भेज दिया ऐसा उल्लेख है. हमीर महाकाव्य में 'हमीरहठीला' पृथ्वीराज के उत्तरोत्तर वंशज होना अंकित हुआ है. सिरोही के बहुआ की पुस्तक में रणथंभोर के चौहानों को पृथ्वीराज के काका 'स्रसेन' की ओलाद वाले होना बतायें है. मेओ कॉलेज के (फेब्रुआरी सन् १९१३ इस्त्री) के मासिक में शिलालेख के आधार सें जो इतिहास प्रकट हुआ है उसमें लिखा है कि 'पृथ्वीराज के पुत्र गोविन्दराज ने महमूदगोरी की ताबेवारी स्वीकार किया जिससे इसके काका हरिराज जो अजमेर में था उसने गोविन्दराज पर चढाई की जिससे वह रणथंभोर भाग गया. गोविन्दराज की ओलाद में 'हमीर हठीला' हुआ जिसने ई. संन १३०१ में अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया. ' इससे पाया जाता है कि रणथंभोर के चौहान पृथ्वीराज के वंशज थे.

रणथंभीर के चौहानों का बाद में राज्य कहां २ रहा और वर्तमान समय में उनकी ओलाद कहां २ है, उसका निर्णय पीछेते होगा. क्यों कि 'हिन्द राजस्थांन' व रेवाकांठा हायरेक्टरी वगैरह छपी हुई पुस्तकों में पावागढ के चौहानों को रणथंभोर के 'हमीर-हठीला' को ओलाद वाले होने का जगह २ लिखा है, साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि वह 'खीची चौहान' थे, बल्कि पृथ्वीराज को भी 'खीची चौहान' होने का उक्त पुस्तकों में वताया गया है. पृथ्वीराज खीची शाखा के होना दूसरे किसी प्रंथों में या भाट चारणों की पुस्तकों से पाया नहीं जाता है.

५ सिरोहीके बहुआ की पुस्तकमें महान् पृथ्वीराज का काका सूरसेन होना व सूरसेन के बाद जेतराव व उसका पुत्र हमीरहठीला होना अंकित हुआ है.

उपर्युक्त अलग २ प्रमाणोंके ऐतिहासिक साहित्योंका मिश्रण करते रणथंभोरके चौहानों का वंश वृक्ष नीचे मुआफिक होना ठीक रहेगा. (जो कि यह लिखा हुआ वंश वृक्ष शंकास्पद और अपूर्ण है.)

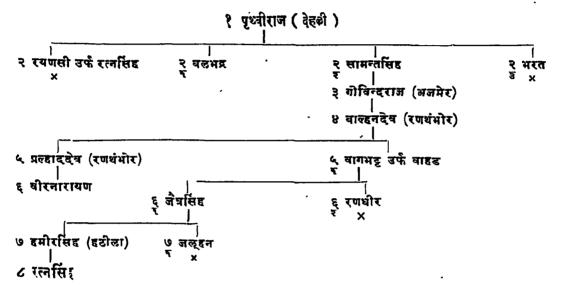

उपयुक्त वंशबृक्ष का संक्षिप इतिहास.

नं. ३ गोविन्दराज के विषयमें (फ्रेब्रुआरो सन १९१३ के मेयोकॉलेज के मासिक के पृष्ट १४ से १७ तक में चौहानोंके विषयमें लेख छपा है उसमें.) लिखा है कि इसने महमूदगोरीकी आधिनताका स्वीकार करने से इसका काका हरिराज जो अजमेर था वह नाखुश हुआ और इस पर चढाई की, जिससे यह रणथंभोर भाग गया. पाया जाता है कि सामन्तसिंह का दूसरा नाम गोविन्दराज हो या गोविन्दराज सामन्त-सिंह का पुत्र हो. क्यों कि वंशभास्कर में सामन्तसिंह को ओलाद रणथंभोर में होनेका उक्षेख हुआ है-

नं. ४ बालहनदेवका नाम रणधंभोरमें वि. स. १२७२ के शिलालेखमें होना प्रसिद्धिमें आया है.

नं. ५ प्रव्हाददेव के वास्ते सूर्जनचिरित्र की पुस्तक में लिखा है कि यह गोविन्दराज का िता था, लेकिन पावागढ के चौहानों के इतिहास के वास्ते एशिआटिक सोसायटी के लेखानुसार (बडोदे में छपे हुए 'साहित्य 'नामक मासिक में लेख प्रसिद्ध हुआ है उसमें ) यह गोविन्दराज का पुत्र होना माना गया है.

नं. ६ वीरनारायण का नाम 'नारायण ' होना भी उपलब्ध होता ह. इसके हाथ से



# मीज्दा सवजी सहय वेद्छा (सेवाह)



राप तता वर साप्रदेश सापर्वार्थन स्वास्त्र वित्ताल देशाल स्वास्त्र



- है कि 'मीरगाभर' व हमीर हठीलाने शाही फौज से बडी वीरता के साथ युद्ध किया जिसमें वे काम आये.

मूतानेणसी की ख्यात में रणथंभोर के चौहानों का इतिहास नहीं लिखा है, परन्तु सोनगरा चौहानों के इतिहास में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दो मुसलमान सरदार ममुशाह व भीरगाभरु नामक थे, उन पर बादशाहने ईतराजी बता कर अपमान करने से वे नाखुश रहते थे. जब कि जालोर के राव कान्हडदेव सोनगराने सोमेया महादेव छोडाने के वास्ते 'सकराना' गांव के पास शाही फौज से मुकावला किया तब यह दोनों मुसलमान सरदार राव कान्हडदेव के पक्ष में रहे, परन्तु उनके पास 'धारु पातिरयां 'थी जो सोनगर ने मांगी, जिससे वे दोनों हमीरहठीला को शरण आये. हमीर ने शाही बागी होना मालूम हो जाने पर भी उनको अपने पास रखे जिससे अलाउद्दीन न रणथंभोरपर घेरा डाला. कई दिन तक घेरा रहा, पीछे वि. सं. १३५२ श्रावण विद ५ के दिन हमीर युद्ध में काम आया. लेकिन उक्त पुस्तकमें अलाउद्दीन ने कौन २ किले कव लिये उसकी नुंद में लिखा है कि "रणथंभोर का किला वि. सं. १३५८ में हमीरदेव चौहान के हाथ से लिया गया." यह १३५८ का संबत् विश्वासपात्र है, क्यों कि इस्वी सन १३०१ (वि. सं. १३५७-५८) में हमीरहठीलाने अलाउद्दीन खिलजीके साथ युद्ध करने का उल्लेख शिलालेख में भी हुआ है.

हमीरहठीलाकी प्रशंसामें हिन्दी व गुजराती भाषामें भी उपन्यास लिखे गये हैं. भाट चारणोंने उसकी नेक टेक व हठीलापन के अनेक गीत कवित्त रचकर उसका नाम अमर रखा है. इसकी हठ के विषय में कविने कहा है कि.

" कागन वायन केल, फलंगी एक वार; त्रिया तेल हमीर हठ चहे न दुनी वार." इसकी वीरता और दृढ प्रतिज्ञा के विषय में कवि कहता है कि.

" सात समुद्र नवशें नदी, तिसमें मेरा शिर; इड चाह् वादशाह की, निरभय लडो हमीर "

इस छोटेसे दोहे में किन इसका आत्मज्ञान और दुनियादारी में आवश्यक क्षत्री-वट के विषयमें सम्द्रण विवेचन किया है. हमोरहठी छाने मुसळमान सरदार को शरणां-गन रख़ कर अपना चचन पूर्ण करने के वास्ते बादशाह से शत्रुवट करके रणधंभोर के किल के साथ अपनी जान गुमा दी लेकिन हठ न छोडी. इसी घटना का अनुकरण कर के दश वर्ष के वाद जालोर के सोनगरे चेहान राव कान्हडदेव व वीरमदेवने चौहानों की कीर्ति में और प्रकाश डाला, जिसका अहवाल 'सोनगरा चौहान ' के प्रकरणों में लिखा गया है.

नं. ८ रत्नसिंह मेवाड भेजा गया था. उसने मेवाड के राणा की सेवा स्वीकार ली. जिसकी ओलाद में वर्तमान समय में वेदला, कोठारिया व पारसोली ठिकाणे के 'राव ' है, जो मेवाड के प्रथम श्रेणी (सोले सामन्त) के सामन्त गिने जाते हैं.

#### प्रकरण ८ वा.

### पृर्वियं चौहानों का इतिहास.

गांभर के वंशपृक्ष में नं. " कान्हडदेव (जो काका कान्ह के नाम से मशहूर था.) उस में पूर्विया गौहानों की शाया अलग हुई हैं. वर्तमान समय में इस शाखा का खास बड़ा राज्यस्थान नहीं हैं, परन्तु नीमराणा (अलवर रिवासत में पूर्विया चौहानों की एक बड़ी जागीर है जो 'राजा' कहलाते हैं.) के राजा की रयात से इनका इतिहास उपरुष्ध होता है. उक रयानमें पूर्विये चौहानों का वंशपृक्ष नीचे मुआफिक हैं.



पूर्विये चौहानों के संक्षित्त इतिहासमें नं. १ श्रिकान्हडदेव बडा वीर पुरुष हुआ. उसने गगर के युद्ध में शहाबुदीन गोरी को पकड कर पृथ्वीराज के आगे खडा किया था, और दूसरी वहुतसी छडाईयों में प्रराक्तम दिखाने की प्रशंसायुक्त तवारिख पृथ्वीराज रासा नामक पुस्तकमें व दूसरे इतिहासों से भी पाई जाती है. महान् पृथ्वीराज का यह दाहिना हाथ गिना जाता था. इसकी तरफ 'संमल मुरादाबाद 'भी था, वहां पर इसने कई कोड रुपये छगाकर सारणेश्वर महादेव की स्थापना करने के वास्ते सुवर्ण मन्दिर वनाया, परन्तु उसमें प्रतिष्ठा होने न पाई, जो मन्दिर वर्तमान समय में भी वहां विद्यमान है. इसकी पुत्री 'वेलोन कुंवर' महासती हुई. जो 'वेला भवानी' के नामसे

नं. १० धीरदेव के दूसरे अठारह पुत्रों में १ खेतिसिंह को ४२ गांतों के साथ 'रताई ', २ जेतिसिंह को ' कांखरी ', ३ अजेरान को ' भोरखेडा ', ४ जगज्ञाह को ' पूनरौट ', ९ दर्शभेह को ' भरीन ', ६ मोइनसिंह को ' कूरु', ७ हाथीराम वो ' आंत्रेटा झाझरा ', ८ पांचा को ' पहाडी ', ९ महरमी को ' घपारी ', १० चायसिंह को ' वसई ', ११ चंद्रसिंह व १२ भोजरान दोनों को ' महापुर ', १३ देवपाल को ' बाणासुर ', १४ गिररान को ' गिररानपुर ' की जागीर ही. ( जो ' अज्ञीगढ ' व ' युरुंद्शहर ' के जिले में है.) १५ विजयसिंह १६ भररान, १७ कात्र व १८ यरुपाण यह चारों नाओं छाद गुजर गये थे.

नं १४ हालादेव के समय में ' मडावर ' पर तैमूलींग बादशाहने हमला कर के महावर छीन लिया, नी बार में इनका पुत्र नं. १५ हांता गुसलमान हुआ उसके तरक मडावर रहा. हंगा को 'राव ' की पदनी मिटी जीनभे 'महावर के मुसलमान चौंहान कहलाये. नं 3 नहालसिंह भी मुसलमान हो गया, निषको ' सिल्मांव ' की मागीर मिली.

नं. क्षेत्राचीसिंह ने 'नीमराणा 'का राज्य संपादन किया. नं. क्षेत्र कामप्रदेश को 'वडोद 'की जागीर व 'राणा' का पद प्राप्त हुआ. नं. क्षेत्र तेजसिंह व नं. क्षेत्र सहीं हो 'वडाही 'की जागीर व नं. क्षेत्र सह 'की जागीर मिली.

<sup>#</sup> यह ' बडमूछा ' था निमसे इनके कामने दूपरा कोई अपनी मूछों पर हाय डाडने से यह बहुत गुस्ते होता था. इनी का ण इसने गुनरात के सोंडकी राजा मी.मोर के भनीने नों चैहानों के शरणे आये थे उनकी मार डाठे थे, जिसते महान १८भीराजने नासुश होकर इनकी अपनी आंखी पर पढ़ी बांचने का हुकम दिया था.



नं. ८ खड्गसिंह की एक राणी पुंगल के भारी रावल खेतसिंह की प्रत्री डमकुंवरी व दूसरी राणी विकानेर के प्रतापसिंह की प्रत्री बनेकुंवरी और तीसरी खुजणावर के राजा देवकरण की प्रत्री थी.

नं. १४ चतरसिंहने चतुर्भुननी का मन्दिर बंधाया. नं. १५ टोडर्पस्तने अपनी राणी 'नरू 'की कृष्णकुंबर की यादगार में 'कृष्णकुंड' बनाया.

नीट—नीमराणा की वंशावळी का हस्त ळिलित प्रत्तक, सिरोही राज्य के प्रतक भंडार से प्राप्त हुआ, उस परसे पृथ्विया चौहानों का वंशवृक्ष अंकित किया है. उक्त प्रत्तक में चौहानों की प्राचीन वंशावळी दी गई है, परन्तु ऐतिहासिक साहित्यों से मिलाते वह नाम विश्वास पात्र न होना मालूम होता है. उसमें सांभर के माणकराज तक में ११२० पृश्ते होना बताया है. और माणकराज से वंदरहर्श पृश्त पर कान्हडरेव होना लिला है, जिसका संवत् वि. सं. १०८६ का होना अंकिन किया है जो दृश्त नहीं है. इस प्रतक में नीमराणा का वंशवृक्ष जो दिशा गया है वह बहुत ही दृश्त होना पाया जाता है, बाद में जो जो राजा निमराणा में हुए उनशा इतिहास नहीं मिलने से उनके नाम दर्ज नहीं होने पाये.

नं. १६ महासिंहने काळीया पर्वत पर काहेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा कराई, और 'सिद्धनाथ' महादेव का मन्दिर बनाया. नीमराणा में वावडी बंधाई और 'बेळनी 'की धाटी बंधा कर 'मेरू 'की स्थापना की, जिन कार्यों में १६०००० एक छाल तीस हजार राये खर्च किये. इसकी बहिन अलेकुंबर का निवाह जोधपुर के रावा अजीतसिंह के साथ किया गया. इस राजा को 'नवनंदिसंह 'व 'चतरसाल 'नाम के दो कुंबर थे, वे कंबरपदपर ही गुजर जाने से 'बर्झ 'के ठाकोर छाळसिंह के प्रव 'चंद्रभाण 'को गोद ळिया.

करके उसका नाम सांभर के चौहानों की नामावली में अंकित नहीं किया है, परन्तु वि. सं. १३७० का शिलालेख लिखने के समय में भी 'माणकराव' नाम का प्रसिद्ध राजा सांभर में होने की ख्यात मान्य थी, जिससे वह नाम शिलालेख में अंकित हुआ है.

नाडोल के चौहानों का वंशवृक्ष के बास्ते उपर्युक्त साहित्यों के सिवाय मृता नेणसी की ख्यात, टोड राजस्थान, बहुआ की पुस्तक व ' सिरोही राज्य का इतिहास ' नामक पुस्तक से अलग २ प्रमाणों उपलब्ध होतें है, जिससे उनके आधार से अलग अलग वंशवृक्ष नीचे अंकित किये गये है.



(ए) मूता नेणसी की ख्यात में सिरोही के राजकुल की वंशावली का एक किन लिखा गया है, जिसमें सांभर से अलग हुई नाडोल की शाखा वाला कीतू ने जालोर का राज्य कायम किया, उस विषय में किन आसीआ माला ने (जो सिरोही रियासत के 'खाण' नामक गांव का चारण वि. सं. की सोलहवीं सदी में हुआ था.) कहा है कि.

```
×
×
४
४
४
४
४
४
४
४
४
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१
```

इस कवित से १ लाखणसी के वाद क्रमशः २ सोहि, ३ महेन्द्र, ४ मशरिख, ५ आलण, ६ आसराव, ७ जिन्द्रराव व 'कीतु ' के नाम उपलब्ध होतें हैं.

६ "सिरोही राज्य का इतिहास" नामक पुस्तक में (पृष्ट १८५ व १८६ पर) नाडोल का वंशवृक्ष दिया गया है उस मुआफिक.



उपर्युक्त अलग २ प्रमाणों को ध्यान में लेकर नाडोल के राव लाखणसी की ओलाद

उगाने की व मेवाड के राणा पांस खंडणी छेने की बात जो टोड रांजस्थान में छिखी है वह विश्वासपात्र न होने का अनुमान किया है. कारण यह बताया है कि राव छाख-णसी के समय में गुजरात में मूलराज सोलंकी और मेवाड में शक्तिकुमार व उन का पुत्र अंवाप्रसाद थे जो स्वतंत्र थे.

वस्तुतः टोड राजस्थान में जो लिखा गया है उसकी साबिती के प्राचीन कितों के प्रमाण इन दोनों वातों के वास्ते मिलते हैं. जिसमें मूता नेणसी की ख्यात में लिखा हुआ किवत्त (जो इस प्रकरण में अंकित हो चूका है.) से भी मालूम होता है कि ("पाटण उलो पोल दाण चौहान उन्नाहे.") पाटण की उरली पोल से (पाटण की सीमा पर से) चौहान ने दाण उगाया. वैसे (मेवाड मंड लख दंडे) मेवाड में आक्रमण कर के लाखण ने दंड लिया. इस पुस्तक के लेखक का अनुमान है कि मेवाड व ग्रजरात के राजा स्वतंत्र भी हो तव भी उस कारण से लाखणसी ने दाण न उगाया और दंड नहीं लिया ऐसी मान्यता कर लेना उचित नहीं है. क्यों कि यह किवत्त वि. सं. की सोलहवीं सदी में रचा हुआ है और इस किवत्त की तसदिक में सिरोही के बहुआ की पुस्तक में निम्न चरण लिखा है.

" द्रश गुण ताले वरस बार पंकुटन बाही, पाटण पहेली पोल दाण चौहान उगाई. "

यानी-दश=१० गुण=३ ताल=२ वि. सं. १०३२ में तलवार के वल से अवल पाटण की पोल से (गुजरात को सीमा में प्रवेश करते जो देश आता है उससे) दाण वसुल किया.

सिरोही के वहुआ की पुरतक में लिखा है कि राव लाखणती ने वि. सं. १०२२ महा सुदि २ के रोज नाडोल में अपना राज्य की स्थापना को. इसके उपर आशापुरी देवी की कृपा होने से देवीने ×तेरह हजार अ३व दिये. किव आसीआ माला के किवत्त में लिखा है कि ("तर सहम तुरंग यकत वरदान संगंध.") शक्ति के वरदान से तेरह सहस्र घोडे मिले.

वि. सं. १०२८ में इसने नाडोल में आशापुरी देवीका मन्दिर वनवाया. इसके समय फे वि. सं. १०२४ व १०३९ के शिलालेख प्राप्त होनेका टोड राजस्थान के ग्रंथ में लिखा है.

राव लाखणसी की जो प्रशंसा किवयों ने की है उससे पाया जःता है कि वह वीर पुरुष था. किवत से यह भी पाया जाता है कि सांभर के राजा "सिंह" ने मुसलमान के साथ युद्ध किथा जिसमें पराजय होने से तुर्कों की सेवा करना स्वीकार किया जिससे लाखणसी नाख़्य होकर सांभर से चल निकला क्यों कि किवने कहा है कि-

<sup>×</sup> योडे के संबंध में बहुआ की पुस्तक में लिला है कि जैसे जैसे कंक के छिटे डालते थे वैसे २ नये घोडे देवी की कृपा से होते थे, जिससे तरह हमार घंटे बेदा हुए. इस विषय में नेणसी की रूपांत में उड़ेल किया है कि छालणसी की प्रार्थना से देवीन पर दिया कि अमुक्त दिन 'सापतरा ' घोडे भाग कर आवेंगे. उस मुआफिक तेर १ हमार घोडे आये मो छालणसीने बांच छिये, शिछे उनके मालिक आये है किन देवीने घोडे के रंग पदछ दिये जिससे वे वापस गये.

नं. हैं महेन्द्रराव का नाम वागडिया चौहानों की ख्यात के सिवाय दूसरी सब ख्यातों में मिलता है. + 'ह्याश्रय काव्य ' नामक पुस्तक में इसके विषय में लिखा है कि इसने अपनी बहिन 'दुर्लभदेवी ' का विवाह ×स्वयंवर रच कर किया था. जिसमें अनेक देश के नृपति आये थे, उनमें से गुजरात के सोलंकी राजा दुर्लभराज को बरमाल पहनाई गई. महेन्द्रने अपनी दूसरी बहिन 'लक्ष्मीदेवी ' का विवाह भी उसी मौके पर दुर्लभराज के भाई नागराज के साथ कर दिया. स्वयंवर रचने के कारण से भी पाया जाता है कि महेन्द्रराव पराक्रमी व प्रतिष्टित राजा हुआ था, क्यों कि यह कार्य मामूली न था. बहुआ की पुस्तक में इसके गदी निश्नीका समय वि. सं. ७१०८२ व देहानत का समय वि. सं. ११०५ अंकित हुआ है, और यह भी लिखा गया है कि उसके पीछे सिसोदणी राणी सती हुई थी. (राणी का नाम नहीं है.)

नं. ४ अहील का नाम सिर्फ सूंघा पहाड के शिलालेख में है, दूसरी ख्यातों में नहीं है, लेकिन नाडोल के राजा रत्नपाल (नं. ८ वाला) के समय का वि. सं. ११७६ में लिखा हुआ ताम्रपत्र जो वाली गांव से प्राप्त होनेका जाहिर हुआ है उसमें महेन्द्र के बाद 'अश्वपाल ' का नाम होना सि. रा. ई. में दिखा है. सिरोही के बहुआ की पुस्तक में महेन्द्रराव के पीछे 'मशरिक ' होने का उल्लेख किया गया है, उसके बाद आलहण का नाम अंकित है, और उसका गदी नशिनी का समय नित. सं. ११३० का लिखा गया है. मशरिक के वास्ते उक्त पुस्तक में लिखा है कि वह वि. सं. ११०५ में गदो पर बैठा और वि. सं. ११३० में उसका देहान्त हुआ. अगर दर्ज हुए संबत् पर ध्यान न दिया जाय तो अनुमान हो सकता है कि सूंघा के लेख में अंकित हुआ अहील व वि. सं. ११७६ के ताम्रपत्र में लिखा हुआ 'अश्वराज' का उपनाम सायद 'मशरिक' होगा. क्यों कि उपर्युक्त तीन प्रमाणों से पाया जाता है कि महेन्द्रराव व अणहिल्ल के विच में एक और पुरुष हुआ था.

नं. ५ अणहिल्ल के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि यह महेन्द्रराव के

<sup>+</sup> द्वयाश्रय कान्य-जग विख्यात जैन भाचार्य हेमचंद्र सुरेश्वरने रची है.

<sup>×</sup> स्वयंवर रचने का कार्य बहुत बढा ियना जाता है, क्यों कि उस में अनेक विष्न आने की सम्मावना रहती है. जिस राजा में इतना सामर्थ्य हो कि वह इस समारंभ के निमित्त एकडे हुए राजाओं के साथ ग्रद्ध का प्रसंग उपस्थित होने पर मुकाबळा कर सके, वही राजा स्वयंवर रच सकता है. राजधुनों में स्वयंवर रचना यह कार्य बडी नामवरी का िया जाता है.

<sup>\*</sup> बहुआ की पुस्तक में महेन्द्रराव की गद्दी निश्चान का समय अंकित हुआ है वह विश्वासपात्र है या नहीं, उसकी तशदिक करने का कोई साधन प्राप्त नहीं हुआ है. बिल्क़ नं. २ सोहि के पीछे नो नो राजा हुए वे सब राजा भीनपाल में होने का उक्त पुस्तक में खिला गया है.

<sup>÷</sup> सि. रा. ई. की पुस्तक में अणिहिल्ल के बाद उसका पुत्र नं. ६ बालाप्रसाद व उसके पीछे नं, र नेन्द्रराज गदी पर आने का १ए १७२ में लिला है, जिन के समय का 'आऊआ ' गांव में नि. सं. ११६२ का शिलालेस प्राप्त होना पाया गया है, जिससे बहुआ की प्रस्तक में लिला हुआ शंवत् गलत होना पालूप होता है.

मिल रहा है. इसकी राणी 'फुलांदेवी' साणंद के वाघेला राव कांधल की पुत्री होना उक्त पुस्तक से पाया जाता है. इस राजा का नाम हरएक ख्यातों में अंकित हुआ है, और इसके पुत्रों की ओलाद में से सोनगरा, हाडा, वागडिया, खीची, साँचौरा, वाव के चौहान, कापित्या आदि चौहानों की अलग २ शाखाएं हुई है.

नं. ८ रत्नपाल का नाम नाडोल के राजाओं के वास्ते जो जो प्रमाण दिये गये हैं उसमें नहीं है, सिर्फ सि. रा. इ. में इसका नाम अंकित हुआ है, परन्तु उक्त पुस्तक में पृष्ट १७४ के उपर जो टीप्पणी दी गई है उसमें ऐसा मजबुत आधार दिया हुआ है कि जिससे यह पृथ्वीपाल का पुत्र होना सावित है. इसके समय का वि. सं. ११७६ का ताम्रपत्र 'सेवारी' गांव से प्राप्त होने का उक्त पुस्तक में लिखा गया है, और इसके वास्ते यह राय कायम की है कि अश्वराज से कुछ समय तक इसने राज छोन लिया होगा, क्यों कि 'सेवारी' के ताम्रपत्र में इसको नाडोल के राजा होना लिखा है. इसी टीप्पणों में यह भी लिखा है कि रायपाल (इसका पुत्र) नामक दृसरे राजा के वि. सं. ११८९ से १२०२ तक के कई शिलालेख नारलाई व नाडोल से मिले हैं. इस विषय में उक्त पुस्तक के लेखक ने यह +राय जाहिर की है कि रत्नपाल व रायपाल राजा हुए होंगे लेकिन नाडोल राज्य के

<sup>+</sup> नं. ८ रत्नपाल नाढोळ के राज्य का स्वामी नहीं था किन्तु नाढोल का एक हिस्सा उसके तरफ था ऐसी ' सिरोही राज्य का इतिहास ' के विद्वान लेखक की राय उक्त प्रस्तक के प्रष्ट १०४ की टोप्पणी में हुई है वह बहुत ही दृरुस्त है. बिल्क नाढोल के चौहान राजवंश की ख़्यात के विषय में सिरोही के बहुआ की प्रस्तक से राज्यवानी के स्थान निमन्त मो बढा अन्तर पढता है उसका भी इस राय से कुच्छ समावान होने नेसा है. बहुआ की प्रस्तक में नं. २ शोमित उर्फ सोहिरान ने भीनमाल में अपना राजस्थान किया, और उसके बाद नाढोल के राज्य के नो मो मालिक हुए वे सब ने भीनमाल में ही अपना राजस्थान रंखा विमा दिखा है, बिल्क बहुआ को सील ( दिसणा ) किय स्थान से भिली थी, उस बाबत उसकी प्रस्तक की मांच की गई तो निम्न हक्षीकत उससे पाइ गई है.

१ सोहिशाव ने बहुआ मवानीचंद को बि. सं. १०४९ व वि. सं. १०७५ में भीनमाल मुक्ताम से सीख दी.

२ महेन्द्रराव ने बहुआ वनेचंद को वि. सं. १०८२ में भीनमाल से सीख दी.

६ आव्हण ने बहुआ सोटा को वि. सं ११६० में भीनमाल से सील दी.

४ आहराव ने बहुआ घनरान को वि. सं. ११६० में भीनमाल से सीख दी.

इस पुस्तक के छेलक का ऐमा अमिप्राय नहीं है कि वि. सं. १६६७ के पहिछे का जो वृतांत बहुआ की पुस्तक से उपटब्द होता है वह सब बीर शुट्टी के मानने योग्य िणना ही चाहिये. क्यों कि उपनें बहुत ही छूटी और शंका होने जैसा अहवाछ अंकित होना पाया गया है, परन्तु राजस्यान का नगर कौन था इस विषय में जो फर्क आता है, उसके वास्ते जरुर छिहाम होता है, और नाटोछ के राज्यवंश के जो नो शिछाछेल, ताज्यत्र आदि साहित्य प्रसिद्ध में आया है, उनमें नाडोछ के राजाओं के नाम एक ही समय के वास्ते मिन्न २ होना माछूम होने से यह शंका जरुर रह जाती है कि शायद नाडोछ के चौहान राजाओंने अपना पाटनगर भीनमाछ में रल कर राज्य किया है, परन्तु उनके नाम नाडोछ के राजा के नाम से प्रसिद्ध में रहे है, और इसी कारण से नं. ८ रत्नपाछ व उसका पृत्र नं. ९ रायपाछ के तम्फ नाडोछ रहा था व उन्होंने नाडोछ के राजा के नाम से शिछाछेल व ताज्रपत्रों में अपना नाम अंकित कराये है. तात्वर्य यह है कि उपर्युक्त राजाओंने अपना पाटनगर कहां रला था इस उटझन का निवेदा वरने का कार्य इतिहास बेत्ताओं के वास्ते बाकी रहता है. इस प्रकरण का बंशवृक्ष में नं. 4 ज्यतिहास जब युवरान था तब उपका राज भी मीनमाछ में होने का उसके समय के शिष्ठाछेल में उछेल हुआ है, उससे उपस्थित हुई शंका और बदती है.

- नं. है केंलहण नं. हें आलहण के पीछे गदी पर आया. इसके विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में पृष्ट १७७ व १७८ पर लिखा है कि इस तुकों का तालुक शहाबु- तथा तुकों के (उक्त पुस्तक के लेखक की यह राय है कि इस तुकों का तालुक शहाबु- दीन गोरी से होना चाहिये.) सैन्य को हराया और सोमेश्वर के मन्दिर में (नाडोल में) सुवर्ण का तोरण बनवाया. इसके समय के दो ताम्रपत्र और छः शिलालेख मिले हैं जिनमें पहिला शिलालेख वि. सं. १२२१ का 'सांडेराव' (गोडवार में है.) गांव से व सब से पिछला 'पालडी' (सिरोही इलाके में है) गांव से वि. सं. १२४९ का मिला है.
  - नं. 🗧 गजसिंह के विषय में कुच्छ भी वृतांत उपलब्ध नहीं हुआ है.
  - नं. है कीर्तिपाल उर्फ कीतु को उसका पिता नं. ई आलहण के तरफ से नारलाई की जागीर वारह गांव से मिली थी, लेकिन वाद में इसने जालोर गढ में अपना अलग राज स्थापन किया और जालोर का दूसरा नाम 'सोनंग' उर्फ सोनिगरी होने से इसकी ओलाद वाले 'सोनगरे चौहान ' कहलाये, जिनमें से (पीछे से) सिरोही के देवडा चौहान की शाखा विभक्त हुई. सोनगरे चौहानों का वृतांत इस पुस्तक के दूसरे प्रकरणों में लिखा है जिससे कोर्तिपाल का ज्यादह वृतांत उससे मालूम होगा.
  - नं. है संभरण को ओलाद वाले 'हाडा चौहान ' कहलाये गये, जिनकी ओलाद में चूंदी व कोटा के हाडे चौहान है, उनका पृतांत अलग २ प्रकरणों में लिखा गया है.
  - नं. ्वें आलहण के वडे पुत्र नं. ्वें देदा की ओलाद से वर्तमान समय के वात्र ( ग्रजरात में पालणपुर एजन्सी में तालुकदार है. ) के चौहान है, और दूसरे पुत्र विजय-सिंह की ओलाद से सांचोरा चौहान हुए, जिनका इतांत अलग २ प्रकरणों में लिखा गया है.
  - नं. ैं अजयराव की ओलाद वालों ने 'खोची चौहान' का नाम (जो नं. ई माणक-राव लीची कहलाया था.) कायन रख कर वे ' खोची चौहानों ' के नाम से ही प्रसिद्ध हुए. जिनकी ओलाद वर्तमान समय में मालवा के खीचीवाडे में खीलचीपुर व राघवगढ आदि के चौहान, और गुजरात में छोटाउदयपुर, व देवगढ वारीया आदि (रेवाकांठा में है) के चौहान है. जिनका बृतांत अलग २ प्रकरणों में इस पुस्तक में लिखा गया है.
  - नं. १० रुद्रपाल व उसका भाई नं. १० अमृतराल के विषय में कुछ भी वृतांत नहीं मिलता है, विक इसको ओलाद थी या नहीं वह भी शंका है, क्यों कि नं. ९ रायपाल के तरफ 'नारलाई ' की जागीर थी वह भी नं. १ कीर्तिपाल को जागीर में दे देने का वृतांत पहिले आ चूका है.

में, दूनिति के विषय में लि. ता. ई. की पुस्तक में लिखा है कि. इसकी युर-राजगी के समय में भीतमाल के जगरपामी के मन्दिर में लगा हुआ शिलालेख वि. सं. १२३, का प्राप्त हुआ है उसमें ' महायज पुत्र जयतसिंह देव का वहां पर (भीतमाल में) राज्य होना लिखा है. ' दूसरा शिलालेख इसके समय का वि. सं. १२५१ का 'सादडी' (गोरवाट में हैं) गांव में हैं, उसमें इसकी महाराजाधिराज तथा नाडोल का राजा होना लिखा है, जयतिहरू का पिता केलहण वि. सं. १२५९ तक विद्यमान होना 'पालडी' गांव के शिलालेख से पापा गया है, उस लेख में केलहण को नाडोल का राजा और जयतिमह देव को उसका पुत्र होना अंकित हुआ है. ( सि. रा. ई. एट १७८ की टोप्पणी पर में. )

नं. ११ मामन्नसिंह के ममय के वि. सं. १२५६ व वि. सं. १२५८ के दो शिलालेख मिले हैं, इतना ही वृतांन सि. रा. ई. की पुस्तक से मिलता है, बाद में यह राज्य जालोर के राज्य में मिल गया. मामन्तसिंह की ओलाद थी या नहीं उसका पता नहीं चल महता है.



मीर कार्तित के बहुमां की पूर्णक में में, इ. पा. देश पूर्ण इस प्रकार में दिया गया है, समेंदे ही। साम अहित है, पारके रिक्त कारीय के बूजो चीर जो का माम मारे है, देने बूजरा की मादित्य लागेल के बसले प्राम मारी हुआ है, हिससे यह प्रथम का शुरंद र है रिनेट साम का प्रदेश की पूजात से ही दिला गया है.

#### प्रकरण १० वाँ.

## हाडा नीहानों का माचीन इतिहास.

हाडा चौहानों की शाखा नाडोल से विभक्त होने का नाडोल के चौहानों की ख्यात में सिद्ध हो चूका है, उस मुताबिक माणकराज ( देखो प्रकरण ९ में नाडोल के चौहानों का वंश इक्ष में नं. 🗧 वाला पृष्ट ५२ पर. ) के पुत्र संभरण की ओळाद में हाडा चौहान हुए है. वंश भास्कर के यंयानुसार 'उरथ' ( देखो चोहानों की प्राचीन शाखा के प्रकरण ३ में वंश भास्कर से दिया हुआ वंशवृक्ष के नं. ५३ पृष्ट १४ पर.) से हाडा चौहान की शाखा होनेका उहेख होता है. मूता नेणसी को ख्यात में माणकराज से सातवीं पुश्त पर 'हाडा ' नाम के पुरुष से ' हाडा ' शाखा होने का अनुमान हुआ है. देवडा चौहान के बहुआ की पुस्तक में वागराव के पुत्र अप्टपाल से हाडा शाला प्रसिद्ध होने का लिखा है, और उसके समर्थन में निम्न कवित्त उक्त पुस्तक में दर्ज है.

- " अष्टपाल संभर नरेश होड इड हमें पाई, जण गेराराम गंजीयो भांत नव लाख भनाई. " " एक लाख गजराज खत्री मुं कीया खडेरा, × × × × "
- " मयम अंबीका पूंज अब आद्यापूर आई, वैस कुल चहुजाण वरद ' हाडा ' बोलाई. "
- " अमुरान मेट दिंदू अवर तंत्ररज दीये तये, अप्टपाल संभर नरेश तण होड हट पाई हमें। "

उक्त पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि अप्टपाल ने गेराराम वादशाह को मार कर 'हेडालगढ 'का राज्य लिया जिससे उसकी ओलाद वाले 'हाडा चौहान ' कहलाये. तात्पर्य यह है कि 'हेडाल 'गढ के नाम से 'हाडा' हुए है, नैसा उस पुस्तक से पाया जाता है.

वंश भास्कर की पुस्तक में लिखा है कि उरथ के वंशमे ग्यारहवीं पुस्त पर भानुराज उर्फ अस्थिपाल नाम का राजा हुआ था, उसका मांस राक्षसोंने खा लिया था और अस्थि पडे रहे थे, उस पर देवीने अमृत डाल कर जीवनदान दिया, जिससे उसका नाम अस्थिपाल मशहूर हुआ. भाट चारणादि में अस्थिपाल से ही 'हाडा' कहलाये ऐसी दंत-कथा कही जाती है.

चूंदी के राज्य की स्थापना करने वाला देवीसिंह भैंसरोड में था, और उसके पूर्वजों के पास ' हेडालगढ़ ' होने के प्रमाण दूसरे इतिहास से भी मिलता है. वंशभास्कर की पुस्तक में वंगदेव उर्फ वाघाने २४ किले जीत लेने का उल्लेख किया है, उसमें हेडाल

१ मिरोही के पहुआ की प्रस्तक में भागराव का प्रत्र अस्यियात्र होना लिखा गया है वह गृष्टत है. अस्यियाल का प्रयास है.

पुरत का कम नाडोल के माणकराज से कमशः १ माणकराज, २ संभरण, ३ जेतराय उर्फ जयराज या जोधिसंह, ४ अनंगराव उर्फ रत्नसिंह, ५ क्रूंतसिंह उर्फ केल्हण, ६ विजयपाल, ७ हाडा उर्फ अस्थिपाल या आसुपाल, ८ वंगदेव उर्फ वाघा व ९ देवीसिंह उर्फ देवा, होना ठीक है. इन नो पुरतों का संक्षित इतिहास उपरोक्त साहित्यों में से यह मिलता है कि—

नं. १ माणकराज नाडोल के राजा अश्वराज उर्फ आसराव का पुत्र था. इसका आसराव ने 'भदाण' के साथ ८४ गांव नागोर पट्टी में दिये थे. कची खीचडी खाने के कारण यह 'खीची' कहलाया. (इन के विषय में देखो खीची चौहान के प्रकरण में.) इसका वडा भाइ आलहण (नाडोल वंशवृक्ष नं. र्वे वाला) वि.सं. १२२० में विद्यमान था, जिससे पाया जाता है कि इसने पृथ्वीराज की सेवामें उपस्थित होकर अच्छा काम दिया है, जिससे जगह २ इसको पृथ्वीराज के भाई होनेका लिखा गया है.

नं. २-३-४ के वास्ते खास वात अंकित नहीं हुई है, लेकिन नं. ५ कुंतसिंह वंवावदा में होने का वंशभास्कर में लिखा है और वह विश्वासपात्र है, क्यों कि माणकराज के वंशजों के तरफ वंवावदा होने का दूसरी ख्यातों से भी पाया गया है.

नं. ६ विजयपाल की राणी 'रंभावती' सांखला परमार मंडन की पुत्री थी, ऐसा वंशभास्कर में लिखा है.

नं. ७ हाडा उर्फ अस्थिपाल से हाडा चौहान कहलाये गये, इसने गेराराम वादशाह को मार कर हेडालगढ़ लिया ऐसा देवडा चौहान के वहुआ की पुस्तक से पाया जाता है.

नं. ८ वंगदेव ने चितांड, जीरण, दसार, भाणपुर वगेरह के राजाओं को हरा कर मांडल, पानगढ, साँडागढ, हींगलाजगढ, खिरोली, केथोली, भेंसरोड आदि २४ किले जीत थे, ऐसा वंशभास्कर में लिखा है. इसके तेरह पुत्र थे, जिसका नाम क्रमशः १ देवीसिंह, २ कर्मन, ३ सिंहन, ४ नयनसिंह, ५ अर्डक, ६ वर्डक, ७ नत्यु, ८ पत्यु, ९ हिंगल, १० खड्गहस्त, ११ माहन, १२ सामीदास व १३ कृष्णदास थे. नं. ३ सिंहन से 'सिंहणोत ' व ११ माहन से 'माहणोत ' नाम की शाखाएं हाडा चीहानों में प्रसिद्धि में आई है.

नं. ९ देवीसिंह के विषय में मालूम होता है कि वह भैंसरोड में रहता था, और इसने बूंदी का राज्य मेणों से छीन लिया. बूंदी कटजे करने के विषय में मूता नेणसी की ख्यात में अनेक वातें लिखी गई है. यानी—

१ एक वात एसी वताई है कि कुछ तकरार के कारण देवीसिंह भेंसरोड छोड कर

उसका जीक हरराज को किया ओर बूंदी में न आने की सलाह दी, जो उसने कबूल की. यह घटना होने बाद देवीसिंह ने अपनी पुत्री की सगाई की, लेकिन वह स्वरूपवांन होने से बूंदी के मेणाने शादी करना चाहा. देवीसिंहने प्रथम इनकार किया मगर बाद में कुछ विचार करके मंजुर रखा. इस मौके पर हरराज डोड अपने सगे 'सिधुर सोलंकी' की मदद के साथ चढाई करके बूंदी आया और मेणों को मार डाले, जिससे देवीसिंह बूंदी का मालिक बना.

उपर मुआफिक बातें मूता नेणसी की ख्यात में दर्ज कराई हैं, लेकिन मूता नेणसीने यह भी लिखा है कि देवीसिंहने बूंदी का राज्य लिया तब बूंदी के मालिक मेणा जेता के पुत्र इन्द्रदमन व विमहराज थे और उनका प्रधान 'गोलवाल चौहान जसराज ' नामक था. मेणा ने जसराज की पुत्री रूपसुन्दरी से विवाह करना चाहा, जिस पर जसराजने 'सामोर वारोट ' द्वारा देवीसिंह की मदद चाही. देवीसिंहने चितौड के राणा की मदद लेकर मेणों पर चढाई की. जसराजने शादी करने के वहाने से मेणों को शराब पिला कर गाफिल कर रखे थे, उन पर देवीसिंहने अचानक हमला करके सब मेणों को कत्ल कर दिये, और बूंदी अपने कब्जे कर ली. पाया जाता हैं कि मेणों ने किसी की कन्या से जवरन शादी करना चाहा उस अत्याचार के निमित्त से देवीसिंहने किसी सुरत से मौका पाकर मेवाड के राणा की सहायता से बूंदी का कब्जा करके हाडा चौहानों का राजस्थान वहां पर कायम किया, यह बात निविवाद है.



लिखी है उससे उपलब्ध होती वंशावली अन्य ऐतिहासिक साहित्यों से मिलाते बहुत [ 40] ठीक पाई गई हैं। जिससे उक्त प्रंथ पर से ही बूंदी के हाडा चौहानों का वंश वृक्ष अंकित करना योग्य है, क्यों कि कविराज सूर्यमह ने बहुए आदि के पुस्तकों भी देख कर यह पुस्तक पद बंध की है वैसा पाया जाता है.

# वंश वृक्ष हाडा चौहान बूंदी ( वंशमास्कर के अंपानुसार. )

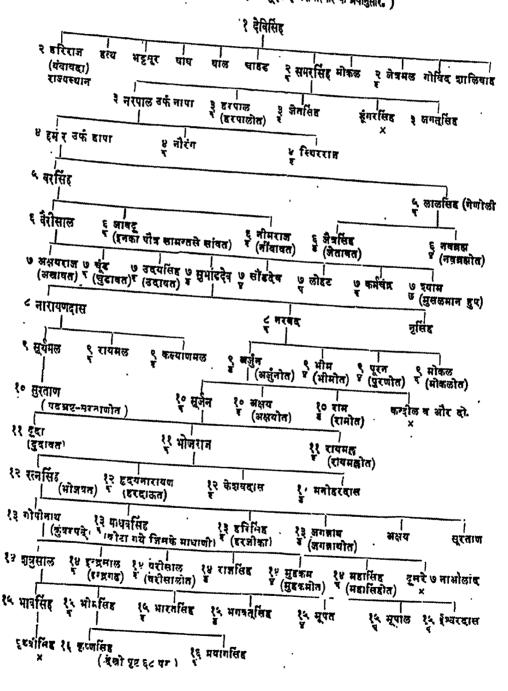



### हुंदी के हाडा चौहानों का संक्षिप इतिहास.

नं. १ राव देवीसिंहने भेंसरोड से आकर घूंदी कायम की, उसका अहवाल प्रकरण १० वां में लिया गया है. वंशभास्कर में लिया है कि देवीसिंह के पिता चंगदेव उर्फ गर वापने निनीह, जीरण, दसोर, भानपुर, मांडल, पानगढ़, हिंगलाजगढ़, खेरोली, कंभोली, व भेंसरोड आदि २४ किले कटजे किये थे, परन्तु यह सब किले उसके कटने में होने का दूसरा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है चितक इनिहास बेनाओं को यह राय है कि हाडा चौहानों का उस समय में खास गज्य नहीं था, और चिताड के महागणा की सेंग में वे उपस्थित थे, वसे बूंदी राजस्थान कायम होने पाद भी राव महीं ने शादी सेंग का स्वीकार किया वहां तक बूंदी के राजाओं का ताहुक मेवाड के महागणा के साथ गहा है.

पंशभारका के पंणानुसार गय देवीसिंह के ११ पुत्र थे. लेकिन मृनानेणभी की रूपान से पाय जाता है कि उनके सियाय भायचंद य रायचंद नाम के दूसरे दो पुत्र और भी थे. ऐपीपिंह की पुत्री 'मंगनी' का वियाह महाराणा लक्षमणसिंह के पुत्र असिंहह उर्फ अगी के माथ हुआ था, और राणा की सहायता में ही देवीसिंह को चूंदी प्राप्त हुई. इगले पाया जाता है कि देवीसिंह कालाउदीन चिलाड़ी के ममय में विध्यमान था, क्यों कि अलाउदीन ने चिलाइगढ़ लिया उम गुद्ध में गणा लक्ष्मणसिंह और उसके कुमार अधिक आदि आदि शाम वर्षक काम आये थे.

ना राज्याद्वर क्या कुल ही काम ही कि अन्य महे हुक्की हा महाका है। बीट की औ होग्येन हुई यह न मार्थिक हैं हैंबहा हुक्के हैं,

नं. २ हरिराज बंबावदे में रहा था. जो मुसलमान के साथ लड़ कर मारा गया. इसके बारह पुत्र होना वंशभास्कर में लिखा है.

नं. है राव समरसिंह को बुंदी की जागीर मिली. वंशभास्करानुसार यह वि. सं. १३०० में चूंदी की गद्दी पर बैठा (परन्तु यह संबत् विश्वासपात्र नहीं है.) और बंबावदे में अपने भाई की सहायता करने में काम आया. मूतानेणसी की ख्यात में समरसिंह के पिता का नाम 'रामचंद ' लिखा है. इसके पुत्र नं. हैं जैतिसिंहने कोठिया भील को मार कर कोटा शहर आवाद किया. इसकी पुत्री 'जसमादेवी 'राठौर राव सूजा की माता थी.

नं. ३ राव नरपाल उर्फ नापा बूंदी की गद्दी पर बैठा, उसके बाद नं. ४ राव हमीर उर्फ हापा गद्दी पर आया.

नं. ५ राव वैरसिंह अपने पिता के बाद गड़ी पर वैठा. इसका भाई नं. र् लालसिंह की पुत्री का विवाह चितौड के महाराणा खेतसिंह के साथ ठहराया था. जब कि खेतसिंह लग्न करने को आया तब लडाई होकर खेतसिंह व लालसिंह दोनों मारे गये.

नं. ६ राव वैरीसाल वूंदी की गद्दी पर वैठा, इसके समय में 'मांडू 'का बादशाह होशंगने वूंदी पर घेरा डाला, राव वैरीसालने वहादुरी से उसके साथ मुकावला किया और लडाई में काम आया.

नं. ७ अक्षयराज चूंदी की गद्दी पर आने नहीं पाया, छेकिन नं. १ राव सुभांडदेव अपने पिता के वाद चूंदी की गद्दी पर चैठा. समरकंद नाम के मुसलमान सरदारने इसको मार कर चूंदी कब्जे कर ली, परन्तु राव नारायणदासने वह समरकंद और दाउद नाम के सरदारों को मार कर वापिस हस्तगत की.

नं. ८ राव नारायणदास अपने पिता के पीछे गद्दी पर वैठा. इसकी राणी जोधपुर के राठौर सूजा की पुत्री 'खेतुवाई 'थी. राव नारायणदास को अफीम खाने की आदत बहुत ही वढ गई थी, विक अफीम के नहों में यह दिन रात चकनाचूर रहता था. इसकी राणी खेतुवाई नहों के समय में इसको इतनी हिफाजत से रखती थी कि उसका राव नारायणदास पर बहुत गहरा असर हुआ और राणी को अफीम का संग्रह सुपुर्व कर दिया. पितृवृता खेतुवाई ने अपने पित की तिवयत देख कर आहिस्तह २ अफीम कम खावे वैसा प्रवंध करके अफीम कम खाया जाय ऐसी तदवीर करने से उसका व्यसन कम हो गया, वाद इसको ताकत इतने दर्जे वढ गई कि इसने मेवाड के राणा 'सांगा 'की सहायता में रह कर मांडवगढ के वादशाह को पकड लिया. इसका देहान्त वि. सं. १५८४ में हुआ.

हुई. हाडाराव सूर्यमल को राणा रत्नसिंहने जूक कराया उस विषय में बारहट हरसूरने कहा है कि.

- " वांधी अन मुहद सोह कज वीजां, भवसी सारे भीट पटी; मुजटी चूक हुए मुरजमल जांणे हुती हाथ जटी."
- " पह अन पटप कारणे परठी, भट सांचवे नही भाराथ; अरी अं हणवा कारण उठी, हाडा तणे कटारी हाथ. "
- " धार पहाड सीस घड ढलते, जग विसार वार जिण; वेरा इरा छ कर वाढाली, रोपी रीषु साजवा रिण."
- " खगभ लाग खभर सत्र खगी, तुझ सु कर नारेण तण; परणिम तें सूर्ज प्रतिमाली, रणकळ तण लागो रयण- "

#### इस विषय में कवि आसीया करमसी ने कहा है कि.

- " मतमाली नीयकर चूक मगटीयां, सु मेले नारायण सु जावः अंत आयरी कीयो आधो, रयण सरस हाडा हर राव."
- " भोग लीयाल करन कर मेलो, रोस नवेस नीर दले राण; तुं तीच हीये विधन वाहचनता, चहेरा पांक थीयो चहुआण, "चूक हुए जम दाढ न चूको, पाण जुआल काढी अणपाल; रांणां सरस रोसने राणो, मरण वहचीयो सूरजमाल."
- " पोइ रतनसी पुर मध पायक खल चूका चूके रण खेत, लोभ गणे एकले न लीघो बैहचे दीधु नारायण वेत."
- नं. १० सुरताण, राव सूर्यमळ के पीछे गद्दी पर आया लेकिन इसकी चाल चलन अच्छी न होने के कारण हाडे सरदार सहसमल व सातल ने उसकी आंखे फोड दी. तव भी वह नेकी पर न रहा जिससे महाराणा उदयसिंह को अर्ज करके हाडे सरदारों ने इसको पदभृष्ट किया और नं. ३ अर्जुन के पुत्र (नर्मद के पोते) सूर्जन को वृंदी की गद्दी पर वेठाया.
- नं.  $\frac{9}{3}$  अर्जुन चितोड के राणा की सेवा में रहा था. जब कि मालवे के सुलतान वहादुरशाह ने चितोड पर चढाई की तब यह उस लडाई में ५०० सैनिकों के साथ मारा गया. इस विपय में टॉडराजस्थान में लिखा है कि हाडा अर्जुन अपने सैनिकों के साथ वीका पहाड के उपर से प्रचंड युद्ध कर रहा था, उस पहाड के नीचे सुलतान की फौज के 'लाबीखां' नामके किरंगी गोलंदाज ने पैंतालीस हाथ गहरी सुरंग खोद कर वारुद भर के उडा दी, जिससे हाडा अर्जुन अपने साथीयों के सहित मारा गया.
- नं. रें राव स्र्जन, हाडा राव सुरताण के पीछे बूंदी की गद्दी पर बैठा, इसके विषय में 'स्र्जन चिरत्र' नामकी पुस्तक में इसकी वीरता व कार्य दक्षता की बहुत ही प्रशंसा करने में आई है. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि जिस समय हाडी कर्मवती ने चितोडगढ में जुहार किया उस लडाइ में इसका पिता अर्जुन काम आने से चितोड के महाराणाने इसको मेवाड में चारह गांवकी जागीर दी थी, वाद राणा की अच्छी सेवा करने से इसको फ़्लिया व बदनोर परगणें की जागीरें मिली. बूंदी की गद्दी पर बैठाने के समय इसको रणथंभोर की किलेदारी, पाटण, कोटा, करखडा, लाखेरी, मेलवाय परगना, आतरणो, व खेरावाद, आदि दिये गये. यह महाराणा उदयसिंह के बहुत ही निहरवानी के पात्र था. महाराणा उदयसिंह जव हारिका यात्रा करने को गये तव यह उसके साथ था.

बूंदी के इतिहास में यह उछेल हैं कि हाडा चौहान कब भी मेवाड के महाराणा की मातहती में नहीं रहे हैं, और मेवाड के इतिहास में जगह २ राव सूर्जन तक के हाडे चौहान मेवाड के प्रथम श्रेणी के सामन्त होने का लिखा गया है. मूता नेणसी की ख्यात व टॉड राजस्थान से पाया जाता है कि बूंदी के हाडा चौहानों का ताछुक राव सूर्जन तक मेवाड के साथ रहा है, और अकवर के साथ रणधंभोर का अहदनामा हो जाने से मेवाड का संबंध बंध हुआ. मेवाड के इतिहास में यह दावा जगह जगह होना पाया जाता है कि मुगल सलतनत कायम होने पहिले राजपूताना के सब राजाओं मेवाड के महाराणा की मातहती में थे, और उसके समर्थन में जब जब मेवाड के राणाओं को राजपूताना के दूसरे राजाओं ने सहायता की थी, या समयानुसार मेवाड के राणा की पनाह लेने में आइ थी, वे वृतांत दिखलाये जाते है, लेकिन राजपूताना के राज्यों का इतिहास देखते मालूम होता है कि वे सव राज्यों मेवाड के मातहती में नहीं थे, परन्तु मेवाड के महाराणाओं के लिये उनके दिल में बहुमान था, जिससे परस्पर एक दृसरे की सहायता की जाती थी. पाया जाता है कि राव सूर्जन के पहिले हाडा चौहानों का ताहुक उसी मुआफिक था, हैकिन नं. १ अर्जुन, महाराणा सांगा का साठा होता था और चितौड के युद्ध में वह काम आने से उसके पुत्र सूर्जन को महाराणा ने मेवाड में जागीर दी थी. जिससे उसको मेवाड का सामन्त गिना गया है.

नं. ११ दूरा, राव सूर्जन का गद्दी वारस था, परन्तु सूर्जन ने शाही सेवा स्वीकार की जिससे नाखुश होकर यह मेवाड में चला गया. दूरा का मेवाड में जाना सूर्जन को नापसंद होने से उसने इसको पकड कर लाने के वास्ते 'जैनलां कूका 'के साथ अपने पुत्र भोजराज व रामचंद्र को भी भेजे, उन्हों ने दूरा को जबरन पकड कर बादशाह के आगे खड़ा किया, लेकिन जबरन लानेका मालूम होने से वादशाह ने उसको छोड़ दिया. सूर्जन ने इस कारण स उसका चूंदी को गद्दी का हक रह किया, जिससे दूरा ने चूंदी के प्रदेश में वगावत करनी शुरू की. कई दफे उसने भोजराज को आगरे में मारने का प्रयत्न किया, परन्तु सफलता न होने से वह विजापुर के ब्राह्मणी सुलतान की सहायता लेने के वास्ते आगरे से रवाने हो गया, उसका प्रयाण दक्षिण में चलूंथा, दरमियान मालवे के प्रदेश में देवगढ़ के पास उसके भाई भोजराज के किसी आदमी ने उसको विष प्रयोग से मार डाला. यह घटना वि. सं. १६३८ में हुई. इसके पुत्र चतुर्भुज, अमरसी व इयामसिंह थे.

नं. ११ राव भोजराज अपने पिता सूर्जन से नाखुश होकर पिहले से हो शाही सेवा में उप-स्थित हो चुका था, और अपनो कार्य दक्षता व वहादुरी से शाही कृपा का पात्र वनकर सूर्जन की हयाती में ही इसने वृंदी राज्य की सनंद हासिल कर ली थी. कहा जाता है कि भोजराज ने

कोटा और पलायता वगैरह परगने की जागीरें देकर ढाई हजारी मनसब किया था, जिसकी ओलाद वाले 'माधाणी हाडा ' (कोटा ) कहलाये. कोटे के हाडा चौहानों की ख्यात अलग प्रकरण में लिखी गई है.

नं. १३ गोपीनाथ, रावराया रत्नसिंह की हयाती में ही छगभग पचीस वर्ष की उम्र में गुजर गया था. इसके कम उम्र में गुजर जाने का सबब यह बताया है कि वह दूबले बदन के होने पर भी इतना ताकात वर था कि शामियाने के खंभे के, बराबरी जितनी दरख्तों की दो शाखें अलग हुइ हो ऐसे दरख्त देख दोनों शाखें की जंगह पर बैठ कर एक शाख पर अपने पैर व दूसरी शाख पर पीठ लगा कर उस दरख्त को चीर देता था. ऐसी २ फाजिल ताकत अजमाने के काम करने से यह कम उम्र में मर गया. इसके १३ पुत्र थे, जिसमें १ उदयसिंह २ सूरसिंह ३ श्यामसिंह ४ केसरीसिंह ५ कनकसिंह ६ नगराजसिंह ७ रामसिंह ये सब ना ओलाद होने से इनके नाम वंशवृक्ष में दर्ज नहीं किये हैं.

नं. १४ रावराया शत्रुसाल अपने दादे रत्नसिंह के पीछे वृंदी की गद्दी पर बैठा. इसने खीची नगसिंह को सार कर बेलनपुर परगना ले लिया. इसकी शादी मेवाड के महाराणा जगतिसिंह की पुत्री के साथ हुई थी. पहिले यह शाहजादा दाराशिकोह के साथ कंधार गया और दूसरी दफे (वि. सं. १७०२ में) शाहजादा सुरादवक्ष के साथ 'वलख ' गया था. वि. सं. १७१५ में जब कि औरंगजेब व दाराशिकोह दरिमयान युद्ध हुआ, तव यह दाराशिकोह की फीज में हरावल का अफसर था, और इसी लड़ाई में मारा गया. इनके भाई नं. रूप इन्द्रसाल ने इन्द्रगढ बसाया जिसके वंशज इन्द्रगढ के महाराज कहलाते हैं.

नं. १५ रावराया भावसिंह अपने पिता के वाद गद्दी पर आया. इसका भाई नं. १५ भगवत्सिंह आलमगीर वादशाह की नोकरी में था. रावराया शत्रुसाल दागिशकोह को मदद में मारा जाने से जब कि रावराया भावसिंह वादशाह के पास पहुंचा तब आलमगीर ने वसवव नाराजगी भगवत्सिंह को राव का खिताव देकर बूंदी में से कितनेक परगने दे दिये. रावराया भावसिंह का पुत्र पृथ्वोसिंह वचपन में ग्रजर गया था, जिससे इसने अपने भाई नं. १५ भीमसिंह के पुत्र कृष्णसिंह को युवराज ठहराया था, लेकिन वाद में वह भगवत्सिंह के गोद जाने से उसका युवराज पद रह काके उसका बेटा नं. १७ अनिरुद्ध को गोद रखा. भावसिंह औरंगाबाद के पास भावपुरा गांव में वि. सं. १७३८ में गुजर गया.

नं. १६ कृष्णसिंह अपने काका रावराया भावसिंह के युवराज ठहराये गये थे, लेकिन वाद में न. के भगवत्सिंह के गोद गये. इसका सबब यह है कि आलमगीर बादशाह ने

सैयदो को मदद से चूंदी पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे रावराया बुद्धसिंह अपने निहाल चला गया. बुद्धसिंह की शादी उदयपुर, जयपुर व बेग्र में हुई थी. उसने अपनी कछवाही राणी को आमेर भेज दी. राठौरी राणी भणाई गई व चूडावतजी बेग्र चली गई.

बुद्धसिंह ने पीछे से वादशाह फरूखसीकर को राजी करके वृंदी वापस छे छिया, मगर फरूखसीकर गुजर ने बाद वि. सं. १७७६ में कोटे के राव भीमसिंह ने बूंदी छीन छी. अतः बुद्धसिंह अपने ससुराल आमेर चला गया, वहां पर इसके तरफ से एक काम ऐसा कलंकित हुआ कि जिससे इसकी सब नेकी व वहादरी पर पानी फिर गया, वह यह कि वेग्र की राणी से वह खुश था और कछनाही राणी से नाखुश रहता था. जब कि आमेर में कछवाही राणी का प्रत्र इसके सामने लाया गया तब उसको देख कर महाराज जयसिंह से इसने कहा कि वारह साल से तो मैं नामई हूं फिर लड़का कैसे पैदा हुआ? अच्छा यह है कि आप इस लड़के को जहर देकर मार डालो. इसने आमेर के महाराज को यह भी लिख दिया कि आप जिसको बूंदी देंगे उसको मैं अपने गोद रखंगा और कभी चूडावत राणी के लडका होगा तो वह उससे छोटा गिना जायगा. महाराज जयसिंह ने इसके कहने मुआफिक उस लडके को जहर देकर मार डाला. इतना अन्याय बुद्धसिंह ने इसी कारण से किया कि कछवाही राणी का लडका गद्दी का मालिक न हो और चुडावत राणी के लड़के को यह लाभ मिले, लेकिन महाराज जयसिंह ने हाडा सालिमसिंह के वेटे दलेलसिंह को बुद्धसिंह के गोद रख कर मुआफिक इकरार बूंदी का राजा वना दिया जिससे बुद्धसिंह नाखुश होकर अपनी राणी चुडावत के पास वेग्र चला गया. वेग्र के रावत देवीसिंह ने इसकी वहत खातिर की, विक अपनी जागीर भी इसके सुपुर्द कर दी. इस इहसान का असर बुद्धसिंह पर गहरा होनेसे इसने रावत देवीसिंह को कहा कि-

"धर पलटी पलच्यो धरम, पलच्यो गोत निसंक," "दनो दरिचंद रालियो, अभिपतियाँ सिर अंक."

मतलव कि जमीत गई, इमान गया, गोत्रि भाई भी वदल गये, ऐसे वक्त पर हरिसिंह के पुत्र देवीसिंह (वेग्रुरावत ) ने राजा (बुद्धसिंह ) के उपर इहसान किया.

इसके जवाव में रावत देवोसिंह ने कहा कि-

" देवा दरियावाँ तणो, होड़ न नाड़ों होय; जो नाड़ों पार्चा छले, तो दरियाव न होय."

मतलव कि दरियान (यानी राजा बुद्धसिंह) की बरावरी (देवा जैसा) नाड़ा नहीं कर सक्ता. कभी नाड़े का पानी उछल कर वहार निकले तब भी व दरियान नहीं होता है.

महाराव रावराया बुद्धसिंह वारहं बरस तक वेग्र में रहा और वि. सं. १७९६ में

येगु के पास वाचपुरे गांव में इसका देहान्त हुआ. इसके पुत्रों में से नं. कि उम्मेदसिंह जो येगु रावत के भांता था, उसको येगु में ही बूंदी रावराया की गदी नशिनी की गई.

नं. "रावराया उन्मेदिसंह दस साल की उन्न में गुद्धसिंह की गदी पर वैठा.
उनने जयपुर महाराज जयसिंह के अन्तकाल होने बाद नवाय फक्रविला तथा कोटे के
महाराय दुर्जनसाल और शाहपुरे के राजा उन्मेदिसंह की सहायता से वि. सं. १८०१ में
दललिसंह को भगा कर बूंदी पर कव्जा किया, लेकिन जयपुर के महाराज इश्वरसिंह ने
पि. सं. १८०२ में बूंदी वापस ले ली, जो वि. सं. १८०३ में रावराया उन्मेदिसंह ने पुनः
संपादन की, परन्तु राजा इश्वरसिंह ने नारायण खत्री की सरदारी के साथ बड़ी भारी
कांज भेजकर उन्मेदिसंह को हराकर फिर भगा दिया.

उमोदसिंह ने मन्हारराव हुन्कर की मदद से वि. सं. १८०५ में वृंदी फिर कब्जे की. याद जयपुर महाराज ईश्वरसिंह का देहान्त हुआ और राजा माधोसिंह जयपुर की गदी पर आया, और उसकी जाटों के साथ छड़ाई हुई तब रावराया उम्मेदसिंह ने अपने पुत्र अजीतसिंह को जयपुर महाराज की मदद में भेजा, जिसका घदला अदा करने को जब माधवराव सेंधिया ने वि. सं. १८१९ में वृंदी पर घेरा डाला राज महाराजा माधोसिंह और झाहपुरे के राजा उम्मेदसिंह ने इसको मदद दी, जिससे सेंधिया को हठना पटा. वि. सं. १८२७ में इसने संसार त्याग करके केदारनाथ में अपना स्थान किया और अपने यहे पुत्र अजीतसिंह को वृंदी को गही पर बैठा दिया.

नं. २० रावराया अजीतसिंह जवानी में गदी पर आये, इसको वहादुरी का ज्यादह अभिगान था. वि. सं. १८१९ में इसने महाराणा अरिसिंह को धोखे से मार डाला. और पि. सं. १८३० में इसका देहानत हो गया. राणा अरिसिंह को मारने का यह कारण था कि अजीतिसह की कलवाही राणी अपनी छोटी बहिन के (जिसका विवाह उदयपुर के गणा अरिसिंह के साथ हुआ तम) लग्न प्रसंग पर जयपुर गई थी. वहां राणा अरिसिंह ने एक एपट से उसका हाथ पफड़ लिया. राणी ने वह हाथ अपवित्र होना मानकर णाट श्या और ऐसी चली आई. गस्ते में राव अजीतिसिंह शिकार खेल रहा था वहां गणी से उसकी मुलाकान हुई. राणी ने हाथ काटने का कारण रावराया को कहा, जिससे अजीतिसह ने राणा अर्गिंह विवाह करके आ रहा था, उसकी रास्ते में ही रोक कर भोगा से मार यर अपनान हा बदला लिया.

नं. २१ गागपा जिल्लुतिह अपने पिता के देहान्त के समय पर साढे चार महिने पा या जिनमें राज्य की संभान इसके दादा रावराया उम्मेदसिंह ने रायकर 'स्वाम ' पो मुनाहिय किया. गवराया उम्मेदसिंह वि. मं. १८६६ में देवलीक हुआ वहां पर में जिल्लुतिह राज्य मंभान ने सायक हो चुका था. उस समय म इसके काफा

to the statement of the last three courses and the last three courses are three courses and the last three courses are three courses and the last three courses are three courses are

•

#### नीतान स्टास्टा साहब बूंदी.



महाराव राजा राव राया सर रघुवीरसिंह साहव वहादुर. भी. सी. एन. भार्ड., भी. मी. धार्ड. है, भी. मी. थी.

[ कियान परिया हुए ७९ में, ६३ ]

बहादुरसिंह के पुत्र बळवन्तिसिंह जो 'गोदरे' की जागीर पर था उसने फिसाद खडा करने से उस पर फौज भेजी, जिसमें बळवंत व उसका भाई शेरसिंह और बेटे धोंकळ-सिंह, व फतहसिंह काम आये. वि. सं. १८७५ में बूंदी दरबार व कम्पनी सरकार के दरमियान अहदनामा हुआ और वि. सं. १८७८ में इसका देहान्त हुआ.

नं. २२ रावराया रामसिह अपने पिता के पीछे साढे नौ वरस की उम्र में गद्दी पर वैठा. इसकी राणी जोधपुरी सरूपकुंवर थी, जिनके कामों में मुसाहिब किशनराम वेपरवाही करता था इस लिये जोधपुर महाराज मानसिंह के इशारे से 'सालू' नाम के राजपूत ने उक्त मुसाहिब को कचहरी में मार डाला और सालू भी मारा गया. इस रावराया के समय में पाटण का दोतिहाई परगना जो पहिले सैंधिया महाराज को दे दिया था वह वतोर इस्तमरार वापस लिया. वि. सं. १९१४ के बलवे में रावराया ने सच्चे दिल से अंग्रेज सरकार को मदद दी, और वि. सं. १९१४ में बागियों की फौज जब बूंदी पर आई तब वागियों पर खूब तोपें चलाकर उनको भगा दिये, बाद खेराड के मीणों ने जब सिर उठाया तब उनको भी सजा दी. 'गोदरे' के महाराज बलवंतसिंह के बेटे भौमासिंह ने अवूल हुक्मी करने पर गोदरा की जागीर खालसे करके उसको निकाल दिया. इसके बढे दो कुमार भीमसिंह और रुघनाथिसिंह इसकी हयाती में ही गुजर गये थे.

नं. २३ महाराव राजा रावराया रघुवीरसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये. यह मौजूदा रावराया है. सन १९१२ ईस्वी में महाराणी साहब क्वीन मेरी ने बूंदी की महमान-गिरी स्विकार कर बूंदी शहर की मुलाकात ली, और रावराया रघुवीरसिंह की सरभरा महमान गिरी से उनको संतोष हुआ था. रावराया सर रघुवीरसिंह बहादुर को ब्रिटिश सरकार की तर्फ से 'महाराव राजा' का खिताब के साथ, जी, सी, एस, आई. जी, सी, आई, ई. और जी, सी, वी, ओ. के खिताब हासिल है. आप को पुराने तरीके से रहना पसंद होनेसे राजरीत और लिवास वगैरह पुराने ढंग के रखते हैं बल्कि वर्तमान समय में प्राचिन राजनीति अनुसार चलने वाले रइशों में मेवाड के महाराणा व बूंदी के रावराया ही है.



# Solknians Factor Office

#### प्रकरण १२ वाँ

#### हाडा चौहान कोटा.

कोटा के हाडा चोहानों का मूल पुरुप बूँदी के हाडा चोहान के वंश वृक्ष में दर्ज हुआ नं. दें माध्यसिंह है, जो बूँदी रायराया रत्नसिंह का दितीय कुमार था. कोटे की जागीर उसको बूंदी से वि. सं. १६८८ में मिली थी, लेकिन बूँदी के रायराजा भोजराज का शाही सेवा में ताहुक हो जाने से कोटा की जागीर पाने पेस्तर वि. सं. १६८४ में माध्यसिंह यादशाही सेवा में मन्सयदार हो चुका था. कोटा के हाडा चोहानों का वंश एक्ष नीचे मुआफिक है.

वंश युक्ष हाटा चौहान कोटा.

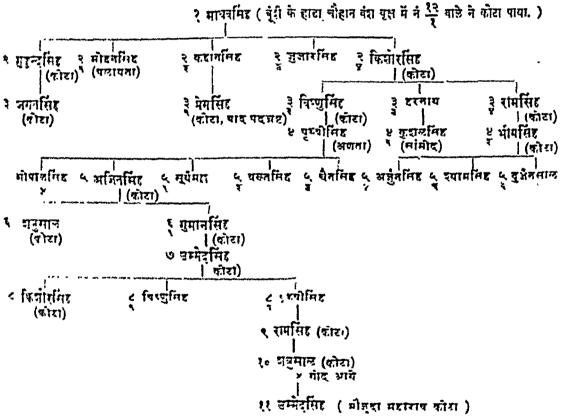

## कोटा के हाडे चौहान गण्य कुल का मंक्षिप्त इतिहास.

नं. १ राव माधवसिंह-वि. सं. १६८७ में शाही सेवा में उपस्थित हुआ था, उसने पागी रोदी फानेजहां को बरही सें मार डालने पर इसको तरकी मिली और दो हजारी गन्याप के साथ निशान इनायत हुआ. वि. सं. १६८८ में इसको कोटा की रियासन मिली. वि. सं. १६९० में जुजारसिंह बुन्देला को सजा देने के काम में वीरता वताने से तीन हजारी मनसब व सोलहसों सवार का दर्जा पाया. वि. सं. १६९२ में यह शाहु छत्रपति के सामने शाही फौज के साथ गया और वि. सं. १६९४ में सुलतान सुजाअ के साथ काबुल गया. वि. सं. १६९६ में सुलतान मुरादबक्ष के साथ यह फिर काबुल पहुंचा और वहां से वापस आनेपर इसको तीन हजारी मनसब व ढाई हजार सवारों की हकुमत प्राप्त हुई. वि. सं. १६९९ में पांचसो सवारकी फिर तरकी पाई और वि. सं. १७०१ में मुरादबक्ष के साथ 'वलख ' पहुंचा, वहां से वि. सं. १७०४ में कोटे आया जहां पर इसका देहान्त हुआ.

नं. २ राव मुकन्दिसंह जो माधविसंह का वडा पुत्र था वह माधविसंह के बाद गदी पर आया. शाहजहांन वादशाहने इसको दो हजारी व देढ हजारी सवारों की मनसव दी. यह दो वक्त औरंगजेव के साथ व एक वक्त दाराशिकोह के साथ कन्धार गया था और वहां से वापस आनेपर नकारह निशांन के साथ तीन हजारी व दो हजार सवारों की मनसव पाया था. वि. सं. १७११ में वितोड की चढाई में यह शरीक था, वैसे औरंगजेव को मालवे में रोकने के वास्ते महाराजा जसवंतिसंह नियत हुए तब यह अपने दूसरे चारों माईयों साथ उस युद्ध में शामिल रहा. यह युद्ध वि. सं. १७९५ में फतहाबाद में हुआ, जहां राव मुकन्दिसंह व उसके भाई नं. है मोहनिसंह, नं. है कान्हिसंह, व नं. है जारिसंह यह चारों भाई वडी वीरता के साथ युद्ध करक काम आये. सिर्फ नं. है किशोरिसंह जलमी हालत में वच गया, मगर उसको ४० जलम लगे थे. इस युद्ध के विषय में किनने कहा है कि-

" प्रथम मुकुन्द, गोहन, अणी घणी जुझार पण; सही भड़ किशोदर कान्ह साथै " " अथम अवरंग अलंग टीजटी अवतां; मधारा रावतां लाघ माथे " " उरंडे सेन सारस गर्डे उपर्डे, जागिया रूडे घणा सबद जाड़ा. " " काल द्रवणाद्रा ट्लांसर टाकले, हाकले आणिया सीस हाडा. " " लगस फोजां गमा बलोवल लूंबियां, मांचरे हियां कहे भड़ां सांचां " " उरसरी गजां साही सरस उनरे, माधरा ओडिया कमल पांचां. " " फिस बटे रण बटे थटे अवरंग कसे, अंबर सह धर हरे फरहरे आंच. " " पांच नर नीमटे नाही सारी पृथी, पेट हेकण तथा नीमटे पांच " " येस चाढ़े जहर रमा आवध दगल, स्थान धरम पार पाडे स उमा " " सार अट्टबट्ट थकां जपाडे किशोवर, देवपुर च्यार गा रतन दुना."

नं. ३ राव जगतिसंह चोदह वर्ष की अवस्था में अपने पिता के पीछे गदीपर आया, यह दो हजारी मनसवदार था और दक्षिण में तहेनात रहा था. वि. सं. १७४० में इसका देहान्त हुआ, और अपुत्रवान होने से नं. ैं कान्हिसिंह के पुत्र नं. ैं प्रेमिसिंह कोटा को गदीपर आया, लेकिन उसका चलन दुरुस्त न होने के कारण दूसरी साल वह पदश्रष्ट हुआ और उसके काका नं. हैं किशोरिसंह को गदी मिली.

- नं. दे राव किशोरसिंह, राव प्रमिसिंह के पीछे गदीपर आया. यह विजापुर के युद्ध में जन्मी हुआ था. वि. सं. १७४३ में यह मुखतान मुअज्म के साथ हेदरावाद गया और वि. सं. १७४२ में इसको नकारह की इनायत हुई, वाद में यह जाटों की व्यापत मिटाने के काम में शाहजादा वेदारवर्ण के तहेनात था, वहां जरूमी होने से कोटे चला आया, और अपने पुत्र नं. दे विष्णुसिंह व नं. दे हरनाथ को वहां जानेका कहा मगर वह नहीं गये, जिससे छोटाकृगार नं. दे रामसिंह गया. वि. सं. १७५२ में अर्काट की लड़ाई में यह रामसिंह के शरीक रहा और वहादुरी से लड़कर काम आया. इस युद्ध में रामसिंह भी जरूमी हुआ.
- मं. है गव विष्णुसिंह अपने पिता किशोरसिंह के देहान्त होने वाद कोटा की गदी पर चंठा, लेकिन जरुमी रामसिंह जब तन्दुरूस्त होकर शाही दरवार में पहुंचा तब इनकी शाही सेवा की कदर करने को जिल्फिकारखां बहादुर ने सिफारिश करने से रामसिंह को कोटा इनायत किया गया. रामसिंह शाही फाँज के साथ कोटा कब्जे करने को आ रहा है यह ख़बर सुनने पर राब विष्णुसिंह अपनी फाँज के साथ इनके सामने आये. 'आंबा ' गांव के पास दोनों फाँजों का मुकावला हुआ, जिसमें इसका छोटा भाई नं. है हरनाथसिंह काम आया. राब विष्णुसिंह जरुमी होकर अपने ससुराल में चला गया और तीन साल रहने बाद वहां ही गुजर गया.
- नं. १ राव रामसिंह ने शाही फोंज की मदद से कोटे का कवना किया और गदी पर बेटा. वि. सं. १७५७ में इसको नकारह इनायत हुआ और वि. सं. १७६१ में ढाई एजारी व एक हजारी स्वारों की मन्सव के साथ ' मऊ मेदाना ' की जमीदारी बूंदी के रावराया बुद्धसिंह से छीन कर इसको इनायत हुई. औरंगजेव के शाहजादों में जब सकरार हुई तब राव रामसिंह ने आजमशाह का पक्ष लिया और चार हजारी मन्सव पाकर मुलतान अजीमुशशान के साथ बडी बीरता से खुद्ध करके काम आया.
- नं. ४ पृथ्वीसिंह को राव रामसिंह ने उसका पिता विष्णुसिंह का देहान्त होने वाद नेवाद से बुलवा कर 'अणता' पट्टा की जागीर दी. व नं. है कुशलसिंह को 'सांगद' का पटा दिया.
- नं. हैं राव भीमसिंह अपने पिता राव रामसिंह के देहान्त पर कोटे की गद्दी पर षटा. उस वक्त तुंदी के रावराया बुद्धसिंह जो बहादुरशाह के पक्ष में था उसने कोटे की जागीर का फरमान अपने नाम का हासिल कर कोटे पर फाँज भेजी. भीमसिंह ने यह राधर मुन कर सामना किया. कोटे से पाच कोस 'पाटन' के पाम दोनों फाँजों का

थ दश मदाई में बारी के शक्त तेमादित, शहरत के आपनी श्रीवर्दनांतर, बातार्रोड़ा के दीनंत्री ग्रुवानरिंह, नागन के व वाहुर शामा न नादि कोर के सम्मान काले.

Ę

मुकावला हुआ उसमें राव भीमसिंह की फतह हुई, बाद भीमसिंह ने बदला लेने की गरज से जब कि महमुदशाह का अमल हुआ, तब सैयदों से फौज की मदद लेकर बूंदी सर की और बहुतसा इलाका कब्जे कर लिया, पिछे वह निजामुलमुक्क 'फतहगंज' से युद्ध करने को गया.

राव भीमसिंह वादशाही वक्षी हुसेन अलीखां का वडा मददगार व महरवानी वाला रईस था. इसको सात हजारी मन्सव और 'मीहिमरातिव' का खिताव देकर दिलावर अलीखां व राजा गजसिंह की मदद में पन्द्रह हजार जरीर सवारों की जिमयत समेत निजाम के सामने मुकर्रर किया, और वक्षीने यह वायदा किया था कि निजाम को सजा देने वाद 'महाराजा का खिताव और जोधपुर के महाराजा अजीतिसह को वाद करते दृसरे रइसों को जो इजात है, उनसे ज्यादह इजात दिलाई जायगी, लेकिन वह हासिल करने का इसके प्रारव्ध में नहीं था जिससे वि. सं. १७७७ के जेप्ट सुदी १५ के रोज बुराहनपुर से कुछ फासलेपर निजाम की फोज के साथ युद्ध हुआ उसमें यह काम आया.

नं. ५ राव अजीतसिंह अणता की जागीरपर था, और नं. है राव अर्जुनसिंह, नं. है वाले राव भीमसिंह के जेप्ट पुत्र होने से कोटे की गद्दी पर बैठा, लेकिन तीन साल में ही (वि. सं. १७८० में) अपुत्रवान गुजर गया. इसने अपने पीछे अपने छोटेभाई नं. है दुर्जनसाल को गद्दीपर वठलाने का कहने से वह गद्दीपर बैठा, जिससे दुर्जनसाल का वडा भाई नं दे श्यांमसिंह, अपना हक मारा जाने से नाखुश होकर जयपुर चला गया, और वि. सं. १७८५ में जयपुर से फौज की मदद लेकर कोटे पर आया. राव दुर्जनसाल उससे युद्ध करने को सामने आया, और 'अत्रालिया 'गांव के पास मुकावला हुआ जिसमें श्यामसिंह मारा गया; कुछ समय वाद राव दुर्जनसाल भी अपुत्रवान गुजर गया जिसमें नं. ५ अजीतसिंह अणता वाला महाराव पद से कोटे की गद्दी पर बैठा और वि. सं. १८१५ में महागव का देहानत हुआ.

नं. ६ महाराव शत्रुसाल वि. सं. १८१५ में अजीतसिंह के पीछे कोटे की गद्दी पर वेटा. इसके साथ जयपुर के महाराजा माधोसिंह को विरोध हुआ, जिसका कारण यह था कि किला रणथंभोर जो वादशाह के पास था उसकी रखवाली के तालुक इन्द्रगढ़, खातोली, वगरेह के हाडा सरदार रणथंभोर के किलेदार की मातहती में रहकर पेशकशी देते थे, परन्तु रणथंभोर का किला जयपुर के महाराजा को सौंपा जाने पर हाडा सरदारों ने जयपुर की मातहती का स्वीकार नहीं करते कोटा के महाराव शत्रुसाल की मातहती स्वीकार ली, जिससे जयपुर वालों ने अपनी वडी फौज कोटे पर भेजी. महाराव ने उसका सामना किया और 'भाटवाडा' गांव के पास दोनों सेन्यों का मुकावला हुआ,

१ माहि ( मछड़ी ) मरातिन ( मरतना ) याने मछछी के निशानन:छा बढे दर्ना का मरतना.

जिसमें जयपुर का पराजय हुआ. इस युद्ध में जयपुर की फौज के १७ हाथी, १८०० घोडे, ७३ तोपें और हाथी का पचरंगा निशान आदि असवाव कोटे वालों के कब्जे में आया था. वि. सं. १८२१ में इस महाराव का देहान्त हुआ.

नं र् महाराव ग्रमानसिंह अपने वहे भाई (महाराव) अपुत्रवान ग्रजरने से गद्दी पर वैठा. इसका मुसाहिब झाला जालमसिंह हुआ. झाला का सम्बन्ध कोटा के साथ इस कारण से होना पाया जाता है कि नं. र राव अर्जुनसिंह की राणी झाला माधवसिंह की बहिन थी, उस समय से झाला का तालुक कोटे में वढ गया था, और नं. ६ महाराव शश्चसाल के साथ जयपुर वालों की लडाई हुई उसमें जयपुर की मदद में मल्हाराव हुक्कर आया था, मगर झाला जालमसिंह जो चतुर और वहादुर राजपूत था, उसकी कारग्रजारी से हुक्कर ने इस गुद्ध में किसो का पक्ष नहीं लिया था, इस कारग्रजारी के सबबसे व अपनी बहिन की शादी महाराव के साथ करने के कारण, उसको मुसाहिव पद पर नियत किया गया. कितनेक वर्ष वाद जालमसिंह पर महाराव की नाखुशी होने से वह उदयपुर चला गया. झाला जालमसिंह के अलग हो जाने से कोटा के राज्य कारोवार में अव्यवस्था हो गई जिससे महाराव ने उसको वापत वोला लिया, और अपनी चृद्धा-वस्था में अपने कुमार उम्मेदसिंह को उसको सोंपा. वि. सं. १८२७ में इस महाराव का देहान्त हुआ.

नं. ७ महाराव उम्मेद्रसिंह अपने पिता के वाद कोटे की गद्दी पर वैठा, लेकिन राज्य कारोवार की लगाम झाला जालमसिंह के हाथ में ही रही, जिससे झाला जालमसिंह का दखल दिनवदिन वहुत वढ गया. झाला का दखल वढा हुआ देखकर हाडा स्वरूप-सिंह जो महाराव के नजदीक के भाइयों में था उसने जालमसिंह की मुिक्तियारों में खलल डालना ग्रुरू किया, जिससे झाला ने स्वरूपसिंह को मरवा डाला. स्वरूपसिंह को मरवाने से दूसरे हाडे सरदार नाखुश होकर कोटे से चले गये, जिस पर जालमसिंह ने उनकी जागीरें जस कर ली, लेकिन बाद में उनके वारिसोंको मरहठों की सिफारश से बबुलिया, खेडली आदि जागीरें दी गई.

जालमसिंह झाला कुशल मुत्सद्दी और बहादुर राजपूत था. उसने मुत्सद्दी पन से मरहठे, पठाण अमीरखां व अंग्रेजों के साथ मेलझोल रखकर कोटे की रियासत में उन लोगों के जिये से खराबी होने न दो और मुगल सलतनत कमजोर हो जाने से उसका लाभ लेने के वास्ते महाराव के साथ रहकर केलवाडा व शाहवाद के किले वि. सं. १८४७ में ले लिये, और गागरून वगैरह परगने कोटे की रियासत में मिला लिये. वि. सं. १८६० में जब अंग्रेज व हुकर के दरिमयान युद्ध हुआ तब इसने अंग्रेजों की सहायता की. इस युद्ध में कोटा के 'कोयला 'व 'पलायता ' के

सरदार जो दोनों अमरसिंह नाम के थे वे काम आये. जालमसिंह की मुसाहिबी में मेवाड के जहानपुर, सागानेर व कोटडी आदि इलाका कोटा में शामिल किया गया था, लेकिन वि. सं. १८७४ में जब कोटा की रियासत का कंपनी सरकार के साथ अहदनामा हुआ तब वह मेवाड के जिले वापस मेवाड को दिये गये. महाराव उम्मेदिसेंह का देहान्त वि. सं. १८७६ में हुआ.

इसके समय का एक शिलालेख जो वि. सं. १८५३ का झालरापट्टन के स्तंभपर हैं उसमें महारावने कितनेक कर मुआफ करके प्रजा को पुनः अपने वतन में आबाद होने के वास्ते आमंत्रण किया है. जिसमें महाराव उम्मेदसिंह के नाम के साथ इसके मुसाहिव झाला जालमसिंह व उसका पुत्र झाला माधीसिंह के नाम भी अंकित है, इससे पाया जाता है कि महाराव नाममात्र के कोटा के राजा थे.

नं. ८ महाराव किशोरसिंह अपने पिता के बाद कोटा की गद्दी पर बैठा, लेकिन झाला जालमिंसह के साथ इसका मेल न रहा. इसका इरादा झाला जालमिंसह को मुसाहिबी से अलग करने का था परन्तु अंग्रेज सरकार के साथ जो अहदनामा हुआ था, उसमें जालमिंसह को वंश परम्परा के मुसाहिब स्वीकार किया था, जिससे महारावकी मुराद हासिल न होने पाई, बल्कि कर्नल टॉड की सलाह से महाराव को धमकाने की गरज से जालमिंसह ने किले पर तोपों का मार चलाया जिससे (वि.सं. १८७८) महाराव बूँदी चला गया, वहां भी इसको चाहिये जैसा सहारा न मिलने के कारण देहली गया. देहली में महारावने अंग्रेज सरकार का सहारा चाहा मगर नहीं मिला, जिससे वापस 'हाडोती' तरफ आया, जहांपर करीव ३००० हाडा राजपूत इसकी मदद के वास्ते हाजिर हुए.

कोटा की रियासत के इतिहास में महाराव किशोरसिंह के राज्य अमल के जमाने का इतिहास यादगार व चिरस्थायों घटना है, जिससे इसके लिये कुछ ज्यादह हिककत लिखी जाती है. झाला जालमसिंह महाराव के नाना होता था और झाला माधौसिंह इसके मामा होता था. जालमसिंह की पासवान का वेटा गोवर्धनदास नामक था, उसने मामा भांजा दरिमयान वे दिली खडी की और महाराव को वरगलाये, इसी तरह महाराव के दृसरा भाई नं. ई विष्णुसिंह, झालों के साथ मिल गया, और छोटाभाई नं. ई पृथ्वीसिंह, महाराव के पक्ष में रहा. इसी खटपट के कारण गोवर्धनदास व पृथ्वीसिंह को महाराव के पास से निकाल देने की तजवीज हुई. महारावने वह मंजुर न रखने से किले पर झालाने तोपें चलाई, जिससे महारावने भी कोटे से चल दिया था.

हाडोती में हाडा सरदारों की जिमयत इकट्टी होजाने पर महारावने पोलिटीकल एजन्ट को अपनी शर्तें लिख भेजी, उसमें झाला माधौसिंह और नं. र् विष्णुसिंह,नं. र् पृथ्वीसिंह, इन तीनों को जागीरें देकर इलाहिदा करने का व मालिक नोकर के नोई महाराव व मुसाहिव का नाता रहकर अपनी स्वतंत्रता कायम रहे यह मुराद वर्ताई गई, लेकिन पोलिटीकल एजंटने वे शतें ना मंजूर की. नतीजा यह हुआ कि महारावने अपनी स्वतंत्रता हासिल करने को एक फीज तैयार की. अंग्रेज सरकारने झाला जालमसिंह का पक्ष स्वीकार किया और एम. मिलनेकी साहव की सरदारी में दो पलटनें, छः रिसाले, य एक तोपखाना की मदद भेज दी. झाला जालमसिंह के पास रियासत का कब्जा होनेसे उसने आठ पलटनें, चौदह रिसाले व वत्तीस तोपों के साथ महाराव के सामने युद्ध करने को कृच किया. महाराव के पास सात आठ हजार राजपूतों की फोज विदृन तोपखानें के थी.

दोनों तरफ की फोंजों का मुकावला वि. सं. १८७८ आश्विन शुदी ५ (ता. १-१०-१८२१ इस्वी ) के रोज 'मांगरोल 'गांव के पास 'काली सिन्छ नदी ' पर हुआ. झाला जालमसिंह ने हाडा राजधूतों पर तोपें चलाना शुरू किया, जिसमें एक गोला महाराव के पास चायुकसवार अलफुखां नामक था उसको लगा और वह मारा गया. खुद महाराव के जान पर खेल होता देख कर हाडे राजधूत विवश हुए और अंग्रेज सरकार ने अन्याय से मुसाहिय का पक्ष स्वीकार किया है, ऐसा मान कर 'कोयला' के राजसिंह व 'मेला' के कुंवर यलमद्रसिंह व उनके भाई दुर्जनसाल आदि सरदारों ने अंग्रेजी रिसाले पर हमला किया. हाडा सरदारों ने इस शुद्ध में 'हाडा बंका राढ में ' यह किव का कथन सच्चा करके दिखाया. इन लोगों के उपर तोपों के गोले धनधनाट आ रहे थे, और राजधूत सैनिक गोलों से उड रहे थे, तब भी उन्हों ने पीछा पर नहीं दिया, और अंग्रेजी फींज से हाथ मिलाकर कोयला के राजसिंह ने लेफ्टीनेन्ट क्लार्क को व कुंवर वलमद्रसिंह ने लेफ्टीनेन्ट रीड को मार दिया. ले. कर्नल, केरिन. सी. वी. भी जल्मी हुआ.

दूसरी तरफ से महाराव के भाई पृथ्वीसिंह और राजगढ के देवीसिंह ने झाटा की फीज पर धावा किया. इस टढाई में वह दोनों जरूमी हुए, जिससे पृथ्वीसिंह दूसरे रोज गूजर गया. हाडा राजपूतोंने अपने मालिक के वास्ते समरांगण में कई जाने छुर्वान की. और ऐसी वीरता दिखाई की—कर्नल टॉड साहेव जो उस युद्ध प्रसंग में मींके पर विद्यमान था, उनको यह वहादुर राजपूतों की वहादुरी व स्वामीभिक की प्रशंसा करना ही पडा. इस युद्धमें साधन के अभाव से महाराव किशोरसिंह की मुराद हासिल नहीं हुई, जिसमे वह मेदान छोड कर नाथद्वारा चला गया. महाराव के चले जाने पर युद्ध वंध हुआ. और हाडा सरदारों को मुआफि दक्षी जाने से वह अपनी २ जागीर में आवाद हों गये.

महाराव किशोरसिंह के वास्ते अखीर महाराणा भीमसिंह की शिकारिश से यह

#### तीनृया सहाराजा लाह्य कोटा.



हेफ्टन्ट कर्नल महाराय सर उम्मेदसिंह साहत्र वहादुर. मी. मी. एम. आई., मी. मी. आई. ई., मी. मी. ई.

[ विमाग पहिला एष्ट ८७ नं. ११ ]

1 full of Western P. Stone France

ठहराव करार पाया कि उनको उदयपुर के महाराणा के जितना खर्चा की रकम कोटा रियासत के खजीने में से मिला करे, उसमें झाला जालमसिंह दखल करने न पावे, और रियासत के इन्तजाम में महाराव दखल न करें. यह शर्त होने बाद वि. सं. १८७८ पोष विद ९ के रोज महाराव पोलिटीकल एजंट के साथ कोटे गये. वि. सं. १८८० में झाला जालमसिंह का देहान्त हुआ और उसकी जगह उसके पुत्र झाला माधौसिंह मुसाहिव हुआ. वि. सं. १८८४ में महाराव किशोरसिंह देवलोक हुए. इसको पुत्र न होने से इसने अपने पीछे अपने छोटा भाई पृथ्वीसिंह के कुमार नं. ९ रामसिंह को युवराज ठहराया था.

नं. ई विष्णुसिंह-महाराव किशोरसिंह के पीछे गद्दी के हकदार था, लेकिन नं. ९ रामसिह (जो नं. ई पृथ्वीसिंह लडाई में काम आया था उसका क्रमार) को युवराज मुकरर करने से और मुसाहिव झाला माधौसिंहने भी इसका पक्ष छोड देनेसे इसको गद्दी नहीं मिली.

नं. ९ महाराव रामसिंह, महाराव किशोरसिंह के पीछे गद्दी पर बैठा. वि. सं. १८९० में झाला माधोसिंह गुजर गया और उसका पुत्र मदनसिंह झाला मुसाहिव बना. मदनसिंह खुद रईस के मुआफिक अखत्यार चलाने लगा, जिससे महाराव के साथ उसका विरोध वह गया. यह विरोध यहां तक वहने पाया कि फ़साद न होने पावे उसके वास्ते अंग्रेज सरकारने बीच में पढ कर झाला मदनसिंह को वारह लाख रूपिये की पेदायश का इलाहिदा इलाका देकर राजा वनाकर कोटा से अलग कर दिया. तव से राजपूताना में झालावाड का नया राज कायम हुआ. महाराव रामसिंह वि. सं. १९२३ में देवलोक हुए, इसकी राणी 'फूलकुंवर ' उदयपुर के महाराणा सरदारसिंह की पुत्री थी.

नं. १० महागव शत्रुसाल के वक्त में राज के इन्तजाम में वहुत वे बंदोबस्ती होगई, विल्क "कोटा के वावन हुकम " यह कहावत मशहूर हुई. रियासत करजदार हो गई और करजे की वस्तूली के वास्ते साहुकारों को इलाका सोंपा गया. इस हालत में ब्रिटीश सरकार की तरफ से रियासत का इन्तजाम सुधारने की सलाह देने में आई, जिस पर वि. सं. १९३० में महाराव शत्रुसाल ने अपनी रियासत, वास्ते करने प्रवंध अंग्रेज सरकार को सुप्रद करना स्वीकार किया व उसके वास्ते जयपुर के मुसाहिव नवाव फेजअलीलां साहव सी. एस. आई. को ब्रिटीश सरकार ने मुकरर करने से उसने राज प्रवंध अपने हाथ में लिया. महाराव शत्रुसाल का देहान्त होने वाद वह अपुत्रवान् होने के कारण इनके पीछे कोटडी के महाराव छगनसिंह के पुत्र उम्मेदसिंह वि. सं. १९५० में गढी पर आया.

नं. ११ महाराव उम्मेदसिंह गद्दी पर आये तब बारह साल की उम्रमें थे. इसने

मेओकॉलंज में विद्याभ्यास किया और वाद में फाँजी तालीम पाई, जिससे ' लेफ्टन्ट फर्नल ' का फाँजी दर्जा हासिल हैं. गद्दी पर आने वाद राज का अच्छा प्रबंध करने की कदर में विटीश सरकारने महाराव को जी. सी. एस. आई, जी. सी. आई. ई. और जी. बी. ई. के वहे दर्जें के खिताव इनायत किये हैं. वि. सं. १९५६ सन १८९९ ईस्वी में मरहृम झाला मदनसिंह को कोटा रियासत सें जो वारहलाख की आमदनी के परगने रियासत कोटा से देकर झालावाड की अलग रियासत मुकरर की गई थी वह छल परगने (१ चेचट, २ मुकेत, ३ अकलेरा, ४ वकानी, ५ छीपावडोद, ६ मनोरथाणा,) वापस कोटा रियासत को मिल गये, विक झाला का पाटनगर जो ' झालरापाटण' नाम से मशहूर है वह भी वापस आने काविल था, मगर उसकी एवज में किला शाहावाद मय शाहावाद परगने के (जो झालावाड की रियासत कायम होने वाद झाला रईस ने अपने तीर से प्राप्त किये थे वे) रियासत कोटा में लिये गये, जिससे पटण झालावाड के तरफ रहा.

सन १९१२ इस्वी में महाराणी कीन मेरी ने महाराव की महमानिगरी स्वीकार किया और सरभरा महमानिगरी से वह संतृष्ट हुई थी. इस महाराव के दिवान वहादुर चौवे सर रूघनाथ सी. आई. ई. के. टी. महाराव साहव गद्दी पर विराजमान होते ही दिवान पद पर आये थे जो अपना देहान्त पर्यंत उसी पद पर कायम रहे और देहान्त होने चाद, उसके पुत्र राव वहादुर वीसंभरनाथ व पलायता के आपजी उँकारिसंह, सी. आई. ई. यह दोनो वि. सं. १९८० से दिवान पद के काम भुगताते हैं.



नीर-रीश के हादा मीहानों का अन्हित कविशान मामन्दान छन 'बीरविनीद ' नाम की हस्तिनित प्रस्तक मी करियाम भाग रांक्स्सन पोपेटिया बाले की तरक से प्राप्त हुई थी, उस परसे दिया गया है.

#### प्रकरण १३ वॉ.

#### वीची चौहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य.

खीची चौहान की शाखा, नाडोळ के राव ळाखणिसंह की ओळाद में अश्वराज के पुत्र माणकराज से कहळाई गई, और उसके पुत्र 'अजयराव' से खीची चौहानों की शाखा विभक्त हुई, ऐसा इस पुस्तक के प्रकरण ९ वां में पृष्ट ५२ पर अंकित किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में खीची चौहानों की जो तीन वडी (तोपों की सलामी वाली) रियासतें मालवे में (खीळचीपुर) व गुजरात में (छोटाउदयपुर और देवगढ चारीया.) विद्यमान है, उन रियासतों की ख्यातों में उनकी शाखा 'खीची चौहान' होना स्त्रीकार हुआ है, परन्तु उनमें नाडोल के वदले सांभर के चौहानों में से खीची खाखा अलग होने का उल्लेख है, बल्कि गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात में वे देहली के महान् पृथ्वीराज के उत्तरोत्तर वंशज होने का लिखा है. जो कि इतिहास वेताओं ने स्वीकार किये हुए ऐतिहासिक साहित्यानुसार इस ग्रंथ के वास्ते खीची चौहानों की शाखा नाडोल से ही अलग होने का मान्य रखा गया है, तब भी इन रियासतों को ख्यातों से खीची चौहानों के इतिहास में कितना फर्क है वह मालूम करने के लिये इस प्रकरण में उन ख्यातों का सार अंकित किया गया है.

#### (अ) लीबी बौहानों का मूल पुरूप.

खीची चौहानों का मूळ पुरूष कौन था, उस विषय में गुजरात के खोची चौहानों का इतिहास जो रेवाकांठा डायरेकटरी आदि छपी हुई पुस्तकों में मिळता है, उनमें खुलासा नहीं किया गया है, परन्तु मालवे के खोची चौहानों के विषय में 'भारत राजनंडल' (जो गुजराती भाषा में वडोदे के मौजूदा दिवान साहब सा मनुभाई नंदरांकर महता ने प्रसिद्ध किया है.) नामक पुस्तक में व खोलचीपुर रियासत को तरफ से (राजगुरू पंडित कृष्णदास की लिखी हुई ख्यात खीलचीपुर के दिवान, साहिवजादाए अजीजुर रहीमखां साहिव के तरफ से इस पुस्तक के कितनेक प्रकरण छपजाने वाद) हस्त लिखित ख्यात मिली है उसमें सांभर के निवशलदेव के पुत्र अजयराव से खोची शाखा कहलाना लिखा है.

<sup>+</sup> खीटचीप्र की हत्त्र टिलिंग ज्यात में सांगर के विश्वटदेत के चौत्रीस प्रत्नों से चौत्रीस शाखाएं होने का अंकित हुआ है, निसमं १ अनगराय से 'खीची '(मायटगढ़) २ अनुरात्र से 'हाडा '३ अनहर्त्व से 'रण्यमीर के चौहान '४ देवीसिंह से 'देवडा '(सिरोही) ५ सोनर्सिंह से 'सोनगरा '(जाटोर) ६ हरिसिंह से 'हरेटा टर्फ नगहरिया' ७ नैनर्सिंह से 'नग्वाण '(नागोर) ८ फतेसिंह से 'पैया '(फतहरूर) ९ सूमकरण 'समरेचा '(सांभर) १० माट्टिंसिंह से 'माट्या '(चोटीटाट) ११ मीमसिंह से 'मीमडा '(क्षपनगर) १२ यशतन्तर्सिंह से 'सांचौरा '(सांचौर)

मृता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि नाडोल के राव लाखणसी से आठवी पुश्त पर माणकराज हुआ जो 'खीची' कहलाया, और उसके पुत्र अजयराज से खीची चौहान की शाखा अलग हुई.

तारार्य यह है कि अजयराव नामक चौहान खीची चौहानों की शाखा का मूल पुरुष है यह वात सर्व मान्य है.

#### ( स ) ' सीची ' कहलाने का कारण.

राजपूर्तों में चहुधा शाखा का नाम गांव के नाम से या नामी पुरुष के नाम से प्रतिद्धि में आता है. ' खीची चौहानों ' के वास्ते गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात ( रेवाकांठा डायरेकटरी में ) में लिखा है कि ' सांभर ' के माणकराय के वंशज सिंध के खोचपुर पाइन में गये. वसे 'भारत राजमंडल 'नामक यंथ में लिखा है कि अजेराव ने खोलचीपुर बसाया जिससे खोची चौहान कहलाये गये. खीलचीपुर रियासत से मिली हुई ल्यात में लिखा है कि अजयराव ने सोने चांदी की खीचडी करके वांटी जिससे इसके वंश वालों का 'खीची' नाम पडा. मृता नेणसी की ख्यात में ' खीची ' कहलाने का यह कारण बताया है कि 'नाडोल 'के राव आसराव (अश्वराज) ने अपने पुत्र माणकराज को कहा कि एक दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक में तू जितनी भूमी में फिर कर आवेगा वह तेरेको दो जायगी. जिस पर माणकराज सर्योदय होते हा सवार हुआ और नागोर पट्टी के ८४ गांवों की सीम में होता हुआ भदाण होकर जायल पहुचा, वहां पर रास्ते में 'गवार ' लोगों का डेरा पडा था उन्हों ने इसको भोजन के वास्ते आमह किया. जिस पर जिंद के कारण माणकराज ने कहा कि अन्न पकाने की जरुरत नहीं हैं जो हांवे सो दे दो. उस पर उन्हों ने चावल व सुग की दाल की खोचडी दी जो उसने कची (वगर पकाई) सवार की हालन में हो खा ली. यह वात आमराव को मालम होने पर उसने माणकराज को कची खीचडी खाने के कारण 'खीची 'का उपनाम दिया, जिससे इसकी ओलाद बार्ड ' खीची चौहान ' कहलाये गये.

मृता नेणसो का िस्त्रता दृसरी ख्यातों के मुकाबले में ज्यादह मानने योग्य है, क्यों कि अजयराय का राज्य राजपूताना की नाभीर पट्टी में भदाण व जायल में था. १२ बण्मद्र से 'बावन (भगाय) १४ मानिक्ह से 'माददेश' (मृत्र्याद) १५ बीकामी से 'बावेटा' (बीकानेर) १६ वानिक्ष्ट में 'बावीर (देशांव) १७ प्रेमिक्ह से 'बावन (बीहनवाद) १८ बानिक्ष्ट में 'बटारा (मानाद) १९ उदयमिह से 'उरोमा '(उदयादर) २० रणवीरिक्ष में 'महोग '(भिट-महाना) २१ पर्श्वामिक्ष में 'सर्पेदा (सनादर) १९ पर्श्वामिक में 'सर्पेदा (सनादर) १९ प्रदान में 'मीदवाद '(महाननवार) २३ मेहरान से 'बेहरा '(महानादर) २४ वा का नाम नहीं है.

मोर--- दन दानों से इस पुष्तक के पृष्ट १६ पर भी ११६ दान्याओं के नाम अंतित हुए है। उनमें १ नगरहिया, रूपाना, १ भीमरा व प्रत्यास दन स्थार दालों सा अमादा होता है. खोळचीपुर उसने बसाया नहीं था न खीळचोपुर से उसका कोई तांहुक उस समय में था. बिल्क खीची चौहानों को माढ़ में जाने का प्रसंग अजयराव से कितनीक पुरतों बाद उपस्थित होना खोळचीपुर रियासत की व मूता नेणसी की ख्यात से मालूम होता है, और 'उग्रसेन' नामक पुरूष ने खीळचीपुर में राज्य स्थापन करने का हरएक ख्यातो में स्वीकार हुआ है.

तात्पर्य यह है कि अजयराव के पिता माणकराज ने कची खीवडी खाने के कारण उसकी ओलाद वाले 'खीची चौहान ' कहलाये गये हैं.

# (क) सीनी नौहानों का गढ़ गागरून (मारुके) पर कब्जा.

वर्तमान समय में लीची चौहानों की जो तीन वडी रियासतें विद्यमान है, वे तीनों रियासतें गढ गागरून के खोची चौहानों की ओलाद वालों में होना शहरएक ख्यातों में स्वीकार हुआ है. अजयराव के तरफ भदाण व जायल (राजपूताना में) था. बाद में उसकी ओलाद वालों ने गढ गागरून में कब राज्य स्थापन किया और किसने किया ? इस विषय में कुछ मत भेद है. गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात में इस विषय में कुछ भी खुलासा नहीं है, लेकिन भारतराजमंडल नामक ग्रंथ में लिखा है कि अजयराव से भेर वीं पुरत पर 'गेसिह 'नामक पुरूष हुआ, उसके पोता 'देवनसिह 'ने मालवे में धुलरगढ के राजा विजलदेव को मार कर वि. सं. १२५१ में धुलरगढ कब्जे किया और उसका नाम 'गागरून ' दिया गया.

#### खोळचोपुर रियासत से मिळी हुई ख्यात में अजयराव से ÷७ वी पुरत पर गोहनराय

<sup>\*</sup> गुजरात के लीची चौहानों के विषय में टिखा है कि सांगर के माणकराज के वंशन सिंध में ' लीचपुर पाइन ' में गये जिनके वंशमें धर्मगन उर्फ जिग्निनदेव हुआ, उससे कमशः २ विश्व, ३ सारंगदेव, १ आना, ५ जयपाल, ६ आनंददेव, ७ सोमेश्वर व ८ ५ धुराज हुए, ५ धुराज के वंशन मालने में गये जहां लेंगारिन हामक पुरुषने गढ गागरूनमें राज्य स्थापित किया. लेंगारिन की ओछाद में रणथंमोर का हमीर (हमीरहठाला) हुआ उसकी ओछाद में पालने व मताप नामक माईओंने गुज-रात में जाकर ' चांपानेर ' व ' कारवण ' में राज्य स्पापित किया. मतलन यह है कि उक्त ल्यात से लीची चौहानों का राज्य प्रथम सिंध में लीचपुर पाइन व बाद में कपशः सांगर, अनमेर, देहजी, गढ गागरून और वहां से रणधंमीर व चांपानेर में हुआ है. चांपानेर वालों की ओलाइ में वर्तमान समय में छोडाउदयपुर व वारीया की रियासतों के लीची चौहान है.

<sup>+</sup> भारत राजमंडल के ग्रंथ में अजेराव से क्रमश-२ दुलेराय, ३ गीतमराय, ४ रामदत्त, ९ मानराव, ६ मुकंदराव, ७ सोमंध्र, ८ ल्लासी, ९ लालमिंह, १० मोमचंदराय, ११ सूरसेन, १२ मोहोचतराय, १३ कांघाकराय, १४ मांगराव, १० ल्लाकरण, १६ रामराव, १० बुद्धसेन, १८ सुन्दरमेन, १९ कल्याणराव, २० बालनराव, २१ इन्द्रराव, २२ समामराव, २३ वंबाराव, व २४ नोघानी हुए. जोघानीने माबुल नगर बपाया, उसे हैं पीले क्रयशः २९ हरिसिंह, २६ चैंडराय, २७ धुपालराय, २८ ररीडवटराय, २९ मालराय, ३० संगराय, ३१ हहेपाल व ३२ गेसिंह हुए. गेसिंह का प्रच नं. ३३ वर्सिंहराय महान पृथ्वीराज की सहायता में मारा गया व उसका माई ३ वेलमंजु का प्रच नं. ३४ देवनसिंह ने धुलरगढ के राजा विजल्देंव को मारकर वि. सं. १२९१ में धुलरगढ कच्ने किया और उसका नाम गढ गायरून दिया गया.

<sup>÷</sup> खीटचीपुर रियासत से मिली हुई ख्यात में अनयरान से कमाशः २ आसारान, ६ नोधचंद, ४ प्रीतिपाल, ६ उपपाल

ई. सं. १११८ (वि. सं. ११७५) में हुआ जिसने राजधरना शुरू किया. इस गोहनराय से १८ यी पुरत पर देवनसिंह हुआ, उसने 'ढोलनगढ' (गागरून) के राजा विजलसिंह को मार कर गागरून का राज्य ई. सं. १२५० (वि. सं. १३०७) में स्थापित किया ऐसा उद्धेल किया है.

मृता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि अजयराव से छद वी पुरत पर गुंदलराव हुआ, जो महान् पृथ्वीराज का सामन्त था और जायल में रहता था, लेकिन किसी कारण से पृथ्वीराज नाखुश होने से चामुंढराय दाहिमा को फाँज देकर जायलगढ़ पर भेजा, जिससे गुंदलराव भाग कर मालवे में चला गया, वहां पर डोडियाल राजपूतों के वारहगढ़ थे वे उनको भार कर ले लिये, उनमें गढ़ गागरून भी शामिल होना अंकित हुआ है, लेकिन डोडियाल राजपूतों के हाथ से उनका राज्य लेने के विषय में उक ख्यात में पीछे से जो अहवाल दर्ज हुआ है उससे पाया जाता है कि गुंदलराव के पोतों में 'धारू' आनलोत नामक पुरूष हुआ वह बहुत ही वहादुर व दातार था धारू अपने मामा डोडियाल राजपूतों की सेवा में उपस्थित था. उसके कच्जे में वह भूमि आई. अनुमान होता है कि गेसिंह, गोहनसिंह व गुंदलराव यह तीनों नाम जो अलग २ ख्यातों में उपलब्ध हुए है वह एक ही पुरूष के नाम है और इसी पुरूष का पोता देवनसिंह उर्फ धारू हुआ है, जिसने विजलसिंह को मार कर गढ़ गागरून का राज्य स्थापित किया है.

### ( इ ) गढ गागरून में राज्य स्थापन होने का समय.

देवनसिंह उर्फ धारू ने गागरून में किस समय में राज्य स्थापन किया उस विषय में भी मतभेद है. भारत राजमंडल की पुस्तक में यह घटना वि. सं. १२५१ में होने का उहेग्न किया है, जब खीलचीपुर की हस्तलिखित ख्यात में गागरून में राज्य स्थापन होने का समय ई. स. १२५० (वि. सं. १३०६) अंकित है. मृता नेणसी की ख्यात में समय के वास्ते खुलासा नहीं किया गया है परन्तु गुंदलराय, महान् पृथ्वीराज के समय में

६ प्रतास्तान, ७ गोहतराय, ८ संशामराय, ९ साङ्मराव, १० सेड्नी, ११ श्यामराव, १२ संप्रामसिंह, १२ निहमराय १४ भीड्रांमा, १९ पाडनसिंह, १६ प्रसंगदेन, व १७ करमिसंह, १८ बाउनराव, १९ विनयराव, १० मट्यसिंह हुए, मट्यसिंहने रिशमपुर बसाया. ई. स. १२१९ में ने. १९ विनयराव का छोटा माई भे नियमसिंह के प्रत्र गंगासिंहने बूढ़ी के आसपास का देश शीरहर नहीं सान्य किया, उसके येशन विहादी सीची' के नामसे प्रमिद्ध है, वैसे ने. २० मट्यसिंह का छोटा भाई मानुभिन्ने ' स्वाहेशीया ' नगर में सान्य किया और अपने नामसे 'काट्यहेश' और 'कोटडा' नाम के गांव बसाये. मट्यसिंह का प्रश्न २१ सामनासिंह व मामनासिंह के स्यार प्रत्रों में बढ़ा प्रत्र ने. २२ देवनसिंह हुआ.

<sup>\*</sup> मृत्त नेयानी की स्वान में अनवराम से ऋषशः २ कंद्रराव, ६ तस्यागव, ४ गोविंद्राव, ६ संगमराव, व संगमराव का पुत्र ६ गुँदनगढ हुमा.

नोट-- देश मारहर के प्रेय में डिएस है कि वि. में. १२९८ में 'गेरदेव' नाम का सीची चीहान गहगानसन में स्थित था.

वियमान था और उसके पोता धारू ने डोडियाल राजपूतों का राज्य कब्जे किया वैसा लिखा है. जिससे खीलचीपुर की ख्यात में जो वि. सं. १३०६ दर्ज हुआ है उस समय के करीव २ राज्य स्थापन होना सम्भव है.

भारत राजमंडल के ग्रंथ में जो संवत् अंकित हुआ है उसमें शंका लाने का यह भी कारण है कि गेसिंह का वडा पुत्र वरसिंहराय पृथ्वीराज की सहायता में मारे जाने का उक्त ग्रंथ में लिखा गया है, साथ यह भी लिखा है कि गेसिंह का पोता देवनसिंह को महान् पृथ्वीराज ने पर परगने दिये थे. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि गुंदलराय मालवे में भाग गया, वाद 'आना 'नामक खीची के साथ सांखला 'तिहड' नाम के राजपूत ने अपनी 'पांगली 'पुत्री वीहाई, उस समय में दुष्काल पडनेसे वह डोडवाडे जाता था, तव उसकी 'पांगली स्त्री सांखली ' के पूरे मास का गर्भ हो गया था, जिससे जब आना खीची कोटा परगने का गांव 'सूरसेन गुढा' में पहुंचा तब उसकी गर्भवती स्त्री को कप्ट होने लगा इस कारण वहां पर एक पुराना मंदिर था वहां उसको रखी गई. जहां 'धारू 'न।मक पुत्र का जन्म हुआ. इससे अनुमान होता है कि देवनसिंह उर्फ धारू महान् पृथ्वीराज के समय में विद्यमान नहीं था.

खीलचीपुर की हस्त लिखित ख्यात में लिखा है कि जब कि ई. सं. ११९३ (वि. सं. १२९९)में महान् पृथ्वीराज का पराजय हुआ तब करमिसंह नामक खीची चौहान उसकी सहायता में था, और वाद में करमिसंह ने जायल छोड़ के बूंदी के पास खटकड़ नगर के तिगाला जाति के राजपूतों को मार कर वह देश कब्जे किया और खटकड़ का नाम 'रामगढ़ ' देकर रामगढ़ में राज्य स्थापन किया. इस करमिसंह से ५ वी पुस्त पर देवनिसंह हुआ. जो कि यह पांच पुस्तों में करिब ५८ वर्ष का समय होता है और वह बहुत कम है, लेकिन महान् पृथ्वीराज के समय में देवनिसंह न होने का इस पर से भी अनुमान होता है.

उपर्युक्त कारणो से गागरून में खीची चौहानों का राज्य स्थापन होने का समय वि. सं. १३०६ का होना ज्यादह भरोसा पात्र है.

24

नोट—खीची घारू विक्रम संवत् की चौदहवी सदी की शुरूआत में हुआ था, इस विषय में मूता नेणासी की ख्यात में सांगमराव शहीर की ख्यात ढिखी है उसमें ढिखा है कि सांगमराव के प्रत्र राठौर मूळु ने गुनरात के राजा सोलंकी ( वाचेला ) विश्व हेव को अपने पिता का वैर हेने के कारण तंग कर रखा था, उस समय खीची घारू आनलोत का आश्रित ' विसौदा ' नामका चारण विश्व हेव सोलंकी के पास गया. विश्व हेव ने चारण के साथ चौपट खेळने में पहिली दक्ते यह शर्त की थी कि चारण हार जावे तो मूळु शहीर को नजर से दिखलाने, और दूसरी दक्ते यह शर्त की थी कि मूळु राठौर को विश्व हेव के महल में ले आवे. घारू खीची का विसीदा चारण दोनों दक्ते हार गया और उसने उदार व बहादुर मूळु राठौर को याचना करके अपनी शर्ते प्ररी की. इस विश्व हेव का राज्य अमल वि. सं. १३०२ से वि. सं. १३२० तक का होना ' प्रवचन परिक्षा ' नामकी प्रस्तक में लिखा हुआ है.

वीची चौहानों के मूल पुरुप अजयराव से गागरून में राज्य स्थापन करने वाला देवनसिंह या धारू नामक पुरुप तक का वंशवृक्ष वनाने में वहुत मुश्किली आती ह क्यों कि 'भारत राजमंडल ' के प्रंथानुसार अजयराव से देवनसिंह तक में ३४ पुश्तें होती हैं. ग्वीलचीपुर रयासत की ख्यात मुआफिक २२ पुश्तें, और मूता नेणसी की ख्यान से ८ पुश्तें होना पाया जाना है. यह तीनों ख्यातों से उपलब्ध होते नामों का मुकावला करते मूता नेणसी की ख्यात से उपलब्ध होते नामों के साथ भारत राजमंडल के सिर्फ १ नाम मिलते हैं, और खीलचीपुर की ख्यात के सिर्फ २ नाम मिलते हैं.

ख़ीलचीपुर रियासत की हस्तलिखित ख्यात में अजयराव से देवनसिंह तक में (२२ पुरतों में ) २११ वर्षों का अन्तर वताया है, लेकिन उसमें अजयराव का समय ई. सं. १०४८ (वि. सं. ११०४) का होना अंकित किया है वह की विश्वास पात्र नहीं है.

अजयगत्र के बाद देवनसिंह या धारू तक में उपर्युक्त तीनों ख्यातों में जो जो नाम उपलब्ध होने हैं वह इस प्रकरण के पृष्ट ९१ व ९२ की टिप्पणी में दिये गये हैं. ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करते अजयरात्र का पिता माणकराज ति. सं. ११७२ में विद्यमान था, क्योंकि माणकराज का पिता अश्वराज के समय का ति. सं. ११७२ का शिलालेख 'वालों' गांव म होना जालम हुआ हैं. (देखों इस पुस्तक के पृष्ट ५६ पर) इस हिसाव से भी धारू खीची के समय तक में (१३६ वर्षों में) ८ पुश्तें होती है, जिससे अनुमान होता ह कि मृता नणसी की ख्यात से अजयरात्र के बाद जो नाम उपलब्ध होते हैं वह ठीक है, परन्तु इसका अखरी निर्णय करने के बास्ते विद्यान व इतिहास बेताओं के तरफ छोडकर व ६ देवनसिंह ने ति. सं. १३०६ में गढ गागरून का राज्य स्थापन किया वहां तक में जो जो खीची चौहाना का इतिहास मिला है वह अंकित किया गया है.

#### वंशवृक्ष खीची चौहान.

१ अजपरा। (दे इस पुन्तक के पृष्ट ५२ पर नाडोल के घीडानों के घंशवृक्ष में नं. ९ वाला ) इससे किननी पुरत पर गोहनराय, गैसिंह या गुंदलराय हुआ जिसका गडव जायल में

<sup>े</sup> गुँदमंत्राय व " गेलिड ( इसका पोता देवनसिंड या धार हुआ )

<sup>\*</sup> सीटनीयर से मिरी हुई स्थान साम का पिता विश्वलदेव का समय है. म. १०२० (पि. मं. १००६) प्र मिरिट्रेस के सिता मर्मायन का ममय है. म. ९६७ (वि. सं. १०२३) होना बताया है, लेकिन चौहानों की स्थान के याहने हमें हो कि से १०२६ का किरालेख में सांगर के निष्ठहमान के समय में लिएता गया है उनकी नामावणी के माय इस स्थान क के अनगम के पिरिट्रे के मानाओं के नाम मिर्ग्ड नहीं है. निपसे वंशानाहरू, बढ़आ की युस्त आदि युस्तकों में मान्यस्थान रायम होने ने पिर्ट्रे की मार्मान नामारणी, इंतरुया या कलाना से अंकित की गई है नैमा इस स्थान मा भी होना पाया नाता है. हमी कपण से सीची चीहाओं की स्थान से 'चाहमान 'से स्थानत विश्वलदेव तक का प्राचीन इतिहास उपलब्ध हुआ है कर इस मार्ग्य में नहीं निया गया है.

२ गुंदलराय उर्फ गेसिंह ( वंशवृक्ष खीची चौहान चंळू )

३ वेलमंज या आना ( आनलदेव ) अथवा सामन्तिनिह

४ देवनसिंह या धारू धुरत्नसिंह धुकमलसिंह धुनयनसिं

डपयुक्त कामों काले खीची चौहाकों के समय की ख्यात.

नं. १ अजयराज के तरफ नागोर पट्टी के ८४ गांव व भदाण और जायल नाम के दो किले थे.

नं. २ गुंदलराय उर्फ गेसिंह के वास्ते मूता नेणसो की ख्यात में लिखा है कि महान् पृथ्वीराज को राणी 'सुंहवदेवी' जोयाणी कसणा करके अपने पिता के वहां चली गई थी और वहां 'खाटुरी' नामकी पहाडी पर मालिया वांध कर रहती थी. उसके पास गुंदलराय खीची आता जाता था. जो वात पृथ्वोराज को मालूम होने पर उसने गुंदलराय को जायल से भगाया. जिससे गुंदलराय मालवे में गया, और वहां के डोडियाल राजपूतों से १ मऊ, २ सेदानों, ३ गागरून, ४ वाला भेट, ५ सारंगपुर, ६ गुंगोर, ७ वार, ८ वडोद ९ खाता खेडी, १० रामगढ, ११ चाचरणी आदि वारह गढ छोन कर जायल में राज्यस्थान किया. इस तरह होनेसे भदाणगढ में राव गालण मालिक हुआ, जिसने नागोर में गोदाणी तलाव कराया. (राव गालण की ओलाद मारवाड में रही जिन्हों ने राठोरों को सेवा में उपस्थित रह कर वहुत काम दिया. वर्तमान समय में उनकी ओलाद वाले जोधपुर रियासत में विद्यमान है.)

गीदा उर्फ गुदलराय पहिले 'भदाणीया ' कहलाता था और पीछे से 'जायलवाल ' कहलाया गया, इस विषय में उक्त पुस्तक में आधा दोहा उपलब्ध होता है उसमें लिखा है कि—

" गीदा हुता भदाणिया, कूँ गै जायल

गीदा यहुत वह : र राजपूत था इसके विषय में कवि ने कहा है कि-

' खंडपुर गल खल भनते कोट मर वटां टलकी, देरावर डिगमिंगे लर्से वरी हा हा संके ''

'' लहुवो यर धर छिलपुर नह संगठे, भुटां अने भाटीयां सास नी वट नीवटै "

" वीक्रमपुर वर्त न वार ही धून घर पाटण पढ़े, गीदो रोद्र भदाणीयौ धाये सो मेई घड़े "

गीदा के तरफ पश्चिम में ८४ गढ (गांव) थे. इसका एक पुत्र 'महंगराव' नामक था वह भी वहादुर था, उसके विषय में कवि ने कहा है कि—

" आखंडीया रतनालीयां मूंछ अवंदा फेर, तीण भण कांपे गजणो आ गीदाणी केर?

'भारत राजमंडल' के ग्रंथ में लिखा है कि गेसिंह का वडा पुत्र ÷वरसिंहराय महान् पृथ्वीराज की सहायता में काम आया, और दृसरा वेलमंजु था जिसका पुत्र देवनसिंह हुआ.

खीलचीपुर की छ ख्यात में गोहनराय के विषय में इतनाही लिखा है कि ई. सं.११९८ (वि. सं. ११७४) में इसने राजधरना शुरू किया. नं. ३ वेलमंजु के विषय में भारत राजमंडल के प्रंथ में लिखा है कि इसके गंगावाई व जमनावाई नाम की दो पुत्री थी. जिसमें गंगावाई का विवाह धुलरगढ़ के राजा विजलदेव के साथ हुआ था.

मृता नेणसी की ख्यात में इस विषय में कुछ खुलासा नहीं है, परन्तु खीलचीपुर रियासत की हस्तलिखित ख्यात में लिखा है कि देवनसिंह के पिता सामन्तसिंह के १ देवनसिंह २ रत्नसिंह ३ । कमलिसह व १ नयनसिंह नाम के च्यार पुत्र और गंगाकुमारी नामकी पुत्री थी जिसका विवाह 'ढोलनगढ' के विजलसिंह के साथ हुआ था.

<sup>÷</sup> पर्राविद्शाय का दूमरा नाम महंगराय होता ताज्जुब नहीं, क्यों कि महंगराय से गिमनी का बादशाह टरता था ऐना उपनेक्त बोहे से पाया जाता है.

दः इव स्थान में िरा है कि गोहनराय के समय में महमृद गमनती ने छूट मार की. इसके समय में बंगाल में सुखसेन, गुमरात में सिदसेन, करोंन में मदनगार व नितीद में निनयसिंह नामक राना थे.

उक्त न्यार में यह भी दिखा है कि गोहनराय से ६ वी प्रश्तपर जिहनराय नामक राना हुआ उसने नोषपुर के राठौर पाहुनी को भारा. उसका कारण यह बनाया है कि निहनराय ने ३००००० रूपियों में १००० योडे एक चारण से मोल टिये थे ने पोटे होत्र पारण जायल को जा रहा या, उसको पाहुनी ने बोडे ले हेन बास्ते रोका निससे निहनराय ने उसपर चढ़ाई भी और यह में पाहुनी मारा गया. हेकिन मूला नेणसी की ख़्यात में पाडु नहीं परन्तु पाबु नामका राठौर जो सिंहा राठौर के पौत्र पांचल का प्रत्र था, उमको 'भीदराय' नामके रीची चौहान ने मारने की ख़्यान विस्तार से दिली है, निसमें यह उद्देख किया गया रे कि शीदराय पानु का बहिनोई होता था. एक कालोटा नारण के पान 'काटबी' नामकी देवांशी पोटी थी वह जीदराय ने चारण के पान मांगी गगर पारण ने उमको न देते पानु राठौर को दी, जिससे मीदराव ने उस चारण की गौर्ण पेर छी. उस समय पानु द्वारी पान को गया था, निमसे पारण थी गी ' निरवडी ' ने पानु के बटे माई ' बुड़ा ' के आगे प्रकार की, इतने में पानु भी भा पहुंचा. पारणी भी एकार सुनकर पानु ने उमकी सहायना की और गौर्ण खुडाई, टेकिन पानु के आने पहिले ' विगरी पारणी भी होश बहिन ने राठौर पुड़ा के पास जाकर कहा कि पानु काम आया, निमसे चुडा राठौर ने सीची नीदराव पर पटाई भी किया युड़ा काम अपना. यह मुनहर पानु मी लड़ने को गया, और यह ( पानु ) भी पारा गया.

इस म्यान ( मू. ने. स्या. ) में यह भी लिसा है कि बुड़ा की गर्भानी रागी ' डोड गहेली ' अपने पति के पीछे मनी होने मर्श परन्त उपके कात रहिने का गर्भ पा तिससे छोगों ने उपको सती। होने क लिये मना। करने पर उसने अपना पेट हरी से काद रा गर्भ को निकाल दिया. वह गर्भ पुत्र का या और उसका नाम 'मरहा' रखा गया. संस्टाने बारह साल की उन्न में काने किए या देर स्थित, मानी नीदरात सीवी को मार दाला.

के मामन्तिमार के प्रत कमनाभिष्ट के शिया में सीटवीपुर की रूपान में निसा ह कि इसने अपने घटे माई देशनसिंह जो जायन में सान्य करना था उपकी महायता करके सान्य की सिमा बहुन बढ़ाई थी और देहन्त्री के बादसाह महमुद गीसी से बहुत मुद्र किये थे. दूमरे प्रत नगतमिंह ने नेपाल में बहुन मुद्ध किये.

नं. ४ देवनसिंह या धारू ने गागरून में अपना राज्यस्थान किया. इसने गागरून कब्जे करने के विषय में भारत राजमंडल नामक ग्रंथ में लिखा है कि इसको पृथ्वीराज ने ५२ परगने दिये थे. इसके बहिनोई धुलरगढ के राजा बिजलदेव थ उसके कामदार गंगदास वडगुज्जर के साथ देवनसिंह को विरोध होनेसे इसन धुलरगढ पर चढाई की, इस युद्ध में बिजलदेव तथा गंगदास मारे गये, देवनसिंह की वहिन गंगावाई सती हुई, उस समय से धुलरगढ का नाम गागरून पडा. यह घटना वि. सं. १२५१ में हुई. उक्त पुस्तक में यह भी उल्लेख किया है कि देवनसिंह ने वि. सं. १२६२ में सुलतान कुतबुद्दीन की मातहती स्वीकार ली, और वि. सं. १२६६ में इसको 'हजारी की पदवी' के साथ 'माहि मरातल' का वावटा दिया गया, और 'सनंद' प्राप्त हुइ.

खीलचीपुर की ख्यात में इस विषय में लिखा है कि ढोलनगढ के राजा विजलिंह अपनी राणी गंगाकुमारी के साथ चौपट खेलते थे उस समय में राणी की सार (दाव) मारते समय राजा अभीमान से बोला कि 'हमने खीची की सार मारी', जिसपर राणों ने जवाव दिया कि खीची लोग इस प्रकार मार नहीं खाते हैं. उन्होंने वहे २ संश्राम जीते हैं. जिस पर विजलिंसह ने कहा कि हमसे लड़े तो उनकी दशा बिगाड दें. राणी ने पित का अभीमान दूर करने के वास्ते अपने भाई देवनिसंह को पत्र लिखा, जिसपर देवनिसह अपने भाईओं के साथ ढोलनगढ पर चढ आया. इस युद्ध में विजलिंसह मारा गया जिससे गंगाकुमारी ने अपनी सोलह सोतों के साथ सती होने के वक्त देवनिसंह को कहा कि तुम्हने युरा किया. अब तुम्ह यहां पर राज्य करो और इस गांव का नाम पलटा दो, ऐसा कह कर वह सती हुई.

देवनसिंह ने अपने वहिन, वहिनोई शोक के कारण दोनों राज्य छोड दिये, अखिर ब्राह्मणों के समजाने पर उसने जायल का राज्य अपने तीसरे भाई कमलसिंह को दिया और खुद गागरून का राज्य करने लगा. इसने २१ वर्ष पर्यंत गागरून का राज्य किया.

इसके भाई नं. है रत्नसिंह के पुत्र सारंगदेव के खड्गसिंह व खुसालसिंह नामके पुत्र थे, जिसमें खड्गसिंह की ओलाद वाले 'खीची 'कहलाये और खुसालसिंह के वंशज 'खीचड 'कहलाने लगे, इन दोनों की ओलाद वाले वर्तमान समय में उज्जेन के

नोट—खीटचीपुर की ल्यात में टिला है कि निहमराय का पुत्र पिछुंगर के पुत्र पाटनसिंह के दो पुत्र प्रसन्तदेव व पार्थितिह नामक हुए व दोनों पृथ्वीरान की सहायता किया करते थे. प्रसन्नदेव के दो पुत्र, करमिंह व करणिसिंह नामक हुए, उसमें करमिंह हाहाबुद्दीन गोरी के साथ पृथ्वीरान का अंतिम युद्ध हुआ उसमें टडने को गया था. देहश्री मुम्हमानों के पास नाने से करमिंसिंह ने जायल छोट दिया और वृंदी के पास 'खटकड' नगर में तिगाला जाति के राजपूनों को जीत कर उस स्पान का नाम रामगढ देकर राज्य किया. इसका छोटा भाई करणिसिंह 'जायल में रहा, परन्तु उक्त ल्यात में यह भी दिला गया है कि देवनिसंह ने गागरून कन्ने किया तब वह जायल में या, और गागरून में राज्य स्थान करने पर उसने अपने छोटे हैं कमलिंह को 'नायल का राज्य दे दिया. वस्तुतः नाडोल के जेन्द्रराव को ही निहमराव होना वतल्या है. दंतकथा में यह बात कही जाती है कि पानुनी राटोर के साथ नींदराव की लडाई आनु पहाड की तलेटी म गिरवर की घाटी ( तोडा के दरवाने ) में हुई थी.

पास 'कालृहेडा ' आदि गावों में काइतकार हे, और नं. है कमलिसेंह की ओलाद में क्रमश २ फतहिंसह, ३ चाचिगदेव, ४ शार्वृलिसिंह व ५ दिलावरिसेंह हुए, उनकी जागीर 'सागर ' के पास वारह गांवों में थी, जिससे उनके वंशन 'सागरखीची ' के नामसे कहलाये गये. दिलावरिसंह से क्रमश ६ ज्ञानिसंह, ७ आनंदिसंह, ८ दुर्जनसाल, ९ सोभाग्यिसह, १० शेरिसिह, ११ छत्रसाल, १२ संगलिसह, व विरुद्धिंह आदि हुए जिनकी जागीरें 'भ्रनावदा ' में है. ( जो ग्वालियर एजन्सी में तालुकदार है.)

मृता नेणसी की स्थात में 'देवनसिंह 'नाम नहीं है, लेकिन 'जायल 'के गुंदल-राय का पुत्र आनलदेव दुप्काल के समय में अपनी गर्भवती सांखली राणी के साथ ' डोडवाडें ' (डोडियाल राजपूतों के राज्य में) जाता था, वहां रास्ते में राणी को प्रस्तो की वेदना होने से कोटे परगने का ' सूरसेन गढा ' नामक गांव की सिव में एक पुराना देवमन्दिर था, उस मन्दिर में राणी ने 'धारु 'नामक पुत्र का जन्म दिया. धारु को मन्दिर को विढी पर रखा था वहां एक सर्प आया और पिढी की प्रदक्षिणा करके अपने मृह में से एक सूवर्ण की मोहोर छोड कर चला गया. इस मुआफिक वह सर्प हर-रोज एक २ मोहोर रख जाता था. सांखली राणीने यह वात अपने पति को कही और वह तमाशा दिखाया, जिस पर सर्प को वाचा हुई और उसने आनलदेव को कहा कि पूर्व काल में इस देश में 'हूण' नामका वडा राजा हुआ था उसका जीव तुम्हारे यहां पुत्र होकर जन्मा है. मैं उस राजा का मित्र था जिससे उसने मोहोरों से भरे हुए तीस चर सुपुर्द किये थे वे इस मन्दिर में मेरे विल के पास हैं, उसका मालिक तुम्हारा पुत्र है सो तुम्ह ले लो और यह जगह मत छोडो, यह सव भूमि तुम्होरे वेटे पोर्ते को प्राप्त होगी. जिससे आनलदेव डोड राजपूतों की इजाजत लेकर वहां ही कोट करा कर रहा. धारु वडा हुआ तव मामा को सेवा में उपस्थित हुआ. डोड राजपूर्तों ने उसको लायक देख-कर राज्य का सब काम सोंपा, विंक डोड राजपूतों के एवज में वह बादशाह के वहां चाकरी भी करने लगा. कुछ दिनों में डोड राजपूत नाबूद हो ग्ये और वह मुलक खोची के कब्जे में आया.

अनुमान होता है कि देव मन्दिर में जन्म होने के कारण धारु का नाम पीछे से देवनसिंह दिया गया होगा.

सीची चोहानों की राजपूताना में भी जोधपुर आदि रियासतों में छोटी वडी जागीरें हैं, परन्तु मुख्य स्थान मालवे में बन जाने से उनके कब्जे में जो देश था उसका नाम 'सीचो वाडा ' मशहूर हुआ. वर्तमान समय में मालवा, गुजरात व पूर्व में जो जो सीची चोहान विद्यमान है वे ज्यादह प्रमाण में सब मालवे के सीची चोहानों की ओलाद वाले है.



#### प्रकरण १४ वाँ।

# मालका के की की कीहानों (मामकत व बीलकी पुर.)

राव देवनसिंह के वाद गागरून से 'राघवगढ' की शाखा अलग हुई. लेकिन नं. १३ राव अचलदास के हाथ से गागरून छूट जाने से उसके पुत्रों इधर उधर हो गये. उनमें से एक पुत्र पूर्व में गया, उसने गाजीपुर में राज्य कायम किया. दूसरे पुत्र गुजरात के तरफ चले गये उन्होंने पावागढ के पास अपने राज्य स्थापित किये. परन्तु धीरदेव नामक पुरूपने पुनः गागरून सम्पादन किया, जिसमें से 'चाचरणी' को शाखा अलग हुई. वादमें गागरून का राज्य राव रायसल के हाथ से हमेश के लिये चला गया, और चाचरणी की शाखा में उग्रसेन नामक पुरूप ने खीलचीपुर का राज्य कायम किया.

राव रायसल के पुत्र को पीछे से 'मऊ' मिला था, लेकिन राव इन्द्रभाण से बूंदी के हाडा चौहानों ने वह ले लिया जिससे उसकी ओलाद वालों के तरफ मामुली जागीर रही, वे भी वि. सं. १८७९ में भोपालिसंह नामक पुरूष अपुत्रवान हालत में सीहोर के युद्ध में काम आने से नावूद हुई.

गागरून के खीची चोहानों के वंशज की नामावली में भी एक दूसरी ख्यात में कितनाक फर्क आता है. खीलचीपुर को हस्त लिखित ख्यात से राव रायसल से ही नाओलादी होने का उछेख किया है, परन्तु भारत राजमंडल नामक ग्रंथ में रायसल की ओलाद में ११ वी पुरत पर भाषालसिंह हुआ, उस दरमियान के नाम कमवार अंकित हुए हैं और उन नामों में से बहुत से नाम दूसरी ख्यातों से भी मिल रहे है. इस तरह फर्क होने से मालवे के खीची चोहानों का वंशवृक्ष अंकित करने पहिले क्या २ फर्क आ रहा है वह मालूम करने के वास्ते उन ख्यातों से उपलब्ध होते नामों की नामावली दर्ज करना आवश्यक है.

(अ) भारत राजमंडल के ग्रंथ में १ राव देवनसिंह के पीछे (गागरून में ) क्रमशः २ चौंडपाल, ३ संगपाल व ४ वजेपाल उर्फ वजेराज, ५ रत्नसिंह, ६ मलसिंह, ७ जीतसिंह, ८ साडनसिंह, ९ सावन्तसिंह व १० करोधसिंह हुए, ( उससे क्रमशः )



```
चौहान इन्ड करार्द्धभ-
[ 200 ]
    १६ गेजीशम ( गर् )
                                                                         १७ देवसिंह ( चाचरणा )
    ६७ जटाम ( गागरून )
                                                                         र्८ मानसिंह
    १८ रागंनाह ( गागहर गुटा )
   १९ गोपालदाम ( मऊ )
                                                               १९ चकसेन
१ (ब्यायरा)
                                  (जोबारणानी मुमलमान)
   २० (गरीमिद्र ( मऊ ) २० स्रमसिंद २० दरिसिंद
   २१ माधुनिह
   २२ र्ग्द्रभाष ( मक प्रा )
   २३ दरनंतिह
   २४ धीरतसिंह
   २५ शोरांपरनिद
                         १६ प्रतापसिंह
र
   २६ उम्मेदनिद
                                                रुद लालसिंह
   २० गतर्सिक
   २८ भोपांटसिंह ( सीहोर काम भाया )
                  (आ) खीनचीपुर रियासत की हस्त हिखित ख्यात पर से.
   १ देवनसिंह (गागसन)
   २ होप्रराप
   ३ यस्याणराय
   ४ कद्यागाय
                                                                           प्ट प्रतापराय
   ६ पीपागण ६ भजनसिंह
भीद
                                   ६ मलयमिह
१ (राययगढ)
                                                     ६ नाचादेव ६ गोविन्दराव
                                                                                          ५ सम्याणराय
प (गोद गया
                                                     ६ घीरतेय (गागक्रन)
   ६ कश्यापशाय
                                                                                               पीपाराय के)
   ७ मोत्रशंव
                                                     ट् दर्धमी (गागरून हुटा) ट् लटाम
   ८ शताहाम ( मागस्य गुरा )
   ९ वानिमिद्द • दूसरे नी ९ महमसेन ९ पालिम ९ मार्निमद ९ प्रपुरिम ९ प्रत्याणिसद उर्फ रायमण ४ (देशी नीन) ९ (वृगे में १ (ग्रज्ञानमें) ४ (ग्रामक) ग्राभीपुर) १० प्राप्तिन १० उपनेन ६० प्राप्तिन १० (ग्रामक)
       • भ ८ अगः २ म के ग्राटे ९ ५ मों के न म, २ न हासिः, २ शेषमण, ४ शेर्गाहिः, ९ योगराण, ६ युन्दनसिंह,
🗠 इन महर्नियः, 🗸 सूनवरणा, ९ पाटिवर, ६० नापिन्ह ये. इनके मिनाय पानशानी के से एक गीनाळाल नामका प्रश्न या.
```

उपर्युक्त दोनों नामावली के नाम मिलाते नी. (अ) की नामावली में देवनसिंह से अचलदास तक में १३ पुरतें होती है, जब नी. (आ) की नामावली में ८ पुरतें दर्ज हैं. इसी मुआफिक नी. (अ) की नामावली में अचलदास का पुत्र नं. १४ चाचकदेव नाम अंकित हुआ है तव नी. (आ) की नामावली में नं. १ कडवाराव का पुत्र नं. इचाचादेव होना लिखा है. यह फर्क नोकालने के वास्ते दृसरा कोई साधन नहीं है, लेकिन नी. (आ) की नामावली के राजाआं के समय के संवत् हस्त लिखित ख्यात में दर्ज हुए हैं, उन पर ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करते अनुमान होता है कि नी. (अ) की नामावली में नं. १० के करोधिसंह व नी. (आ) की नामावली में नं. १० के करोधिसंह व नी. (आ) की नामावली में नं. १ कडवाराव यह दोनों एक ही पुरुष के नाम हैं. देवनसिंह से कडवाराव ७५ वर्षके वाद होना खीलचीपुर की हस्त लिखित ख्यात से पाया जाता हैं, इतने समय में १० पिढी ग्रजर जाना असंभवित हैं. जिससे कडवाराव उर्फ करोधिसंह तक के नाम नी. (आ) की नामावली में दर्ज हुए हैं वह ठीक होना पाया जाता हैं.

चाचादेव उर्फ चाचकदेव, कडवाराव का पुत्र था या अचलदास का ? इस विषय में खीलचीपुर रि. की ख्यात से मालूम होता है कि चाचादेव, अचलदास का समकालिन था, और ई. स. १४२६ (वि.सं.१४८२) में अचलदास की सहायता में ही वह काम आया. कडवाराव की गद्दी निश्ति का समय ई. स. १३२५ (वि. सं.१३८१) का होना उक्त ख्यात में लिखा है, इतने समय में (१०१ वर्ष में) एक ही पुरत गुजरना यह वात मान्य होने में शंका रहती है, और कडवाराव के पुत्र पीपाराव अपुत्रवान होने से अपने सगे भाईओं को गोद न लेते काका के पुत्र को गोद लेना यह वात भी उस शंका को पुष्टी देती है, जिससे अनुमान होता है कि नी. (अ) की नामावली के मुआफिक चाचकदेव, अचलदास का पुत्र होना अंकित हुआ है वह ज्यादह भरोसापात्र है.

उपरोक्त कारणों से यह दोनों ख्यात की नामावली पर नजर दे गढगागरून के खीची चोहानों का वंशवृक्ष निम्न अंकित होना योग्य होगा. (जो कि सायद इसमें किसी की राय और भी होगी, लेकिन अनुमान से सिर्फ लेखक की राय दर्ज की गई है.)

? वंदावृक्ष गढ गागरून के खीची चौहान.

<sup>?</sup> देवनिमंद ( खोनी चोहान वंश पृत में नं. ४ वाला देखो १९ ९५ पर ) गढ गागरुन के पृछ पुरुप.

<sup>।</sup> २ जेवराय उके जितराय

२ कन्याणराव ( पीछे देखो )

नोर-मू. ने. की रूपात में सीसोदिया राजपूर्तों से मालवे के मुलतान ने नितोडगढ़ ले लिया और महाराणा सांगा की गणी करमेती हाटी ने जुहार किया उस समय करमेती हाटी की पुत्री जो लीची चौहान मारधीचंद के साथ बिहाई थी, वह भी जुहार में द्वापित होने का उहंख किया है. लेकिन भारयीचंद खीची का नाम दूसरी किसी ख्यात से मिला नहीं है.



# उपर्युक्त बंशनृक्ष का संक्षिप इतिहास.

नं. १ राव देवनसिंह 'गागरून ' में गद्दी पर वठा. जिसका अहवाल अगले प्रकरण में आ चुका है.

नं. २ राव जेत्रराव उर्फ जितराव ई. सं. १२८० ( वि. सं. १३३६ ) में गागरून में

गद्दी पर बैठने का खीलचीपुर रि. की हस्त लिखित ख्यात में अंकित हुआ है. इसने ३० वर्ष राज्य किया.

नं. ३ राव कल्याणराव ई. स. १३०० (वि. सं. १३५६) में गद्दी पर आया और ३५ वर्ष तक राज्य किया.

नं. ४ राव कडवाराव उर्फ करोधिसंह ई. सं. १३३५ (वि. सं. १३९१) में गद्दी पर आया और २५ वर्ष राज्य किया.

नं. ५ राव पीपा उर्फ वप्पा ई. स. १३६० (वि. सं. १४१६) में गही पर आया. यह वहें ईश्वर भक्त और महात्मा सिद्ध था, इसका चिरत्र 'भक्तमाल 'में भी लिखा गया है. भारत राजमंडल के यंथ में लिखा है कि इसकी राणी सोलंकणी सीतावाई, सोलंकी 'हाजा 'की पुत्री थी. जब कि वप्पाराव ने संसार खाग करने के इरादे से हारिका तरफ चल दिया तब 'सोलंकणीराणी 'भी उसके साथ गई. द्वारिका पहुचने पर श्रीकृष्ण की मुलाकात न होने पर इसने अपनी राणी के साथ समुद्र में झंपापात किया, वहां श्रीकृष्ण से मुलाकात हुई. समुद्र के अंदर सुवर्ण मन्दिर में वे आठ दिन तक रहे और शंख, चक्र, गदा व पद्म की छाप लगा कर वाहिर आये. इसकी राणी सीतावाई को ऋकिमणीजी ने अंगूठी दी. कहा जाता है कि इस समय से ही हारिका में छाप देनेका रिवाज प्रचलित हुआ, और जो छाप लगाई जाती है वह वप्पा समूद्र में से लाया था वही छापां है. यह घटना का समय वि. सं. १४१४ होनेका उक्त यंथ में अंकित हुआ है. अगर यह संवत् सही है तो अनुमान होता है कि यह घटना इसके कुंवरपद में हुई थी, और उसके दो साल वाद यह गदी पर आया. इसने २५ वर्ष राज्य किया ऐसा खी. रि. की हस्त लिखित ख्यात से पाया जाता है. इसके पुत्र न होने के कारण इसका भतीजा कल्याणराव गोद आया.

- नं. 🕆 प्रतापराव व नं. 🐎 अजयसिंह के विषय में ज्यादह हाल मालृम नहीं हुआ.
- नं. ३ मलयसिंह के विषय में. खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात में लिखा है कि इसने गागक त से वंट लेकर शेरगढ में अपना अलग राज्य कर लिया था, जब कि नं. ८ राव अचलदास के समय में युद्ध हुआ तब इसके वंशजोने उसकी सहायता नहीं की. वर्तमान समय में 'राघोगढ ' के खीची चोहान इसके वंशज है.

राघोगढ के खीची चोहान मालवे में वहुत प्रसिद्ध है, प्राचीन काल में 'राघोगढ'का एक अलग राज्य था, लेकिन वि. सं. १८५२ में खीची राजा जयसिंह के हाथ से सैंधिया ने राघोगढ का राज्य छीन लिया, जिससे राघोगढ के खीची कमजोर हो गये. 'वीर विनोद' नामका हस्तलिखित यंथ में 'टोंक' के पठाण अमीरखां की तवारिख में लिखा है कि

"अमीरतां राघोगढ के खीची राजा जयसिंह व दुर्जनसाल (खीलचीपुर के राजा) के पास नोकर हुआ, जिनको संधिया ने राज्य छीनकर नोकाल दिये थे, इन राजपूतों के साथ अमीरतां ने लृटमार करने में खुव नामवरी हांसिल की. खीची सरदारों से नाट्तिपाकी होने के कारण उसने उनकी नाकरी छोड दो." वर्तमान समय में राघोगढ की रियासन वट जाने से मालवा, भोपाल, और खालियर एजंसी में राघोगढ के खीची चौहानों की अंग्रेज सरकार के थेरक्षण में छोटी र रियासतें (तालुकदारी) हैं. जिसमें खालियर एजंसी में राघोगढ, धुलेटीया, नोगुन, आदि व भोपावर एजंसी में राघोगढ, धुलेटीया, नोगुन, आदि व भोपावर एजंसी में गरहा, भोपाल एजंसी में राकसुदनगढ के सरटने मालवा एजंसी में पीपलीया, कालुहंडा, विलउडा, आदि व सालवा एजंसी में 'प्रकसुदनगढ के सरटने मालवा एजंसी में पीपलीया, कालुहंडा,

नं. ६ अस्यागगत ई. सं. १३८५ (वि. सं. १४४१) में गद्दी पर आया और सिर्फ एक ६० एक किया ऐसा मी. रि. की हस्तिस्रिखित स्थात में सिखा है.

नं. ७ भोजगव ई. सं. १३८३ (वि. सं. १४४२) में गद्दी पर आया. इसने २४ वर्ष राजा किया. ऐसा खी. रि. की हस्तिस्रिखित ख्यात नें अंकित हुआ है.

मं. ८ अचलदास ई. मं. १८१० (वि. सं. १९६६) में गद्दी पर आया. खी. रि. की हस्तिलि त स्वान में लिया है कि इसके। सात राणी और च्यार पासवान भी थी. उक्त स्वान में ना भी लिखा ह कि इस राजा के एक तोते के कारण से सुलतान गोरी होइंग के एव लुझ हुआ, लेकिन गागरून का किला हाथ नहीं आन से सुलतान ने घोवी से मिलकर धर्म विगाउने का यस किया जिससे राव अचलदास ने किले से वाहिर आकर मेदान में युद्ध किया. जिसमें इसके दस वडे पुत्र द पासवान का एक पुत्र भी युद्ध में साथ थे, और हांटे दो पुत्रों को वंग रखने के कारण दूर भेज दिये. युद्ध में इसके पुत्र काम आयो, पान्सु अना तो राव की जीत हुई. जब कि फतह पाकर राव अचलदास वापिस लोंटे तब मोनोजन और महेश्री सुन्दरदास नाम के सलत जो शत्रुओं से मिले हुए थे उन्होंने जीन का निज्ञान पीछे कर लिया. जिससे राणीयां वाक्ष्य से जल गई. (जमर खडक के जन कर पर पर गई.) इस कारण अचलदास ने किले में न जाते पुनः युद्ध ग्रुक्ष किया और यहन से शत्रुओं को मार कर खुद भी काम आया. यह घटना ई. स. १८२६ (ति. सं. १८८२) में हुई. सुलतान होशंग ने मालवा कब्जे किया और गागरून में अपना सुवा रखा.

<sup>+</sup> १ महिमाही नो इमारेनी (यर बड़ो भक्त हुई निनहा बहित्र मक्तमान में है.) २ राणायनी लानोहर्ग (मैपार ने मनसमा १९११) २ सर्टिनों महेन्यों (शन्बद्ध या सर्टीर को प्रत्री) र अहादी (हेमापुर के साम भी प्रत्री) २ सेन्स्तान (प्रत्येस महिन्दी के सेपान ती प्रयी) र कन्द्रशही (नवस्त (अमेर) के साम भी प्रत्री) अधारामी (प्रीती के महत्व भी प्रती)

इस विषय में भा. रा. मं. के यंथ में लिखा है कि अचलदास वीर पुरूष हुआ, इसने वारह दिन तक दुश्मन के साथ बड़ी वीरता से युद्ध किया और तेरहवे दिन इसका सिर कटकर 'भमरपोल ' के पाम गिरा और घड 'सखर 'तलाव पर जाकर पड़ा. जहां इसका स्मार्क वना हुआ है और पूंजन होता है.

नं ९ चाचिगदेव के विषय में खी. रि. की हस्त लिखित ख्यात में लिखा है कि वह नं. १ कडवाराव के चौथा पुत्र था और राव अचलदास की सहायता में काम आया. इसकी राणी 'उणीयारा' (जो जयपुर रियासत में है) की थो, वह युद्ध समय में गर्भवती होनेके कारण पिअर में थी. चाचिगदेव का देहान्त सूनने पर वह मरने लगी परन्तु ब्राह्मणों ने धीरज देकर मरने नहीं दो, उस समय पीछे उसके पुत्र का जनम हुआ. जिसका नाम धीरजदेव रखा गया. जिसने गढ गागरून पुनः सम्पादन किया.

भारत राजमंडल के ग्रंथ में लिखा है कि चाचिगदेव अचलदास का पुत्र था, और वह भाग कर सेवाड के महाराणा पास चला गया था, इसका पुत्र धीरदेव हुआ उसने पुनः मऊ व गागरून प्राप्त किये.

- नं. है कहानसिह व दृसरे नो (नाहरसिंह, शेपमळ, शेरसिंह, योगकर्ण, कुन्दनसिह, श्यानलिंह, सुजसकरण, मालिसेंह, व नाथिसेंह ) यह दस पुत्र व गोपालदास नासका पासवान का पुत्र राव अचलदास के साथ ही युद्ध में सारे जानेका खी. रि. की हस्त लिखित ख्यात में लिखा है परन्तु भा, रा. सं. के ग्रंथ में एक ही पुत्र (जिसका नाम नहीं वताया गया.) युद्ध में मारे जानेका लिखा है.
- मं. े पालनदेव का नाम खी. रि. की ख्यात में पालिंह अंकित हुआ है जा छोटा होने से वंश रखने के लिये दूर देश में शेजा गया था. भा. रा. मं. के प्रंथ में खीलचीपुर की ख्यात लिखी है उसमें इसका नाम नहीं है, लेकिन गुजरात में छोटाउदयपुर रियासत की खीची चाँहानों की ख्यात में इसका नाम अंकित किया है. पालनदेव ने गुजरात में जाकर 'पावागढ 'कटजे किया और 'चांपानेर ' में राज्यस्थान स्थापित करके 'रावल 'पद धारण किया. इससे कितनीक पुरतों वाद चांपानेर की गद्दी पर रावल जयसिंहदेव उर्फ पताईरावल हुआ उसके हाथ से चांपानेर का राज्य छूट गया, और उसके पोतोंने 'छोटाउदयपुर 'व 'वारीया' के राज्य कायम किये, जो वर्तमान समय में उनके वंशजों के तरफ हैं.
- नं. रेप्रताप उर्फ पातल का नाम खो. रि. की हस्त लिखित ख्यात में नहीं है लेकिन भा. रा. के प्रंथ में खीलचीपुर की ख्यात में यह अचलदास के पुत्र होना अंकित हुआ है. वेसे उक्त प्रंथ में रेवाकांटा के मांडवा स्टेट (तालुकदार) के खीचों चौहान को

ग्यात में लिखा है कि चांपानर वाले पालनदेव के साथ उसका भाई प्रतापितह आया था, उसने चांपानर से 'कारवण 'जाकर ३५० गांवों का अलग राज्य कायम किया, जिसकी ओलाद में वर्तमान समय में मांडवा स्टेट के खीची चोहान है.

मं. ै म्बर्गसेन उर्फ गजिसह का नाम खी. रि. की हस्तिलिखित ख्यात में खड्गसेन रें, जो छोटा होने से वंश रखने के लिये दृर देश में भेज दिया गया था. जिसने पूर्व देश में जाकर कानपुर और प्रयाग कें बीच में 'गाजीपुर असोथर ' में राज्य सम्पादन किया जिसकी ओलादबाले बर्तमान समय में भी वहां राज्य करते हैं.

भा. ग. मं. के गंथ में खड्नसेन के वदले गर्जासेह नाम अंकित हुआ है, जिसने गाजीपुर बसाया. उक्त गंथ में यह भी लिखा है कि इसके वंश में भगवानदास नामका नामांकित पुरुष हुआ. जिसकी किर्ती पूर्व देश में बहुत फेली थी.

तं. १० राव धीरजदेव ने गागरून पुनः तस्पादन करने के विषय में खी. रि. की हस्तिलिखित ख्यात में लिखा है कि मालवे कें सुलतान महमुद ने सेवाड के छंभा राणा पर विजय प्राप्त करने के वास्ते सहायता के लिये दूसरे राजाओं के पास ग्रुप्त रिति से दृत भेने तब जयपुर (आमेर) के राजा भारमल ने कहलाया कि तुम्ह हमारे भानेज धीरजदेव को गागरून का राज्य देदों तो हम सहायता करें, जिस पर सुलतान महमुद ने प्रसन्न होकर धीरजदेव को अपने पास बुलाकर छत्र चमर आदि राज्य चिन्ह व हाथी वर्गेग्ह लवाजमा देकर अपने हाथ से राज्य तिलक नीकाल कर गागरून का राज्य सुपुर्द किया. यह घटना ई. स. १४५४ (वि. सं. १५१०) में हुई. राव धीरजदेव ने ई. स. १४७८ (वि. सं. १५१०) में हुई. राव धीरजदेव ने ई. स. १४७८ (वि. सं. १५३४) में गागरून के पास मऊ, रोदाना में एक लूटेग भील रहता था उत्तका मार कर, मऊ, मेदाना बसाया और वहा राज्यधानी रखो. इसने ४९ वर्ष राज्य किया.

धीरजदेव के विषय में टॉड राजस्थान नामक ग्रंथ में लिखा है कि 'गागरून' के खीरी वंश के सरदार के साथ मेवाड के महाराणा मोकल ने अपनी लालवाई नामकी छुंवरी जो बहुत स्वरुपवान थी उसका सबंध किया, परन्तु लग्न कराई कि "शबूओं की दरम दीनी सरदार ने कसम खिला कर महाराणा से प्रतिज्ञा कराई कि "शबूओं की दरम दों दीवी चोहानों के राज्य पर आक्रमण होवे तब राणा उस को सहाय करेगा." कितनेक वयों वाद मालवे के सुलतान होशंग ने गागरून पर आक्रमण किया तथ ग्वीची सरदार का पुत्र धीरजसिंह, राणा के पास सहायता लेने को गया, गहाराणा मोकल उस वक्त 'मादेरिया 'के तरफ था. वहां जाकर धीरजसिंह मिला धार जनरत मुआफिक फांज लेकर अपने बतन को चला आया. यह घटना उक्त ग्रंथ

मुआफिक वि. सं. १४७५ में होना पाया जाता है, और गढ गागरून राव अचलदास से सुलतान होशंग ने वि. सं. १४८२ में लेने का खीलचीपुर की ख्यात में लिखा है. जिससे अनुमान होता है कि यह बनाव राव अचलदास के समय में हुआ होगा.

नं. ११ वेणीदास ई. स. १५०३ (वि. सं. १५५९) में गद्दी पर आया. खी. रि. की ह. िल. ख्यात में लिखा है कि इसके वडा पुत्र दब्बुजी व छोटा जटाम था. जटाम के पुत्र कल्याणराव उर्फ रायसल ने दब्बुजी को दगा से अलग किया और आप ई. सं. १५२४ (वि. सं. १५८०) में गद्दी पर बैठ गया, लेकिन भारत राज्यमंडल के ग्रंथ में नं. १२ जटाम वडा होना व वेणीदास के पीछे गद्दी पर आना लिखा है.

नं. रेरे देवसिंह ( उर्फ दब्बुजो ) को चाचरणी परगना मिला था ऐसा उल्लेख किया गया है. जिनके वंशज खीलचीपुर के खीची चौहान है.

नं. १३ + रायसल का एक जगह ई. स. १५२४ (वि. सं. १५८०) में व दृसरी जगह

+ सी. रि ह. लि. ल्या. में लिखा है कि दन्तुजी की ह्याती में ही उसके दोनों प्रत्र और राणी मर गये थे उस दु:ख से व बुद्धापकाल से वह आंखों में नहीं देख सक्ते थे, ऐसी हालत में देहली के मुगल वादशाह बाबर ने उसको देहली बुलाया जिससे उसने अपने भतीना कल्याणसिंह को अपनी फौज देकर देहली मेजा. कल्याणसिंह राज्य प्राप्त करने के वास्ते सूर्य की उपासना करता था. जब वह देहली पहुंचा तब राज्य लेने की इच्छा से बादशाह के वनीर आदि को धन देकर अपनी तरफ मिला लिये.

वादशाह के बुछांव पर कल्याणिसिंह हाजिर हुआ और वादशाहने दब्बुनी व उसके प्रत्रों का कुश वर्तमान प्रज्ञा तब कल्याणिसिंह ने कहा कि राजा के दोनों प्रत्र मर गये और नाती भी नहीं है. निसमे मुने प्रत्र कर रखा है. और राज्य कार भी मेरे से काते है. वादशाह ने एक दिन उपकी सक्ष विद्या की परिक्षा की तो वह बहुत कुशल पाया गया, जिससे कहा कि 'सिले 'नाम (सिले का मायना) सक्ष है और 'राय 'नाम अच्छे राजा का है, इस लिये आन से तुम्हारा नाम हमने 'रायसल 'रखा, और दब्जुनी के पीले तुम्ह को ही राजा बनाये. तब यह अपनी सेना के साथ मालवे में वापिस आया. और दब्जुनी को केद करने का व उसके पोते को मार देने की योजना करने लगा, जो खबर 'घांटोली 'के जागीरदार फतहिंस को होने पर उसने दब्जुनी को कह दिया, जिस पर दब्जुनी ने अपनी कुंबराणी से कहा कि मेरा तो जो कुछ होना होगा सो होगा परन्तु तुम्ह इन बच्चों की मान बचाओ. तब कुवराणी दोनों प्रत्रों को लेकर 'मलीगान 'के पटेल रामिकरान मीणा को भाई बनाकर उनके आश्रय में रही.

तीन वर्ष बाद दब्बुनी मर गये और उनके पोतों में से बडा चकसेन भी मर गया. तब ई. स. १५४१ में रायमल गद्दी पर बैठा. दब्बुनी का दूसरा पोता उप्रसेन कुछ होंशियार हुआ तब रामिकशन पटेल उमितो साथ लेकर 'खाताखेडी ' के भील ठाकुर चकसेन के पास सहायता के लिये गया, तब उसने कहा कि मै तुम्हारे बैठने का ठिकाना तो अभी कर देता हुं. युं कह कर अपनी सैना और उप्रसेन की सेना को माथ ले के 'मनोरयाने ' में तिगाला जात के क्षत्रीयों को मार कर पांती से ठिकाना बनाया, फिर चकसेन भील उप्रसेन को भाय लेकर दहली गया. उन समय देहली में शेरशाह बादशाह था, उनसे मिल कर रायसल के सब कपट के अहवाल विदित किया. जिस पर बादशाह ने उप्रमेन को 'गागरून ' और ' मऊ, मैदाना ' का राज्य देना चाहा परन्तु शाही वनीर आदि रायसल के पक्ष में होने के कारण उन्हों ने बादशाह को उल्टा समजाया कि मालवे में 'सारंगपुर ' के पान ' खेजडपुर ' उत्तम स्थान है वहां इस को मेना ज.य, निससे बादशाह ने खेनडपुर की सनद कर दी और खिल्डन गेग्ह देवर बिदा किया.

उग्रसेन ने मालने में आकर 'नारदा' के पास गमगढ नामका नया गांव बसा कर वहां निवास किया और खेजडग्रर का नाम ' खीचीपुर ' दिया ई. स. १५४४ में उग्रसेन ' खीचीपुर ' की गद्दी पर बैठा.

ई. म. १५११ (वि. सं. १५९७) में गद्दी पर बठने का समय खी. रि. की हस्त लिखित स्यान में लिखा है, और वह नाओलाद गुजर जाने बाद गागरून का राज्य शाही सलननन के शामिल कर लेने का उक्त ख्यात में उद्येख किया है, परन्तु भा. रा. मं. के ग्रंथ में लिखा है कि अकबर बादशाह ने राब रायसल पर फोज भेज कर गागरून छीन लिया लेकिन पीछे से 'मऊ ' बापिस दिया.

मृता नेणती की ख़्यात में लिखा है कि अकबर बादशाह के जमाने में खीचीओं का पहुत हाम हराम था. उस समय में बादशाह ने कछबाहा मानसिंह भगवानदासोत को शाली फींज है कर खीचीबाड़े पर भेजा तब खीची राव रायसल ने उनके साथ युद्ध किया जिसमें रायसल हार गया, इस युद्ध में रायसल का सरदार राठोर देवीदास सुजावत का पोता राव पृथ्वीराज हरराजोत काम आया. उसके बाद बीकानेर के राठोर पृथ्वीराज करणाणतलोत को बादशाह ने गढ गागकन दिया, उस बक्त भी खीची चौहानों ने उजर कर उसके नाथ युद्ध किया परन्तु सफलता नहीं हुई. उसट परमारों की ख्वात में लिखा है कि इस दुद्ध में तेजसित व साहदखान नाम के दो उसट परमार खीचीओं की सहायता में काम आये थे. इससे पाया जाता है कि राव रायसल की हयाती में ही अकबर बादशाह ने गढ गागकन ले लिया था, जिसको वापिस लेने के बासते पुनः पुनः प्रयत्न किया गया परन्तु भफलता नहीं हुई, बल्कि राव रायसल, जहांगीर बादशाह के सगय में भी विद्यमान हो और वह बूंदी के राव राया रतसिह से युद्ध कर काम आया हो धैमा ७अनुमान होता है.

नं. <sup>१३</sup> मानसिंह व नं. <sup>१३</sup> कपुरसिंह जो दच्छुजी के पुत्र थे उनके विषय में खी. रि. ह. ि. एत्या. में लिखा है कि वे अपने पिता दच्छुजी की हयाती में ही एजर गये थे, परन्तु भा. रा. मं. के यंत्र में लिखा है कि जब कि हुमायु बादशाह मालवा के सुलतान वहातुरशाह के उपर फोज लेकर आया तब नं. <sup>१३</sup> मानसिंह हुमायु की सेवामें उपस्थित हुआ था.

नं. १४ गापालदास के तरफ मड़, भेदाना का राज्य था. ऐसा भा. रा. मं. नामक ग्रंथ में लिखा है. खीलचीपुर विवासत की हस्त लिखित ख्यात में इसका नाम व इसकी ओलाद वालों के नाम नहीं है लेकिन ÷ मृता नणसी की ख्यात में खीची चौहानों के इतिहास में भी राव गोपालदास का नाम मिलता है. इसके नरफ

१४०० गावों का मऊ मैदाना का राज्य था, यह शाही सेवा में उपस्थित रहा था और वडा वहादुर राजपूत गिना जाता था. जहांगीर बादशाह ने खीची चौहानों का बल कम करने के वास्ते बूंदी के राव राया रत्नसिंह को खीचीओं को मार कर उनका देश ले लेने की आज्ञा दी, जिससे उसने शाही फौज की सहायता से खीची चौहानों से बहुतसा देश ले लिया परन्तु मऊ का राज्य लेने नहीं पाया था.

- नं. र्<sup>१</sup> जोझार मुसलमान हो गया. जिसके वंशज जोझारखानी मुसलमान कहलाये गये ऐसा भा. रा. मं. के प्रंथ में लिखा हुआ है.
- नं. र्ष चक्रसेन के विषय में खो. रि. ह. लि. ख्या. में लिखा है कि यह 'मलीगांव' के पटेल रामिकशन मीणा के आश्रय में रहा था वहां ही मर गया था, लेकिन भा. रा. मं. के प्रंथ में लिखा है कि चक्रसेन के तरफ ब्यावरा का राज्य था और उमट राजपूतों ने ब्यावरे पर चढाई की जिसमें चक्रसेन युद्ध में काम आया.
- नं. १४ उग्रसेन के विषय में खीलचीपुर की हस्त लिखित ख्यात में लिखा है कि राव रायसल ने गागरून का राज्य दबा लेनेसे वह पटेल रामिकशन व खाताखेडी के भील ठाक्कर चक्रसेन के साथ देहली के बादशाह शेरशाह पास पहुंचे. बादशाह ने इसको

को आज्ञा की कि तुमको खीची का मुलक इनाम में दिया गया मार के छीन लो, जिससे रावराया रत्निसंह ने खीची चौहानों के साथ युद्ध करना शुरू किया, उसने च्यार थाणे मऊ के देश में रख कर उनमें २००० सवार रखे, और राजपूर्तों को गांव बांट दिये व राठौर गोविन्ददास उप्रसेनोत और राठौर कहान रायमलोत आदि राठौरों को वहां पर रखे. खीची चौहानों ने जगह २ राव रत्निसंह के साथ युद्ध किया परन्तु उनके हाथसे भूभी छूटने लगी. राजा श'लवाहन को भी रावराया रत्निसंह की सेना ने मार ढाला. दिनोंदिन खीची चौहान कमजोर होने लगे और हाडा चैहानों का बल बढ़ने लगा. हाडों ने खीचीओं की बहुतकी भूमी व को कर ली. उनका मुख्य इरादा मऊ, मैदाना, के १४०० गांव लेनेका था. पाया जाता है कि राव गोपालदास बहादुर राजा होनेके कारण उसके समय में भऊ, हाडे चौहानों के पास जाने पाया नहीं था.

इसी ख्यात में वि. सं. १७२१ के जेष्ट महिने में वृंदी के राज्य में कितने परगने थे उन की तुंद मृता नेणसी के पास राठौर रामचंद नगन्नायोत ने कराई है उसमें खीची चौहानों की भूमी नो हाडे चौहानों ने छे छी थी उनकी तफासिछ दी गई है उसमें छिखा है कि (१) खटनड के गांव २६०, ( जो पहिछे खीची करमिसिंह के पास थे, वह हाडा राव सूर्जन के कब्जे में हो चुके थे ) (२) मऊ के गांव, १४००, जिसमें ७४० गांवों में पहाड व जंगछ हाडा मगनतिसंह की जागीर में. (३) घाटी के गांव ८४, (४) घाटोछी के गांव, ५१, (५) गागहून के गांव २१, (६) गुंगोर के गांव २६०, (७) चाचरणी खीची वाघिसह के गांव, ८४, (८) चाचरहो खीची सांवछदास के गांव ४२, इसके सिनाय 'खाताखेडी के गांव ००० मीछ चक्रसेन की जागीर भी हाडा मगनतिसंह के पास होनेका छिखा है. छेकिन मऊ का राज्य राव गोपाछदास से वृंदी के रावराया रत्निसंह ने छे छेनेका उछेख नहीं है जिससे पाया जाता है कि राव गोपाछदास से मऊ नहीं छे सके थे, परन्तु बाद में राव इन्द्रमांण के पाम से मऊ छिया गया था. वृंदी के रावराया रत्निसंह के गद्दी निक्ति हुआ है. उस समय में मऊ में राव गोपाछदास व चाचरणी में राव वाघिसह थे. चाचरणी छेने के छिये मुंगछ व हाडा चौहानों की फौन ने बहुत प्रयत्न किया था छेकिन राव वाघिसह की माता सिंघळनी गोपाछदे ने सफळता प्राप्त न होने दी थी. उसके देहान्त के बाद नवशेरखान न चाचरणी छेने में सफळता पाई थी. उस समय में राव गोपाछदास विद्यान था और उसके तरफ मऊ का राज्य था.

' खेजरपुर ' की मनद कर दी. उस खेजरपुर का नाम ' खीचीपुर ' देकर ई. स. १५४४ ( वि. सं. १६००) में राव उपसेन गदी पर विटा, लेकिन भा. रा. मं. के प्रंथ में व मालवा गड़िटियर में उद्देख हुआ है कि राव उपसेन को ई. सं. १५४४ में ×मुगल वादशाह ने जागीर दी.

नं. १५ इसरसिंह व नं. १६ माधुसिंह के लिये कोई ज्यादह हाल उपलब्ध नहीं हुआ परन्तु नं. १७ इन्द्रभाण के हाथ से चूंदी के हाडा चौहानों ने मऊ का राज्य छीन लिया चेसा भा. रा. मं. के प्रंथ में उल्लेख किया है. उक्त प्रंथ में चूंदी के रावराया रत्नसिंह ने इन्द्रभाण से 'मऊ' ले लेने का लिखा है परन्तु वह भरोसापात्र नहीं है, क्यों कि रावराया रत्नसिंह का समकालिन मऊ के राजा राव गोपालदास था, और गोपालदास से इन्द्रभाण चौथी पुरत पर हुआ है. इन्द्रभाण के वाद इसके वंशजों के तरफ राज्य होना पाया नहीं जाता है, सिर्फ भारत राजमंडल के प्रंथ में इसके वंश की नामावली देकर नं. २३ भोपालिंह के विषय में लिखा है कि वह वि. सं. १८७९ में नुसिंहगढ़ के युवराज उमट (परमार) चेनसिंह की सहायता में सीहोर में अंग्रेज सरकार के साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया था, और वाद में इसके वंश का अस्त हुआ.

मालवे के खीची चौहानों की राघोगेंड की शाखा के सिवाय शिवगढ, सुतेलिया आदि छोटी २ स्टेट हैं, और उसके सिवाय मालवे की दृसरी वडी रियासतों में बहुतसी जागीरेंभी विद्यमान है.

मालवे के खीची चोहानों जो गढगागरून के खीची के नामसे मशहूर थे उस गढ-गागरून के राज्य का हाढे चोहानों के बार बार होते आक्रमण से अस्त होकर वह भूमि हाडाती में जा मिली, जिससे खीची चोहानों को बहुत हानी हुई, इसी कारण से खीचीबाडे के खीचीओं के पास सिर्फ राघोगढ व खीलचीपुर नामकी दो रिसायतें रही, उसमें से भी राघोगढ की रियासत का बहुतसा हिस्सा मरहठों ने लेलिया, जिससे अंग्रेज सरकार के समय में उसकी हैसियत कम होगई और सिर्फ खीलचीपुर के खीची चाहानों की एक ही तोपों की सलामी वाली रियासत मालवे में रहने पाई है.

<sup>×</sup> मा. रा. मं के प्रव में िया है कि उमर राजरूनों ने मकसेन को मार वर क्यावन केंद्रेन से उपनेन अकबर बादगाएं के बाव मान गया और गब अकबर बादगाएं में आदियाद पर बदाई छावा तब उपनेन भी उपके माप आपा. आविष्याद पर बदाई छावा तब उपनेन भी उपके माप आपा. आविष्याद पर बदाई छावा तब उपनेन भी उपके माप आपा. आविष्याद पर बदाई छावा तब उपनेन भी उपके माप आपा. आविष्याद पर बदाई छावा तब उपनेन भी उपके माप आपा. आविष्यादा, यह उपनेन दिये और दिवस व पोदाह दनावन किया.

## २ बंशकृक्ष कीलकीपुर के कीकी कोहान.

खीलचीपुर कें राव उयसेन से लगाकर वर्तमान समय तक के राजाओं के नाम खीलचीपुर रियासत की हस्त लिखित ख्यात व भारत राजमंडल के ग्रंथ, इन दोनों ख्यातों का मुकाबला करते ठीक २ मिलते हैं. जिससे इन पर नजर दे यह वंशवृक्ष -अंकित किया गया है.

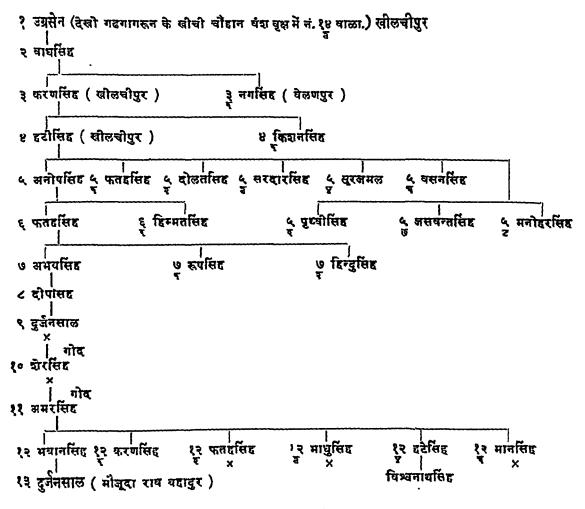

# उपर्युक्त घंशकृक्ष का संक्षिष इतिहास.

नं. १ राव उग्रसेन 'खीलचीपुर 'रियासत के स्थापक व मूल पुरुष हैं. इसके विषय में अगले प्रकरण में अहवाल अंकित हुआ है, उस मुआफिक अकबर वादशाह ने (वि. सं. १६००) ई. स. १५४४ में छः परगने देकर खिल्लत वक्षी थी लेकिन उन पगरनों के सिवाय 'जीरापुर, मोसालपुर, व सुजालपुर 'परगने भी 'खीलचीपुर के तहेत में दिये थे, ऐसा मालवे के गेझेटियर में उल्लेख किया गया है. नं. २ राव वायसिंह के समय में जहांगीर वादशाह ने चूंदी के रावराया रत्नसिंह को खीचीवाडा बक्ष कर खीचीओं को मार कर उनका देश छीन लेने की आज्ञा दी थी, और मुगल व हाडों की फोंज ने सामिल होकर इस पर आक्रमण किया. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि जब कि मुगल व हाडों की फोंजने 'चाचरणी' पर हमला किया तब खीची वायसिंह की माता (उग्रसेन की राणो) सिंधलजो 'गोपालदे' ने वक्तर पहिन कर उसके साथ युद्ध किया, और मुगल व हाडों की फोंज को सफलता होने नहीं दी. बिह्म वह विद्यमान रही वहां तक युद्ध करती रही और चाचरणी का रक्षण किया. उसका देहान्त हो जाने वाद नवशेरखान ने चाचरणी छोन लिया. भा. रा. मं. के ग्रंथ में लिखा है कि राव वायसिंह जहांगीर वादशाह के समय में था, और चूंदी के राव रत्नसिंह ने उससे चाचरणी छीन लिया था. खी. रि.ह. लि. ख्यात में राव वायसिंह के लिये कुछ भी लिखा नहीं है.

नं. ३ दिवान करणसिंह ई. स. १५६७ (वि. सं. १६२३) में गद्दी पर वैठने का खीलचीपुर की हस्त लिखित ख्यात में अंकित हुआ है, परन्तु वह असंवत् गलत् है क्यों कि इस संवत् में मुगल वादशाह अकवर था, और दिवान करणसिंह के समय में 'शाहजहां' वादशाह होनेका भा. रा. मं. के ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख हुआ है. उक्त ग्रंथ में लिखा है कि करणसिंह को शाहजहां वादशाहने दिवान की पदवी दी. दिवान करणसिंह व उसका भाई नगसिंह शाहजहां वादशाह की सेवा में थे, और ये दोनों भाई वारह वर्ष तक वंगाला में तहनात रहे थे. वादशाह ने नगसिंह को 'वेलनपुर' परगना विक्षा था. खी. रि. ह. लि. ख्यात में करणसिंह वादशाह की सहायता में वंगाले पर चढे थे, ऐसा उल्लेख किया गया है.

नं. हैं नगिंसह के तरफ वलनपुर परगना था, परन्तु चूंदी के रावराया छत्रसाल ने उसपर चढाई करके मार डाला और वेलनपुर छीन लिया, ऐसा भा. रा. मं. के ग्रंथ में उछेख किया गया है. खी रि. ह. लि. स्थात में नगिंसह का नाम नहीं है.

नं. ४ दिवान हटीसिंह खीलचीपुर की गद्दो पर वैठा. इसने खोलचीपुर शहर के आसपास कोट बनाया ऐसा खी. रि. ह. लि. ख्यात में लिखा है.

<sup>\* (</sup>शिन्नीइर की हत्त निरित स्यात में तं. ३ दिवान करमिंह के राज्य मही बेटने का समय ई. स. १९६७, में. ४ रहोसिंह का समय ई. स. १९९०, तं. ९ अनेहिंदि का समय ई. स. १९९८, तं. ९ अनेहिंद का समय ई. स. १७१८ त में. ७ भवाविंह का समय ई. स. १७३० का अंतिन हुआ है, उनमें अमयसिंह का समय भाजा मेहेटियर में जिला हुआ सन के माम मिन्न है. उनके पहिटे के दूपरे रामाओं के ममय की समदिक होने का मानन नहीं है.

नं. हैं किशनसिंह का नाम खी. रि. ह. लि. ख्यात में नहीं है, परन्तु भा. रा. मं. के चंथ में लिखा है कि यह करणसिंह के दितीय पुत्र था, और वा शाह शाहजहां ने इसको 'रनाला व दाहेला' की हकुमत पर नियत किया था.

नं. ५ दिवान अनोपसिंह ई. स. १६५३ (वि. सं. १७०९) में खोलचीपुर को गद्दी पर वैठा. भा. रा. मं. के यंथ में इसके ओर भाइओं के नाम भी अंकित हुए है और यह आरंगजेव वादशाह के समय में होनेका उल्लेख हुआ है. खो. रि. ह. लि. ख्यात में इस के भाईओं के नाम नहीं है.

नं. रे से नं. टे तक जो नं. ५ अनोपिसह के भाई है, उनके विषय में सिर्फ नाम अंकित हुए है ज्यादह तफिसल नहीं है.

नं. ६ दिवान फतहसिंह ई. स. १७१८ (वि. सं. १७७४) में गद्दी पर बैठने का खी. रि. ह. लि. ख्यात में अंकित हुआ है. भा. रा. मं. के यंथ में लिखा है कि यह वादशाह महमुद के समय में विद्यमान था.

नं. १ हिम्मतिसंह का नाम खी. रि. ह. लि. ख्यात में नहीं है, परन्तु भा. रा. मं. के ग्रंथ में अंकित हुआ है, और इसके विषय में उक्त ग्रंथ में लिखा है कि इसने अपना वकील पद्मसिंह को वाजीराव पेश्वा के पास चाकरी करने के वास्ते भेजा था.

नं. ७ दिवान अभयसिंह ई. स. १७७० (वि. सं. १८३६) में गद्दी पर वैठा, ऐसा खी. रि. ह. ि. ख्यात में लिखा है. मालवा गेझेटियर में खोलचोपुर के इतिहास में उल्लेख किया गया है कि राव उपसेन को मुगल वादशाह ने जागीर दी थी उसमें से दिवान अभयसिंह के समय में ई. स. १७७० में जोरापुर व मासलपुर परगने इंदोर कें तरफ गये और सुजालपुर परगना ग्वालियर के तरफ गया.

नं. १ रूपसिंह का नाम खो. रि. ह. लि. ख्यात में प्रथम अंकित हुआ है तब भा. रा. मं. के ग्रंथ में यह तीनों में छोटा भाई होनेका लिखा गया है. इसके वंशज वावडीखेडा, भूमरिया व अमानपुरा आदि जागीरें पर विद्यमान है.

नं. 🖁 हिन्दुसिंह के वंशजो ' जेतपुरा ' आदि जागीरें पर मौजूद है.

नं. ८ दिवान दिपसिंह ई. स. १७९५ (वि. सं. १८५१) में गद्दी पर बैठा. इसने सोमवारिया नदी के किनार पर अपने नाम से दिपगढ वसाया.

20

7

नं. ९ दिवान दुर्जनसाल ई. स. १८०० (वि. सं. १८५६) में गद्दी पर वेठा. मूता नेणसी की ख्यात से पाया जाता है कि सेंधिया ने खीची चोहानों का राज्य छीन लिया उस समय राजा दुर्जनसाल ने पटाण अमीरखां को अपनी सेवामें रखा था. टॉड राज-स्थान की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं. १८५६ में महाराप्ट गणेशपंत और लखवादादा इन दोनों के दरमियान बनास नदी के तट पर युद्ध हुआ तब गणेशपंत की सहायता में ज्यॉर्ज टॉमस नामक अंग्रेज सेनापित था, और लखवादादा की सहायता में खीची राजा दुर्जनसाल, मेवाड के सरदारों तथा ५०० सवारों के साथ उपस्थित होकर गणेशपंत किसो की सहायता प्राप्त नहीं कर सके उसके लिये गणेशपंत की छावणी की चारों तरफ घुम रहा था, परन्तु अंग्रेज सेनापित ने उसका श्रम निष्फल कर दिया. भा. रा. मं. के ग्रंथ में लिखा है कि दिवान दुर्जनसाल इ. स. १८१९ (वि. सं. १८७५) में अपुत्रवान ग्रजर गया, जिससे उसकी माता व राणी ने वलवंतसिंह नामक भायात को राज्य शासन का अधिकार सुपुर्द किया, परन्तु 'अमानसिंह 'नामक हकदार वारिस ने अंग्रेज सरकार के आगे अपना हक होनेका दावा पेश किया, जिसका स्वीकार होनेसे अमानसिंह के पुत्र शेरसिंह को गदी प्राप्त हुई.

नं. १० दिवान शेरसिंह ई. स. १८२० (वि. सं. १८७६) में गद्दी पर वैठा, और ता. २७ नवेम्बर सन १८६८ (वि. सं. १९२५) में अपुत्रवान गुजर गया जिससे अमरसिंह उसके गोद आया. (भा. रा. मं. के ग्रंथ से.)

नं. ११ राव वहादुर अमरसिंह ई. स. १८६९ (वि. सं. १९२५) में गद्दी पर आया. खीलचीपुर रियासत के राजाओं को पहिले 'राव 'या राजा की पदवी थी, लेकिन नं. ३ करणसिंह को +' दिवान 'को पदवी वाहशाह ने दी थी. दिवान अमरसिंह को अंशेज सरकार ने ता. १८ एप्रील सन १८७३ ईस्वी के रोज 'राव वहादुर 'का खिताव मौरूसी (वंश परंपरा के लिये.) इनायत किया. और 'राव वहादुर राजा साहिव खीलचीपुर ' के इलकाव से खरिते में तहरीर होने लगी व नो तोवों की सलामी हुई. इसके छः कुमारों में वडे भवानसिंह खीलचीपुर की गद्दी पर आया.

नं. १२ राव वहादुर भवानसिंह ई. स. १८९९ (बि. सं. १९५५) में गद्दी पर वेठा. इसको तीर्थ यात्रा पर वडा प्रेम था. खी. रि. ह. लि. ख्यात में लिखा है कि इसने चारों

<sup>+ &#</sup>x27;दिशन' शे पर्शी एक तिसन का नहुमान है, मेराठ के महाराजा 'दिशाण' कर्तेजाने हैं, जूर्सिहण्ड के राजा को भी दिशन पर्भाः, पान्यपर राज्य के नशन 'दिशन' वहें जाते हैं, पादा जाना है कि मठे व छोटे मार्डओं का अलग र साम्बरण केने पर के माहें नी दिशन' पर दिल्ला था.

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

### योज्दा महाराजा साहव खि<del>ळचोपुर.</del>



राव बहादुर राजा स|हब दृर्जनसाळ बहादुर. [विमाग पिट्टा १८ ११५ नं. १६]

धामों (हारिका, वद्रीनारायण, जगन्नाथ व रामेश्वर.) की दो दो दफे यात्रा की, जिसमें वद्रीनारायण व नायहारा पैदल चलकर गये थे. इसके आईओं में नं. 👯 करणसिंह विद्य-मान है. नं. 👯 फतहसिंह, नं. 👯 माधुसिंह व नं. 👯 मानसिंह यह तीनों भाई वालक पन में स्वर्गवासी हुए थे.

नं. रें हटेसिंह के पुत्र विश्वनाथिसह 'अशोथर' में गद्दी पर वैठा, जो वहां पर विद्यमान है.

नं. १३ राव वहादुर दुर्जनसाल खीलचीपुर के मौजूदा राजा साहिव है, इसका जन्म ता. २६ ऑगप्ट सन १८९७ ईस्बो को हुआ. ता. २८ जनवरी सन १९०८ ईस्वी को गद्दी पर वैठा, और ता. २३ फरवरी सन १९१८ ईस्वी को रिसायत का पुरा अखत्यार से राज्य करने लगे. (मा. गेझेटियर से.) ता. ६ मार्च सन १९१८ ईस्वी के रोज युवराज यशोधरिसह का जन्म हुआ है.



#### प्रकरण १५ वाँ.

# गुजरात के कीकी कौहाक.

वीची चौहानों की गुजरात में छोटाउदयपुर व वारीया नामकी दो वडी रियासतें व कितनीक छोटी २ स्टेट (ताहुकदारी) अंग्रेज सरकार के संरक्षण में हैं, वेसे दूसरी रियासतों में जागीरें भी हैं. इनका राज्य पहिले पावागढ के पास चांपानेर नामक नगर में था. रासमाला नामक पुस्तक में लिखा है कि 'चौहानों ने चांपानेर में राज्य कौन समय में स्थापन किया उस विषय में कल्पना करना फुजूल हैं.' भावार्थ यह है कि खीची चौहानों ने चांपानेर में राज्य स्थापन किया, वह समय निश्चय करनेका कोई ऐतिहासिक साहित्य प्राप्त नहीं हुआ हैं.

गुजरात के खीची चोहानों की ख्यात बोम्ने गेझेटियर, रेवाकांठा डायरेकटरी, व रासमाला आदि पुस्तकों में लिखी गई हो, उनमें यह स्त्रीकार हुआ है कि +'पालनदेव' नामक खीची चोहान ने चांपानेर में राज्य स्थापन किया और वह पालनदेव मालवे के गढ गागरून के खीची चोहानों के वंशज था. लेकिन इस पुस्तक के प्रकरण १४ वां में जो अहवाल अंकित किया गया हो, उससे स्पण्ट मालूम हो चुका है कि गढ गागरून के राव अचलदास के पुत्र 'पालसी उर्फ पालनदेव' था, और वह गुजरात के तरफ आया था.

पालनदेव गुजरात में कब आया ? उस विषय में मालवे के खीची चौहानों की ख्यात से <sup>©</sup> मालूम हुआ है कि गढ गागरून सुलतान होशंग ने वि. सं. १४८२ में खीची राव अचलदास से लेलिया था, उस समय पालनदेव गुजरात के तरफ आया था.

चांपानेर का राज्य पालनदेव ने किसके हाथ से लिया उस विषय में 'ग्रजरात राज-स्थान ' नामक ' पुस्तक में लिखा है कि—" पालनदे की सरदारी में खीचीओं ग्रजरात

<sup>+</sup> छीटा उदयपुर के सीची चीहानों के वास्ते उपर्युक्त पुस्तकों में लिखा गया है कि देहली के महान् पृथ्वीराज के उसरोक्ता गंदान ना एक पुरुष मालों में गया, निनमें रीगारहिंह नास्क पुरुष ने गढ़ गागरून में राज्य स्थापन किया, उसके वंदा में राज्येकीर ना एकीर हुआ, और हमीर के वंदा में 'पालनेदे ' हुआ, उसने गुजरात में आहर पायायद का राज्य संपादन कर पांचारित में राज्य रही थी. तो कि इमनें महान् पृथ्वीराज की ओल्डद में रीगारहिंह होनेका लिखा गया है यह गलन् है, परन्तु पृथ्वीराज से देवरा पूर्व नाइ सीची ' गेविह ' का नाम ' लेगारहिंह ' अंकिन हुआ है. ) अल्य राजानों से भी तबदिक होता है. ( देसी इन पुल्तक का प्रकरण १३-१४.) इमी मुआकिक रणधंमीर के हमीर हटाल से बंदान 'पालनेदे ' नहीं पा, परन्तु बढ़ओं नी पुल्तक में रणधंभीर के हमीर हटाल को 'हमीर सीची ' लिसा राजा है. ( देसी उन पुल्तक ना पूर्व १० वां. ) निम्नसे इंनकपानुमार 'पालनेदेव ' गीची चीहान होनेसे उनको रणधंभीर के हमीर हटाल की औलाई में होना माना राजा है.

क देखी प्रस्तान १४ मी में 52 १०४-१०५ पर.

<sup>-</sup> एनगत रामान का पुन्तर गुजानी माता में श्रीयुत् काडीइ सदेवर्यन पंत्र्या ने ई. स. १८८४ में प्रसिद्ध किया है-

को पूर्व दिशा में आये और पावागढ की तलेटी में 'चांपा' नामक भील के पास 'चांपानेर' का राज्य था वह जीत लिया." इससे पाया जाता है कि उस समय में यह देश जंगल की हालत में था, और भीलों से पालनदेव ने लिया.

प्रसिद्धि में आये हुए पुस्तकों में जगह २ यह अंकित हुआ है कि पालनदेव से 'पताई रावल ' (जिसके हाथ से पावागढ गया. ) तक में चांपानेर की गद्दी पर <sup>®</sup> १४ राजा हुए, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करते वे नाम राजाओं के नहीं होते पालनदेव के पुत्र व पोतें आदि के होना अनुमान होता है, क्यों कि वि. सं. १५४१ में चांपानेर का राज्य पताई रावल के हाथ से गुजरात के महमुद बेगडा के पास चला गया था.यानी पालनदेव गुजरात में आया, और पताई रावल के हाथसे चांपानेर गया उस समय दरमियान सिर्फ ५९ वर्ष का अन्तर है, और ५९ वर्ष में १४ पुरतें गुजरना असंभवित है.

रासमाला (फार्वस साहिव कृत ) की प्रथम विभाग की पुस्तक में लिखा है कि— ' गुजरात के सुलतान अहमदशाह का शाहजादा महंमदशाह ई. स. १४४२ से १४५९ तक गदी पर था. उसके समय में ई. स. १४४९ (वि. सं. १५०५) में चांपानेर के रावल गंगदास पर उसने ÷चढाई की थी इससे मालूम होता है कि पालनदेव गुजरात में आया, उसके वाद सिर्फ २३ वर्ष होने पर रावल गंगदास चांपानेर में राजा था. रावल गंगदास का पुत्र जयसिंहदेव उर्फ पताई रावल होना हर एक ख्यात में स्वीकार हुआ है, इससे अनु-मान होता है कि शायद पालनदेव के पुत्र ही रावल गंगदास होगा.

ई. स. १४७१ (वि. सं. १५२७) में इंडर के राठौर राव भाण ने चांपानेर के रावल के साथ +वियह करके उसको पकड कर छः महिने तक इंडर में रखने का उक्त पुस्तक में लिखा है. (लेकिन रावल के नाम का उद्धेख नहीं हुआ है).

ग्रजरात के सुलतान महमुद (बेगडा) ने ता. १७ मार्च सन १४८३ ई. के रोज चढाई करके पावागढ की तलेटी में फौज का डेरा लगाया और बाद खुद भी वहां आया, उस समय रावल जयसिंह थे, उसने ताबे होनेका पैगाम कहलाया, परन्तु महमुदने स्वीकार

<sup>\*</sup> उक्त प्रस्तकों में १ पालनदेव के पीछे कमशः २ रामदेव, ३ चांगदेव, ४ चार्चीगदेव, ६ सोनंगदेव, ६ पालनिसंह, ७ जीतकरण, ८ कंप्ररावल, ९ वीरधवल, १० सवराज, ११ राघवदेव, १२ त्रींवकमुप, १३ गंगदास व १४ जयसिंहदेव उर्फ ५ पताई रावल के नाम अंकित हुए है.

<sup>÷</sup> गुजराती रा. मा. माग १ टा के प्रष्ट ५४९ पर इस विषय में टिखा गया है कि ई. स. १४४९ में (महंमदशाहने) चांपानेर के रावट गंगदास पर चढाई करके हराया और उसको किले में छुप कर बैठने की फरन पढी, परन्तु रावट ने मालने के खीलजी बादशाह को अपनी सहायता में बुटा टिया, जिससे महंमदशाह को हार कर भागना पढा.

<sup>+</sup> विग्रह होनेका कारण यह बताया है कि राव भाण का रंग स्थाप व बदन दुबला पतला था. चांपानेर के रावल ने नाटक काया जिसमें विद्युपक से राव भाण का वेश रावल ने बनाने का कह कर उसकी नकल कराई, जो मालुम होनेसे राव माण ने उस पर चढाई की.

नहीं करने से युद्ध शुरु हुआ, राजपुतों ने ऐसी बीरना से हमला किया कि महमुद को चेरा उठाने की फर्ज पड़ी. फिर महमुद ने युद्ध शुरु किया, जिसमें राजपुनों को पीछा हठना पड़ा और मुसलमानों ने दृवारा घेरा डाला, जिस पर रावल ने मालवे के सुलतान की सहायता चाही. मालवे का सुलतान सहायता के लिये तत्पर हुआ। परन्तु महमुद ने उस परभी चढ़ाई लेजाने से उसने सहायता करने का मुलतवी कर दिया. ता. १० नोवेम्बर सन १४८४ ई. के दीन मुसलमानों ने किले के शुद्धहार पर कब्जा कर लिया. पताई रावल ने वीरता से केशरियां किया परन्तु सफलता न मिली और जख्मी हालत में रावल व उसका प्रधान इंगरिसंह को महमुद ने पकड़ लिये, और वाद में मार डाले.

#### इस विषय में किसी कविने कहा है कि-

- '' संबन पंदरह प्रमाण, एकनालो संबत्सरः पीप मास तिथि शीन, वहे हु बार रवि सु दिन, "
- ं पर जिया खट भूप, मथम वेरसी पढीजे; जाडेजो सारंग, करण, नेजपाल कहीजे. "
- " मर्बिंगो चंद्रभाग, पर्नाई काज पिंडज दियो; मेपदाबाद मेहेराण लघु कटक सर पावो लियो "

( रा. मा. पु. पृष्ट ६३१. )

उक्त पुस्तक में (रासमाला में) दंतकथानुसार लिखा गया है कि पावागढ की 'कालि-कादेवी' नवरात्री के दीनों में मनुष्य के रूप में दूसरी स्त्रीओं के साथ + गरवा गाने के वास्ते आई थी, उसको देख कर रावल ने मोहांध वन कर उसका पछा पकडा जिससे देवी ने शाप दिया कि तेरे राज्य का नाश होगा.

चांपानेर पर महमुद ने चढाई छेजाने के विषय में यह भी उछेख किया है कि यह घटना होने पहिले सुलतान न अचानक पांच लाख फोंज से पावागढ पर आक्रमण किया था, लेकिन पताई रावल ने उसको सफलता प्राप्त होने न दी, जिससे वारह साल तक घरा डाल रखा, और निष्फल होनेसे सुलह कर ली. सुलह की संधी में यह वात तय पाई कि सुलतान कभी चांपानेर के राज्य में हस्तक्षेप नहीं करे, और रावल अपना क' लोवा ' नामक ब्राह्मण पुत्र (जो चालाक लडका था और रावल के पास था.) को सुलतान को सुपूर्व करे. यह अहदनामा की श्रत पुरी करने को रावल ने 'लोवा' को दे दिया और सुलतान ने 'गादोतरा' लिख कर 'कोई मुसलमान चांपानेर न लेवे.' ऐसी प्रतिज्ञा का शिलालेख दिख दिया, परन्तु बाद में उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं हुआ, और चांपानेर कब्ने करक वहांपर ' महमुदाबाद चांपानेर ' नामका नगर बंधवाया गया.

<sup>4-</sup> रा'तरा माना ने पना। र पर ही द्वाप देनेके विश्य में गर्प में भी गुलीत मिटता है. कोई करते है कि यह ज्ञाप देने करी भी शरिशर न मही एह मात्रम की करना भी.

शोष ने सुवसन नहीं व्यन्ति बात इस पर से ताड को भी कि मुख्यान ने नांगिनर के किये तरक देश पर मूछ पर ताल दी भी, पर लोग ने देल नर रहत को माध्यान कर दिया था.

मूता नेणसी की ख्यात में चांपानेर छेनेके विषय में छिखा है कि महमुद बेगडाने पावागढ के पताई रावल पर चढाई की और बारह साल तक घेरा डाल रखा. पताई रावल का साला 'सइया वांकलिया '(सरविरया राजपूत) था, उस पर ज्यादह विश्वास होनेले रावल ने गढ की कूंची उसको दे रखी थी, लेकिन सइया वांकलिया की नियत में फर्क आनेसे उसने सुलतान को मिल कर गढ की कूंची उसको दे दी. गढ का दरवाजा खुलने से सुलतान की फौज गढ पर आई, तब राजपूतों ने केशरियां किया और लड कर काम आने लगे, राणीयां ने पहिले से ही झमर खडक रखा था वे उसमें गीर कर जलने लगी, सइया, वांकलिया मारे जाते राजपूतों के नाम सुलतान को सूना कर उनकी राजपूताणी के अग्नि प्रवेश का दृश्य दिखलाता था और सुलतान उन राजपूत, राजपूताणीयां को धन्यवाद देकर उनकी प्रशंसा करता था, सब राजपूत काम आजाने पर सुलतान ने खजाने का हाल सइया वांकलिया से जान लिया और अवशेष राजपूतों के सिर काट कर ईकड़े किये, वाद 'सइया वांकलिया 'का सिर काट कर उन सब के उपर रख कर कहा कि " जिसका वहत खाया था उसका भी नहीं हुआ सो हमारा कहांसे होगा!"

सुलतान महमुद ने पावागढ जीत लेने पर वह 'वेगडा' कहलाया, क्यों कि गीरनार व पावागढ नामक दो वडे दुर्ग जीत लेनेसे उसकी वहुत नामवरी हुई थी. रासमाला की पुस्तक में लिखा है कि पावागढ जीतने के कार्य में इडर के राठोर राव माणने उसकी सहा- यता की होगी, ऐसा अनुमान किया गया है, वह योग्य है क्यों कि सिरोही की ख्यात से मालूम होता है कि सिरोही के महाराव लखा व इडर के राव भाण दरमियान बहुत मित्राचारी थी और उसी कारण से सिरोही इलाके के गांव 'लात' में सोलंकी भोजराज को मारने के कार्य में इडर के राव भाण ने महाराव लखा को स्वयं आकर सहायता की थी. सिरोही के महाराव लखा महमुद वेगडा ने पावागढ सर किया तव उसकी सहायता में गया था, जिसके बदले में राणा कुंभा से आबु पहाड का कव्जा पुनः प्राप्त करने में गुजरात के सुलतान ने अपनी फीज दी थी. सिरोही को ख्यात में यह भी उछेख है कि पावागढ पर से कालिका माता की मुर्ति हाथो पर बैठा कर महाराव लखा ले आया था जो वर्तमान समय में भी विद्यमान है.

चांपानेर के अंतिम रावल जयसिंह उर्फ पताई को तीन पुत्र थे, जिसमें १ रायसिंह का देहान्त पहिले ही हो चूका था, लेकीन रायसिंह के पुत्र पृथ्वीराज व डुंगरसिंह थे उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर 'हांफ 'गांव में अपना राज्य स्थापन किया. २ लिंबा, चांपानेर के राज्य की पडती देख कर भाग गया. ३ तेजसिंह केद हो गया उसको मुसलमान बनाया गया, जिसके वंशज रेवाकांठा में वर्तमान समय में १ अगर, २ वनमाला, ३ अलवा, ४ देवलिया आदि ताहुकों के ताहुकदार है.

रायसिह के पुत्रों ने हांफ में निवास स्थान करके वगावत (लूटफाट) शुरू किया, जिससे गुजरात के गुलतान ने उनको कितनेक गामों की चोथ देना स्वीकार किया. उन्होंने स्वपराक्रम से आस्तह २ अपने राज्य की सीमा वढाई और राजपीपला से गोधरे तक का देश कटजे किया, जब कि दोनों भाईओं दरिमयान वटवारा हुआ तब वहे भाई पृथ्वीराज के तरफ 'मोहन' (छोटा उदयपुर) व छोटे भाई हुंगरिसंह के तरफ 'वारिया' आया. जो उनके वंशज क तरफ वर्तमान समयमें भी है.

उपर्युक्त हकीकत से चांपानेर के खीची चोहानों का वंशवृक्ष निम्न होना योग्य है.

### १ बंशकृक्ष नांपानेर (पाकागढ) के कीकी चीहान.

१ पालनदेव (देशो मालघा के ग्रीची चौदान (गढ गागस्त के खीची वंशवृक्ष में नं. १ वाला) के प्रकरण में (धि. मं. १४८२ में गुजरात तरफ आया.)

इ तंत्राम (धि. मं. १५०५ में विषयान था.)

क्षेत्राम (घि. मं. १५०५ में विषयान था.)

श रायमिंह प्रेलिया (पाग गया.)

श रायमिंह प्रेलिया (पाग गया.)

६ तंत्रिया (द्वांफ याद में छोटाडदयपुर.)

६ तुंगरसिंह (यारिया)

नोट-उपर्युक्त वंशवृक्ष के रावलों का इतिहास पहिले ही आ चूका है. अन्य प्रसिद्धि में आये हुए पुस्तकों मुताविक इस वंशवृक्ष में वारह पुश्तों के रावलों के नाम वाद किये गये है, उसका कारण यही है कि ऐतिहासिक दृष्टि से संशोधन करते वे नामके पुरुष नं. १ व, नं. ३ के दरिमयान में होनेका कोई प्रमाण नहीं है, वैसे संवतों का मिलान करते इतनी पुश्त गुजरना असंभवित है, जिससे इस पुस्तक के लेखक ने अपनी अल्प मितनुसार अपनी राय से यह वंशवृक्ष अकित किया है. उम्मेद है कि इतिहास वेचाओं की तरफ से इसमें कृछ गलती हुई हो तो वह सुधारने की तजवीज होगी. अफसोस यही है कि गुजरात के खीचो चोहानों का इतिहास इतना अपूर्ण है कि हांफ में राज्य स्थापन होने वाद के राजाओं की नामावलों में पृथ्वीराज से वाजी रावल तक में कीन २ राजा हुए उनके नामों के वास्ते भी शंका होने जैसा दिखाई देता है, विक वादमें भी कई एक नाम जगह २ 'मालूम नहीं ' होना अंकित हुआ है. इस स्रत में प्राचीन इतिहास में अपूर्णता होने उसमें आश्चर्य नहीं है.

#### २ कंशहक्ष छोटाउदयपुर के सीनी नोहान.

१ पृथ्नीराज ( यांपानेर के सीची घीडानी के पैश्यूस में ने. ५ याना दीक. )

गाद में फिलनीक पुरत पर नं ७ जश्चवंतिनद हुसा, तमका नाम याजीराय र दांगा पेना सनुमान किया है,

( गु. ग. पृष्ट १७४ की टीम. )
२ करकांनिद ( देखी पीछे के पृष्ट पर )



नोट—यह वंशवृक्ष में नं. २ से नं. ७ तक के नाम किस आधार से अंकित किये गये है वह किसी जगह खुलासा नहीं हुआ है, और इन नाम वाले राजाओं का कुछ भी इतिहास किसी तवारिख में मिलता नहीं है. इस लेखक की राय में गुजरात के खीची चोहानों की ख्यात बहुत अपूर्ण है. अगर उस प्रदेश की प्राचीन दंतकथा, भाट चारणों के गीत किवत्त और राज्य के आश्रित वहीवंचा वगैरह से ज्यादह तलाश की जाय तो कुछ न कुछ फायदा होने की उम्मेद रहती है.

# डपंपुक्त वंशवृक्ष का संक्षिस इतिहास.

नं. १ रावल पुथ्वीराज ने हांफ उर्फ मोहन में अपना राज्य स्थापन किया. फारसी तवारिख से मालूम हुआ है कि 'मोहन' का राज्य ६० कोस लंबा व ४० कोस चौडे विस्तार में था. उस देश में जंगली हाथी ज्यादह थे, आर वहां के चौहान राजा के पास में ६०० घोडे सवार और १५००० पैंदलों की सेना थी.

नं. २ से नं. ७ जसवंतिसंह तक के वास्ते ज्यादह अहवाल माल्म नहीं हुआ है, लेकिन 'वाजीरावल' नामक राजा ने छोटा उदयपुर में राज्यस्थान किया, जिसके समय में मुगल सत्ता कमजोर हुई व मरहठों की वढती होने लगी थी. यह वाजीरावल का दूसरा नाम जशवंतिसंह होगा ऐसा गुजरात राजस्थान के पुस्तक में अनुमान किया गया है.

नं. ८ गवल दुर्जनसिंह, वाजीरावल के गोत्री भाई था, और वाजीरावल अपुत्रवान होनेसे उस के गोद आया.

नं. ९ रावल समरसिंह, रावल दुर्जनसिंह के भतीजा था. और दुर्जनसिंह अपुत्रवान होनेसे उसके पीछे गद्दी पर वेठा.

१० रावल अभयसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर वैठा. इसका देहान्त घोडे से गीरजाने से हुआ था.

नं. ११ रावल रायिसह अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये. चारिया रियासत की ख्यात से मालूम होता है कि चारिया का राजा रावल गंगदास ई. स. १८१७ (वि. सं. १८७३) में इसके आश्रय में रहा था. ई. स. १८१९ (वि. सं. १८७५) में इसका देहान्त हुआ.

नं. १२ रावल पृथ्वीराज अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसके समय में इस रियासत से गायकवाड का ताछुक हट कर वि. सं. १८७८ में रु. १०५०० गायकवाड सरकार का टांका (खंडणी) मुकरर हुआ, व अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा हुआ, और इसी संवत् में इसका देहान्त हुआ. यह अपुत्रवान होने के कारण इसके काका के पुत्र गुमानसिंह गद्दी वारिस हुआ.

नं. १३ रावल गुमानसिह वि. सं. १८७८ में गद्दी पर विटा. यह बड़े उदार रईस था. वि. सं. १९०७ में इसका देहान्त हुआ. यह अपुत्रवान होनेसे इसके काका मोतीसिंह के पुत्र जीतसिह गद्दी वारिस हुआ.

नं. १४ रावल जीतिसिंह के समय में वि. सं. १९१४ में गदर हुआ, और मरहठा तातीया टोपी ता. २९ नोवेम्बर सन १८५८ ई. के रोज मय तोपखाने के वही फॉज के साथ छोटा उदयपुर आया, उस वक्त रावल के पास बचाव करने जितनी फॉज न होनेसे वागीओं ने शहर लूट लिया. लेकिन पीछे से रेवाकांठा के पोलिटिकल एजंट 'मेजर

#### छोटा उद्यपुर के महारावल नं. १६



स्वगंवासी महारावल फतहसिष्ट साहय बहादुर, रिसायत छोटा उदयपुर, (रेथाकांटा)

बकलं ' की सहायता आ जाने पर वागो भाग गये. इसका देहान्त वि. सं. १९४७ (ता. ७ जुलाई सन १८८१ ई.) में हुआ. इसके नौ राणीयां, सात पुत्र व छः पुत्रीयां थी. इस रावल का विचार अपने दूसरे छुमार नं. १५ चंद्रसिंह को गद्दी देनेका था परन्तु अंग्रेज सरकार ने मंजुर नहीं किया जिससे बड़े छुमार मोतीसिंह गद्दी पर वेठा.

नं. १५ रावल मोतीसिंह ता. ११ ऑगष्ट सन १८८१ ई. (वि. सं. १९४७) के रोज गद्दी पर वैठा. इसके राज्याभिषेक के जलूस में पोलिटिकल आसिस्टंट एलन साहिब, आली-राजपुर के राजा रुपदेव व वारिया के रावल मानसिंह आदि शामिल थे. इसके समय में रियासत में अच्छा सुधारा हुआ. ई. स. १८९५ (वि. सं. १९५१) में इसका देहान्त हुआ.

नं. १६ रावल फतहसिह वि. सं. १९५१ में अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसने राजकुमार कॉलेज में विद्याभ्यास करके अच्छी तालीम हासिल की, और अपने राज्य में पाठशालाएं, सफाखाने, टेलीफोन आदि नये सुधारे करके राज्यहीत व प्रजाहीत के बहुत अच्छे २ काम किये, इसके समय में छोटाउदयपुर से वोडाली तक की रेलवे ग्रुरु हुई. यह महाराजा विद्या विनोदी व प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य के वडे प्रेमो थे. आबु पहाड पर हवा खोरी के वास्ते अकसर करके इनका आना होता था. वि. सं. १९६३ (ता. १६ नोवेम्बर सन १९०६ ई.) में युवराज नटवरसिंह, व (ता. ६ मार्च सन १९०९ ईस्वी.) वि. सं. १९६५ में द्वितिय कुमार नाहरसिंह के जन्म हुए.

युरोप की वडी लडाई में रावल साहिव ने अपनी रियासत की मकदूर से भी ज्यादह सहायता अंग्रेज सरकार को देकर अपनी वफादारी प्रदर्शित की थी. ता. २९ ऑगष्ट सन १९२३ ईस्त्री (वि. सं. १९७९) में इनका स्वर्गवास हुआ.

नं. १७ रावल नटवरसिंह अपने पिता के पीछे वि. सं. १९७९ में गद्दी पर बैठे. आपने राजकुमार कॉलेज में अपने छोटे भाई नाहरसिंह को साथ रखकर विद्या संपादन की है. नावालगी के कारण छोटाउदयपुर की रियासत वर्तमान समय में अंग्रेज सरकार की निघरानी में हैं, और रावल साहिब विलायत की सफर को पधारें है.

## ३ वंशनृक्ष कारिया (देवगढ कारिया) के कीची चौहान.

वारिया के खीची चोहानों का मूल पुरुष रावल डुंगरिसंह ने अपना राज्यस्थान बारिया में किया, जहां पर 'देवगढ 'नामक किला होनेसे 'देवगढ वारिया ' के नाम से यह रियासत मशहूर है. रावल डुंगरिसंह चांपानेर का राज्य जाने के समय में विद्यमान हो वैसा अनुमान होता है. ( जो समय वि. सं. १५४१ था. ) डुंगरिसंह से मौजुदा रावल साहिव रणजीतिसंह के दरिमयान केवल १२ पुरुतें और होने का वारिया के इतिहास से पाया जाता है. (जिसमें चारसों वर्ष से ज्यादह समय व्यतित हुआ है.) इससे अनुमान होता है कि वारिया के खीची चोहान राजाओं की नामावली भी अपूर्ण है, बिल्क रावल मानसिंह जिसके समय में वारिया का राज्य छूट गया था वह ई. स. १७२० (वि. सं. १७७६) में होने का वताया है, जो रावल हुंगरसिंह से पांचवी पुश्त पर है, उस दरमियान २३५ वर्ष होते हैं, जिससे पाया जाता है कि बीच में दूसरे कितनेक राजा हुए होंगे, वे नाम प्राप्त करने के वास्ते इस पुस्तक के लेखक ने खास करके वारिया रियासत से ख्यात मंगाने की कोशिश की, और वहांके दिवान साहिबने श्रम उठाकर ख्यात भेज दी, परन्तु उसमें प्राचीन इतिहास की अपूर्णता रफे होजाय वैसा न होनेसे प्रसिद्धि में आई हुई ख्यातों मुआफिक ' वारिया ' के खीची चोहानों का वंशवृक्ष अंकित करना फर्ज हुआ है.

वस्तुतः वोम्वे प्रेसिडन्सी के देशी राज्यों में वारिया रियासत की ख्यात से यह पाया जाता है कि जैसे राजपूताना में सिर्फ सिरोही रियासत (देवडा चौहान) मुगल, मरहठा आदि के मातहती में न रहते अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा होनेके समय तक स्वतंत्र रहने पाई है, उसी मुआफिक वोम्वे इलाके के देशी राज्यों में सिर्फ वारिया के खीची चौहानों ने चौहान राजपूतों का प्राचीन गौरव कायम रख कर अपनी स्वतंत्रता को वेदाग रखी है. वारिया की रियासत में होकर मालवे से ग्रजरात में आनेका मार्ग होनेसे ई. स. १७८५ (वि. सं. १८४१) में अंग्रेज सरदार मी. मेलेट ने जब वारिया के रावल साहेबखान की मुलाकात की तब रावल साहिव ने उसके साथ दोस्ताना वरताव रखकर हरेक प्रकार की सहायता की थी, और वाद में भी वक्तन फवक्त सहायता करने से सैंन्धिया आदि मरहठे सरदारों ने इस रियासत को बहुत

<sup>+</sup> अंधेन सरकार के साथ बारिया रियासत का ताल्छुक होनेके समय में बारिया रियासत स्वतंत्र होनेके विषयमें पोलिटि-यत्त्र अफनमें ने िरता है कि—-

१ मी. मेन्टेट अपना ता. १ एप्रील सन १७८५ ई. के रिपोर्ट में लिखता है कि—" बारिया के राजा इस समय तक स्वरांत्र रहेस है." ( देगो सोम्बे मरहडा सिरीस बोल्युम १ १९९ ४९८ पर सिलेक्सन कीम स्टेट. )

२ सेकटनट भनग्य पर मॉहन माउक्तप ने ' मेमिस्स ऑक सेंट्रूच इन्टिया ' (इ. स. १८२४) नामक पुस्तक की द्वितिय आएति में बारिया रिवासन को स्पनंत राज्य होना स्वीकार किया है.

र भी हैमिन्द्रन्त माहित ने अरतः ' टीस्कियमनसऑक तिन्दुस्तान र नामक प्रस्तक के १ए ६८५ में लिख़ा है कि— " तिन्दुस्त न में इम मगय ( अंग्रेन सरकार के साथ अहदनामा होनेके ममय ) में जो गीननी के स्पत्तेत्र राज्य है, उस पैकी मानिया किनान भी एक गीनी नामक्ती है, इस स्थानत ने किमी को टांका ( खंडणी ) नहीं दिया है; इतनाही नहीं परन्तु नमहीक के ( दूमरे के ताये के ) परगर्नों से 'नोष' यह स्थिमन यमुन करनी है.

नीर—मान्या स्मिशत पाई स. १८२४ तक अंग्रेम सरकार यी मी गंडगी नहीं थी, हेविन ने. १६ प्रशीराम सामा के सामाना में के सामानी के समय में की नीमाई के नामक कारमानि के बका होकर रू. १२०००) की गंडणी अंग्रेम मरकार की देगा करार कर हिया, ने कि अंग्रेम सरकार के बाणी पीलिटिक अक्तर्यों की अन्याय होना माल्य होने से ता. १२ सन्देन्तर सन १८९२ ईमी के अहरनाम में पह रक्तर बारिया विवासन की मापित दिलाई गई. निमसे यह रिवासन पर अब किवीकी की होंगी नहीं है: बिनर को मीम समनी भी यह मिन रही है.

नुकसान पुहुंचाया था, और उस नुकसान का बदला देनेको अंग्रेज सरकार के अफसरों ने वादे किये थे, लेकिन उन वादों ( Promise ) को पूरे नहीं किये तब भी इस रियासत ने अपनी दोस्ताना फर्ज अदा करने में पीछा पैर नहीं दिया वैसा हरएक अंग्रेज अफसरों ने जाहिर किया है.

वारिया रियासत क राजाओं का वंश वृक्ष प्रसिद्धि में आई हुई ख्यातों मुआफिक निम्न अंकित किया गया है.



# उपयुक्त वंशवृक्ष का संक्षिण इतिहास.

नं. १ रावल हुंगरसिंह ने वारिया जात के मेवासीयों से 'वारिया ' संपादन करके वहां अपना राज्य स्थापीत किया.

नं. २ रावल उदयसिंह, नं. ३ रायसिंह, नं. ४ विजयसिंह ये तीनों राजाओं के सिर्फ नाम उपलब्ध होते हे परन्तु उनके समय व ख्यात के विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं है. नं. ५ रावल मानसिंह के हाथ से ई. स. १७२० (वि. सं. १७७६) में वारिया का राज्य छूट गया, और उसका देहान्त होने पीछे एक वलूची सरदार ने इस राज्य पर कब्जा कर लेनेसे मानसिंह की राणी अपना वालक कुमार को लेकर डुंगरपुर के रावल के पास चली गई.

नं. ६ रावल पृथ्वीराज (पहिले) अपनी माता के साथ वारह वर्ष ' हुंगरपुर ' के रावल पास रहे. जब यह समजदार हुआ तब ई. स. १७३६ (बि. सं. १७९२) में हुंगरपुर की फीज की सहायता से बल्ची सरदार को निकाल दिया, और पुनः कब्जा करके 'देवगह 'का किला बनाया.

इस राजा के समय में तरहठी सेन्य (उदाजी पुंचा, सहहारराव होल्कर, व जब तेजी विधिया की फोज) ने बादिया की मीमा में प्रवेश किया, परन्तु राव र पृथ्वीराज की कुल्ल वे उन्होंने वेडणी नहीं टाकते ईसको 'बारिया ' कब्य के माठीक होना स्त्रीका विधा, यहक को छुटेर बारिय की उद्यों में आने पावे उसमें नक्षयता हेनेका केंच्य कर्ने कालान, कालोछ, य दाहोद के प्रथानों में बारिया रियासत की 'चोथ ' छन्नी का महत्त्व होने में सेवा होक गर्नी की.

नं. ७ तमक राज्यर अपने निता के पीछे यदी पर नेटा. इसने अपने साई नं. " तमकातिए, के इत्योदिए के अपनीसंह व अपनी दो वहिनों का जानीरे दी. को कर्क रहतों के काम विश्व यान है, उसी सं. ई मिलिए को ओलादवालों के तस्फ ताकोठ कारी को 'हंसल 'नाक तालुकदारी है.

भं. ८ पान्छ भंगदान (पिछ्छे) व उत्तर्भ वाद मं. ९ रावन्त्र मंभीगनित और उनके पीछे मं. १० गन्छ भिन्तिन्ति तान्या की गदी पर वेटे, इतनाही एनान्य सास्त्रम होता है. मं. १० भन्छ भिन्तिन अधुत्रवान गुजरने से उनका भाई साहेबसिंद गदी पर आया.

गं. 'त्याल साहेबनित चरे मिळनतार और कार्य कुशल राजा था. इतके समय तें माधोजी भेंशिया राघोषा की तलान में नीकला हुआ चारिया की विवास से आ पहुंचा, माल राजवित्त ने उसकी अच्छी तरह आगत स्वागन की जिनसे सेंथिया में उसभे खुश होकर पोणाक बजा. ई. स. १७८५ (बि. सं. १८२१) में अंग्रेज अफसर सीस्टर मेंथेट ने रावल नाहंबितिह की मुलाकान की और उससे उसका (मी. मेंथेट को ) इतना संताप हुआ कि उसने अंग्रेज सरकार को जिस्सा के राजा निसंबत सब हाजेकन निवेदन की जिससे बिटोश गवमेंन्ट ने खास खरीता के साथ पोशाक आदि वानेया के राजा को बक्षे.

ई.स. १७८९ (त्रि.सं. १८२५) में गवल साहेवसिंह ने सोनगरा चोहान सरदार्गिह को मान्कर 'गजपुर' नामक राज्य ले लिया. नं. ११ रावल जसवन्तिसंह ने संजेली के सोनगरा चौहान वहादुरिसंह को युद्ध में मारा. इसकें समय में सैंधिया का जो मुलक मरूच आदि युजरात में था वह अंग्रेज सरकार के हाथ में आया, उसका कब्जा लेनेक वास्ते अंग्रेज सरकार के अफसरों का कई दफे वारिया रियासत की हद में आना जाना हुआ, उस समय रावल जसवन्तिसंह ने अंग्रेज सनकार के अफसरों के साथ दिलोजान से दोस्ताना वरताव रख कर सहायता की, जिससे सैंबिया की इस रियासत पर खफ्गी हुई लेकिन रावल ने उसकी परवाह न की.

ई. सं. १८०३ (वि. सं. १८५९) में वारिया रियासत का अंग्रेज सरकार के साथ अहदनाना हुआ, लेकिन इस अहदनामा के जरिये से वारिया रियासत को जो लाभ मिलने को आज्ञा थी उसमें कुछ नहीं मिला.

नं. १२ रावल गंगदात (दृष्टरे) के समय में मरहटों ने पूर्व वेर का याद करके वाश्यि श्वासत पर आक्रमण करके मुलक वेरान करना ग्रुक्ट किया. रावल गंगदात में राज्य चलाने की कृष्टि ए कृष्टि अस्ती माना राज्य कारोवार चलाती थी. मरहटों ने इन श्वासन पर अवने हम े बड़े और से जारी रखे. ई. स. १८०५ (वि. सं. १८६१) में सिंधिया की तन्म से शंभानी आंद्र ने स. १४०००) भुजंगराव नामक सरदार ने स्. ८०००) य शोहकर के फीजी सुवा महिष्तराव ने स. १६०००) वारिया रियासत से लिये.

र्ट. स. १८०८ (वि. सं. १८६४) में फिर वापुमाहेव सेंधिया ने वारिया पर आक्रमण किया और स. २३०००) लिये, इनताही नहीं लेकिन पीछे से इस रियासन में लूट भी चलाई.

ई. स. १८१० से १८१५ (वि. सं. १८६६ से १८०१) तक में मरहटों की तन्फ से रामदीन, होस्कर के फोजी करदार रोजनवेग, य धार का वाषु कथनाथ और गोविन्दराव योळे आदि मन्हटों ने वान्यि पर आक्रमण करके खिराज यसुल की.

रावल गंगदान (दृसरे) की माना दहुन बुद्धिमान व राज्य कारोबार में कुशल क्षत्राणी थी उसने नारण दने नामक ब्राह्मण जो बारिया रिवासन में राजगढ़ परगने का थाण-दार था उसको नोकरी में से निकाल दिया था, नारण दने ने सेंधिया के स्वा किशनाजी की फीज में नोकरी करना छुक किया, उसके तेहत में १०० घोडेसवार व ४०० पायदल थे, इसने वारिया रियासन पर हमला किया और बाद में स्वा को रू. ५०००) रिशवत देकर १०० घोडेसवार व ३०० पायदल के साथ वारिया के नजदीक पडाव किया, उसने फीज को एक जगह छीपा कर २५ आदमीओं के साथ रात्री के समय वारिया के राज्य महल में प्रवेश किया और निद्रावश राज माता को जान से मार कर महल लूट कर चला गया. यह घटना ई. स. १८१७ (वि. सं. १८७३) में हुई.

राज माता का ख़ृन होनेसे रावल गंगदास वारिया छोडकर छोटाउदयपुर के रावल रायितह के पास चला गया परन्तु थोड़े ही दिनों में गोधरे के सूवा कां भाई वीठाजी के साथ दव नारण की लड़ाई हुई जिसमें नारण दवे सकत जक्मी होकर गर गया. जिससे रावल गंगदास अपने राज्य में वापिस आगवा.

रावल गंगदास के लमय में मरहठां के हमलों से रियासत की वरवादी हुई और पंचमहाल जिला जो इनकी सरहद पर था वह सेंधिया के तरफ होनेसे सेंधिया उसके पड़ोली हुए परन्तु वारिया नियासन पर कायसी तार पर कोई खिराज कायम नहीं कर सके, इतनाही नहीं लेकिन सेंधिया के तावे के परगने दाहोद, कालोल व हालोल में वारिया के रावल को जो चोथ लगती थी वह वरावर वसुल लेते रहे, ई. स. १८१९ (वि. सं. १८७५) में इस चोथ की रकम रू ४०५०) तय होकर वारिया रियासत को मिलो जा ठहराव हुआ. इसी साल में रावल गंगदास का देहानत हुआ. इसका पुत्र एथ्वीगज का जनम होते पहिले ईसकी राणीने दो लड़के गोद लिये जिसमें से भीनतिह नामक लड़के को कारभारी ने गदो पर वेठाया लेकिन वह भीलड़ी के पेट का होनेके कारण जीजीभाई नामक कारभारी ने उसको गदो से हटा दिया और एथ्वीराज जो सचा वारिस था जिसको गदी पर वेठाया.

नं. १३ रावल पृथ्वीराज ( दूतरे ) वालक होने से कारशारी जीजीशाई राज्य चलाने लगा, इसके लगय में वहुत अंधाधंधी चली. ई. स. १८२४ (वि. सं. १८८०) तक वारिया रियासत के उपर अंग्रेज सरकार या दूसरे किसी की खिराज नहीं थी परन्तु जीजीशाई कारशारी (जिसको चारिया रियासत के इतिहास में विश्वासघाती कारशारी होना अंकित किया है ) ने घाउराजा के नाम से अंग्रेज सरकार को तारिख २४ एप्रिल सन १८२४ ई. के इकरार से च. १२०००) सालमशाही की खिराज देना ज्युल किया, जो कि जीजीशाई ने अपना अंगामुंधी कारशार नीभाने के खातिर यह काम किया परन्तु केप्टन रोकडोनखडे पोलोटीकल ऑफिसर ने इसी साल में उसको हटाकर रावल के रिविदार नथुभाई नानक सरदार को कारशारी नियत किया ऑर रावल पृथ्वीराज लावक होने तक अंग्रेज सरकार ने यह राज्य अपनी निगरानी में रखा.

ई. सं. १८२८ (वि. सं. १८२४) में इस राज्य के सागटाला नामक परगना के भील नायक केवल ने छोटाउदयपुर व पंचमहाल की हद के भीलों को शामिल कर वलवा किया, उनका समाधान अंबेज सरकारने किया लेकिन सागटाला परगने को हुकुमत अंबेज सरकार ने अपने हस्तक में लेकर वहां अपनी तरक से एक थाणदार मुकरर किया.

ई. स. १८५७-५८ (वि. सं. १९११) के गदर में इस रियासत ने अंग्रेज नरकार को

रु. १११६०००) की गंजावर रकम और दूसरी लडायक सामग्री अंग्रेज सरकार को अर्पण की थी, इतनाही नहीं परन्तु आप खुद इस युद्ध में हिन्दुस्तानी घोडेसवारों की सातवी दुकड़ी के साथ फ्रान्स व फ़्रेन्डरस की भूमी में युद्ध में उपस्थित हुए थे और जर्मनों ने जब कि लाईझर्रानस नामक गांव पर हमला किया तब खाईयों में रहकर उनके साथ मुकाबिला किया था, बिल्क इस विषय में अंग्रेज अफसर मीस्टर विलोबी ने लिखा है कि बारिया नियासत ने अंग्रेज सरकार के फायदे में जो जो तजबीजें की है वे उसकी वफादानी को इनसाफ देने के बास्ते काफी सबूत है.

नं. ११ नहारसिंह मोजूदा महारावल के छोटे भाई है जो ब्रिटोश फौज में लेफ्ट-नंट कर्नल की पदवी धराते हैं.

### ३ दंशरक्ष मांडका (रेकाकांटा) के किकी कौहान.

मांडवा के खीची चोहानों का मूळ पुरूप गढ गागरून ( नाळवा ) के राव अचळ-दास का पुत्र प्रतापिसह है. वह अपने भाई पाळनदेव के साथ गुडरात में आया था. पाळनदेव ने चांपानेर में राज्य स्थापन करने बाद प्रतापिसह ने 'काररण' में ३५० गांव का अलग राज्य स्थापित किया, उसके वंश में नहारिसह नामक पुरूप हुआ उस पर गुजरात के सुलतान महमुद वेगडा ने चढाई की जिससे वह भाग कर अपने सुसराळ 'नंदेरिया' में चला गया. और 'नंदेरिये' का राज्य उसको मिला. वहां से मालसिंह नामक पुरूप ने अपना राज्यस्थान ' चांदोद ' ( नर्सदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध करवा है. ) में किया.

प्रसिद्धि में आये हुए इतिहास सुआफिक सांडवा के खीची चांहानों की करीव १६ पुरतों के नाम जाहिर में आये हैं. इससे पाया जाता है कि उसमें वहुत सी हुटो रहने पाई हैं, क्यों कि प्रतापिसह का गुजरात में आनेका समय वि. सं. १४८२ में जबिक राव अचलदास के हाथ से गढ गागरून छूट गया उसके वाद का है, जिसको ५०० वर्ष हुए हैं, इतने अरसे में करीव २५ पुरतें होना चाहीचे, परन्तु हूसरे नाम प्राप्त करने का कोई साधन न होनेसे गुजरात राजस्थान व रेवाकांटा डायरेक्टरी आदि प्रसिद्ध हुए पुस्तकों में जो नाम उपलब्ध होते हैं उस परसे मांडवा के खीची चोहानों का वंशकृक्ष शंवित किया गया है.

े प्रमाप्तिह ( देखो भाउमा के स्त्रोची चींद्रान गढ गागरून के सीची चींद्रान बंद्रावृक्ष में मं. है बाह्या. ) र नदार्थित भागतिह है मार्गिद ( देखो पीड़ी के पृष्ट पर )



# डफ्युं ता बंशवृक्ष का संक्षित इतिहास.

नं. १ प्रतापसिह ने कारवण में अपना अलग राज्य स्थापनं कियां.

नं. २ राणा नहारसिंह के हाथ से वि. संवत् की सालहत्री सदी में महमुद वेगडा ने कारवण का राज्य ले लिया. इसकी राणी 'नंदेरिया ' के नंदराजा की पुत्री थी जिससे यह नंदेरिये चला गया और पीछे वह राज इसको ही मिला.

नं. ३ राणा मालसिंह राणा नहारसिंह का पोता होता था. इसने नंदेरिया से राज्य गद्दी हटा कर चांदोद में स्थापित की.

नं. ४ राणा वाघिसंह नं. ३ मालसिंह से कितनीक पुरत पर हुआ. उसने चादोद से । राज्य गद्दी हटा कर पुराना मांडवा में स्थापित की.

नं. ५ राणा कहानसिंह के विषय में कोई इतिहास जाहिर में नहीं आया है.

नं. ६ राणा वाघसिंहने ई. स. १६६९ (वि. सं. १७२५) में पुराना मांडवा छोड कर मौजूदा मांडवा में अपनी राज्य गद्दी स्थापित की.

नं. १ सवलसिंह का सनोर ताहुका मिला. जिनके वंशज के तरफ सनार की -ताहुकदारी विद्यमान है. नं. ७ से नं. १५ तक के राणाओं के नाम मात्र अंकित हुए है, दूसरा कोई इतिहास इनके विषय में प्राप्त नहीं हुआ है.

नं. १५ राणा खुमाणसिंह अपने वडे भाई माधोसिंह के पीछे ई. सं. १८७१ (वि. सं. १९२७ ) में गद्दी पर वेटा.



नोट--गुनिश के गोवी वीटानी में बादार हार की पेकि ने मोदम के बादा ने विश्वय मनीर न का बोरीयार के मादुर रूप में दे और मुन्यन की रूपनी विवासनों में भी मीनी चैटानों की छोड़ी छोड़ी मार्गतें हैं,

#### प्रकरण १६ वाँ।

### वाष ( गुजरांत ) के नाडोला चौहान.

गुजरात में नाडोल के चौहानों की शाखा के वाव (थराद) व सूईगांव नामके तालुकदार है, जो नाडोल के चौहानों के वंश वृक्ष में नं. के देदा की ओलाद वाले हैं. वाव के चौहानों का मूल पुरुष देदा नाडोल से अलग हुआ, वह अहवाल प्रकरण ९ वाँ 'नाडोल के चौहान.' में सिवस्तार आ चूका है, जिससे उनके लिये लिखने की जरुरत नहीं है. वाव के चौहानों के इतिहास मुआफिक देदा का पुत्र रत्नसिंह अपने मामा जो थराद का मालिक था उसके पास आया, और वाद में 'थराद' का प्रदेश उसको ही (रत्नसिंह को) मिला.

वाव के नाडोला चौहानों का इतिहास 'पालणपुर डायरेक्टरी 'से उपलब्द होता है, विक मूता नेणसी ने अपनी ख्यात में भी इनके विषय में थोडीसी ख्यात लिखी हैं जो प्रकरण ८ वां में. 'निशानी (आ) के वंश वृक्ष में नं. १ से नं. १० देशा तक लिखी गड़ है.' नेणसी मूता जब गुजरात में गया तब 'वाव 'की गद्दी पर भोज (देखों नं. १७ वाला) विद्यमान था, और उसने देशा के वाद भोज तक का वंश वृक्ष सम्पूर्ण लिखा है, विक वाव के चौहानों का शृंखलावद्ध वंशवृक्ष बना है यह उस महाशय की लेखिनी का ही प्रताप है, क्यों कि राजपूताना के राज्यस्थानों के मुकाविले में गुजरात के राज्यस्थानों के राजपूतों ने अपना ऐतिहासिक साहित्य की संभाल नहीं रखने से उनका प्राचीन इतिहास वोलकुल अंधेरे में ही रह गया है. नेणसी की ख्यात से जो नाम 'देश' के वाद उपलब्द होते हैं, वे 'वाव' के प्रसिद्ध में आये हुए इतिहास के साथ 'अपभंश ' शब्दों का फर्क वाद करते मिलते हैं.

जेसलमेर की ख्यात से पाया जाता है कि वाव के चोहानों का वेटी व्यवहार जेसलमेर के भाटोओं कें साथ ज्यादह रहा था, लेकिन उससे मिलान करते संवत् और नामों में वहुत अन्तर आता है, इस लिये नेणसी की ख्यात व पालणपुर डायरेक्टरी से जो जो नाम मिलते है उनको दुरूस्त समज कर वाव के चोहानों का वंश वृक्ष अंकित किया गया है.

#### १ वंशवृक्ष वाव के नाडोला चौहान.

१ देदा (देश्रो धंदापृक्ष 'नाडोल के चीदान' में नं. हैं वाला. )
| २ रत्नसिंद यद नाडोल से धराद आया. बाद में इसको धराद माप्त हुआ.
| ३ गोगल मुता नेणसी की ख्यात में 'धुघल' लिखा है. (देखो पृष्ट १३४ पर )
34

नं. ७ से नं. 🐈 तक के राणाओं के नाम मात्र अंकित हुए है, दूसरा कोई इतिहास इनके त्रिपय में प्राप्त नहीं हुआ है.

नं. १५ राणा खुमाणसिंह अपने वडे भाई माधोसिंह के पीछे ई. स. १८७१ (वि. सं. १९२७) में गद्दी पर वैठा.



नार -युक्ता ने रहेले लीहाने में नाराम्यत की बीच के मांच्या के राजा ने विशाय मनेत प गर बोरीयाद के हालुक्ता भी के भीत मुक्ता की दूसनी तियानों में भी गोनी मीहानों की ग्रीडी ग्रीडी गारीके हैं.

#### प्रकरण १६ वाँ।

## वाष ( गुजरांत ) के नाडीला चौहान.

गुजरात में नाडोळ के चौहानों की शाखा के वाव (थराद) व सूईगांव नामके ताल्लकदार है, जो नाडोळ के चौहानों के वंश वृक्ष में नं. १० देदा की ओळाद वाळे है. वाव के चौहानों का मूळ पुरुष देदा नाडोळ से अळग हुआ, वह अहवाळ प्रकरण ९ वाँ 'नाडोळ के चौहान.' में सिवस्तार आ चूका है, जिससे उनके ळिये ळिखने की जरुरत नहीं है. वाव के चौहानों के इतिहास मुआफिक देदा का पुत्र रत्नसिंह अपने मामा जो थराद का माळिक था उसके पास आया, और वाद में 'थराद' का प्रदेश उसको ही (रत्नसिंह को) मिळा.

वाव के नाडोला चौहानों का इतिहास 'पालणपुर डायरेक्टरी 'से उपलब्द होता है, विक मूता नेणसी ने अपनी ख्यात में भी इनके विषय में थोडीसी ख्यात लिखी है जो प्रकरण ८ वां में. 'निशानी (आ) के वंश वृक्ष में नं. १ से नं. १० देवा तक लिखी गई है.' नेणसी मूता जब गुजरात में गया तब 'वाव 'की गद्दी पर भोज (देखों नं. १७ वाला) विद्यमान था, और उसने देदा के बाद भोज तक का वंश वृक्ष सम्पूर्ण लिखा है, बिक वाव के चौहानों का शृंखलाबद्ध वंशवृक्ष बना है यह उस महाशय की लेखिनी का ही प्रताप है, क्यों कि राजपूताना के राज्यस्थानों के मुकाबिले में गुजरात के राज्यस्थानों के राजपूतों ने अपना ऐतिहासिक साहित्य की संभाल नहीं रखने से उनका प्राचीन इतिहास बोलकुल अंधरे में ही रह गया है. नेणसी की ख्यात से जो नाम 'देदा' के वाद उपलब्द्ध होते हैं, वे 'वाव' के प्रसिद्ध में आये हुए इतिहास के साथ 'अपभंश' शब्दों का फर्क बाद करते मिळते हैं.

जेसलमेर की ख्यात से पाया जाता है कि वाव के चोहानों का बेटी व्यवहार जेसलमेर के भाटीओं के साथ ज्यादह रहा था, लेकिन उससे मिलान करते संबत् और नामों में बहुत अन्तर आता है, इस लिये नेणसी की ख्यात व पालणपुर डायरेक्टरी से जो जो नाम मिलते है उनको दुरूस्त समज कर वाव के चौहानों का वंश वृक्ष अंकित किया गया है.

१ वंशवृक्ष वाच के नाडोड़ा चौहान.

१ देदा (देखो वंशवृक्ष 'नाडोल के चौहान' में नं. १० वाला.)
२ रत्नसिंह यह नाडोल से थराद आया. बाद में इसको थराद प्राप्त हुआ.
३ गोगल मुता नेणसी की ख्यात में 'धुधल' लिखा है. (देखो पृष्ट १३४ पर)

```
चौद्दान कुल कत्यद्द्रमः
[ 348 ]
   ३ मोगड ( वंदापुर याय के नाठोला घीटान चलु )
                इतदा नाम नेदानी ने 'महिए' लिया है.
                इसका नाम 'भरमा ' दिया है.
                इसका नाम 'पोनो ' लिगा है.
  ३ विश्व र
                रमके समय में धराद के उपर मुख्यानी मुशल्मानों ने एमला किया, जिस युद्ध में पूंजसिए
   ও দুয়লিয়
                     याम आया और रमशी मोदी राणी अपने वालक पुत्र को लेकर अपने पिता के पास
                     'धर पारकर' चली गई.
                इमने थि. मं. १३०० में पराद के नजदीक का किननाय प्रदेश करजे किया और 'बाब' नांय यमाकर 'राणा पद' से यहां अपना राज्यस्यान जमाया.
  ८ पत्रेनिस
  ९ शिवंगिट
                इनको नेजली ने 'राम रदी भाई 'लिया है. शायद यह नं. ९ का भाई होगा.
 १० ग्रुमेल
 ११ निंह
 १२ महेर्गिह
 १३ गणयोग
 १४ मांगा
 १५ पीया उर्फे पाता ( वाम )
                                                          १५ पंचायण ( सुई गांव )
 १६ कर्याणसिंह
र्७ गुणाभोज
१८ चंद्रसिंह
                                                         १९ शिवराज (येणप )
१९ जोगगाय
२० पंचांयण
               (इसकी पुत्री सोनकुंबर जेसलमेर के रावल अखेसिंह से विहाई थी.)
२१ पितंपराज
२२ गतिमिद
               इमकी पुत्री लाटकुंबर जेमलमेर के रायल जमयन्त्सिंह से विहाई थी. ) वि. सं. १७५९,
२३ भगगानिह
                                                    २३ भारतसिंह
       × गोद ( नं. २४ )
२४ ज्ञालमनिह
                                शालममिट
                                   (गोद गये)
२५ मग्दारसिह
                                                                       २५ चंद्रसिंह
                                                                          (गोद गर्म)
२६ उम्मेद्रसिंह
      त्र गोद साधे में. २५
३३ धेवनिह
२८ भंगीरसिक्त
         गोद आदे सं. २८
                                               (मोद गये)
<sup>२९</sup> रिनिसंह ( मीजूदा राका वाव )
```

### मीराहा २,७४ ७५५, १८८ (पालणपुर एजंसी गुजरात ).



राणा साहव हरिसिंह साहव वाव. ( गुजरात ).

[विमाग १ ला. एष्ट १३५. नं. २९]

नोट—नं. १९ जोगराव ने अपने वडाऊओं का 'थराद' राज्य सम्पादन करने के लिये थराद का प्रदेश बरबाद किया, और सांचौर के परगने में लूटफाट करने लगा. इस विषय में पालणपुर रियासत के इतिहास में लिखा है कि वाव के जागीरदार चौहान राणा जोगराज ने सांचौर परगने में लूटफाट ग्रुरु की और शाही खिराज देनेसे इनकार हुआ, जिस पर ग्रुजरात के सूंचा ने उस पर फौज मेजी लेकिन सफलता प्राप्त न होनेसे पालणपुर के दिवान फतहखान को सूचना की, जोगराज ने सुना कि दिवान फतहखान फौज के साथ आ रहा है तब वह मुकाबिला करने को सामने आया, दोनों के बीच बडा जोर शोर से युद्ध हुआ, और दोनों तरफ के बहुत सरदार काम आये, लेकिन दिवान को विजय प्राप्त हुआ. जोगराज ने शाही खिराज जो चढी हुई थी वह दे दी, और भविष्य में खिराज दाखिल करने के वास्ते वशाही चाकरी बजा लाने के लिये उससे जामिन लियागया. इस कार गुजारी में दिवान फतहखान को औरंगजेब बादशाह ने खुश होकर सांचौर, भिनमाल, व जालोर पगरने की सनद देकर वह परगने वापस पालणपुर रियासत के शामिल कर दिये.

इस घटना के विषय में पालणपुर रियासत के इतिहास में जो दुहे पृष्ट ११२-११३ पर लिखे है उससे पाया जाता है कि राणा जोगराज बडा वीर राजपूत हुआ था क्यों कि यह दूहे विरुद्ध पक्ष के किव ने रचे है. किव कहता है कि.

" गृह पत बंको बावे, गृह जोगो रांण जहाग; एक वसे आखाह सीघ, खलां खपावण खाग." ७

'' राण पितामह भोज राज आगा लगे अजीत; भारथ ईसी भंजीयो वढ दोय वार वदीत " ८

" बीरचदे चांदो वहे, पृथीराज पंड वेश; केबांणे केबी हरां, रांणो न सहे रेश ' १०

" जोगराज जसराजसुं, भढ जुट्यो भाराध; रांणो रोद्रालां तणो, हेक न आवे हाथ." ११

' पेस कसी परठे निह, दए न सारे दाम; कला हरी पादर करे, सुरां शुं संयाम. " १२

तात्पर्य यह है कि जोगराज की वीरता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसकी प्रशंसा विरुद्ध पक्ष के कवि लोगों ने भी की है.

नं. २१ विजयराज के वास्ते भी पालणपुर रियासत के इतिहास में लिखा है कि—जब कि दिवान फिरोजखान ने 'थराद' जीता, उसके पहिले फौज के सिपाहिओं ने वाव परगने के गांवों में भी लूट की थी, उसका बदला लेने के वास्ते राणा विजयराज ने शांगा व वजा नामके सरदारों को फौज देकर थराद पर आक्रमण किया, लेकिन सफलता प्राप्त न हुई, इस युद्ध की प्रशंसा में कविने वारह दुहे, १०४ मोतीदाम छंद के चरण और ३ कवित रचे है जो पृष्ट १४० से १५९ तक में छपे हुए है.

नं. २९ हरिसिंह वाव के मौजूदा राणा है. वाव ताहुका पालणपुर एजन्सी में पोलिटीकल एजंट की निगरानी में हैं; और उनको अपनी रिआया पर अमुक दर्जा तक दिवानी, फौजदारी हुकुमत चलाने का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने दिया हुआ है.

#### चौहान कुल कल्पट्टम.

#### २ वैश्ववृक्ष वेणप के नाडोला चौहान.

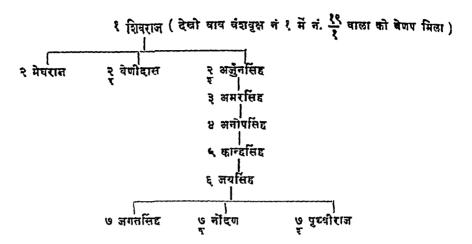

२ वंशवृंक्ष सर्हेगांव के चौहात.

सूईगांव के चौहान भी अलग ताखुकदार है जिनका मूल पुरुष वाव के चौहानों में नं. १४ सांगाजी का वेटा पंचायणजी है. उसका वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.





नोट—सूईगान के तालुका में दो हिस्सेदार ठाक्रर है. गुजरात राज्यस्थान में लिखा है कि उसमें एक हिस्से में ठाक्रर भूपतिसंह और दूसरे में नाथुसिंह है. इनको तीसरे दर्जा के न्यायाधिस का फोजदारी अधिकार ( Power ) है.



नं. 🞖 नैर्सिह वि. सं. १८१९ में था. उसकी प्रत्री जेसलमेर के रावल मूलरान से विहाई थी. ( नेसलमेर इतिहास. )

## प्रकरण १७ वाँ.

## 'सांचीरा चौहानः'

सांचार चांहानों का वर्तमान समय में कोई राजस्थान नहीं है, सिर्फ जोधपुर राज्य के सांचार परगने में उनकी छोटी वड़ी जागी रें है. सुना गया है कि इन लोगों में 'चारणीआ वंट' (हरएक भाईयों का सरीखे हिस्सों में वंट) कदीन से होता आया है, इस सबब से इनमें वड़ी वड़ी जागी रें रहने नहीं पाई है. सांचारे चोहान वड़े वहादुर आंर खामी भक्त हुए हैं, इतिहास से पाया जाता है कि वहुत से सांचारे राजपृत युद्ध में ही मारे गये, इन लोगों ने बीरता से जगह र काम देकर जागी रें प्राप्त की थी. वादशाही जमाने से यह लोग वादशाह और जोधपुर के राठौर राजाओं की चाकरी करते आये हैं, जिससे इनकी जागी रें हर वक्त वदलती रही हैं. इन लोगों ने जोधपुर के राठौर राजाओं की जैसी सेवा वजाई है वेंसो शायद ही दूसरे राजपृतों ने वजाई होगी. इन लोगों को एक दफा वादशाही सेवामें सीधे तौर से (वलु निवावतको) सरदारो प्राप्त करने का मौका हाथ लगा था, लेकिन वाद में उनकी ओलाद में राज्य कार्य कृशलता वाले राजपुत्र न होनेसे वह मौका हाथ से निकल गया और राठौरों की सेवा में हो उपस्थित रहने लगे. अगर वह मौका हाथ से निकल गया और राठौरों की सेवा में हो उपस्थित रहने लगे. अगर वह मौका हाथसे न ग्रमाते तो, सांचोरे चौहानों की एक अलग रियासत कायम होजाती.

ये राजपूत नाडोल के चौहान आल्हणसिंह (देखों वंशदक्ष नाडोल मेंनं. दे वाला) के पुत्र नं. दे विजयसिंह की ओलाद के हैं, विजयसिंह ने वि. सं. अ११४१ फाल्युन वदी ११ के रोज सांचौर लिया. मृता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि 'विजयसी चौहान सिहवाडें (सीयाणा) रहता था उस वक्त "साचौर" दिह्या राजपूत विजयराज के पान था, दिह्या का भाणेज महीरावण बाघेलाथा, उसकी दियानत सांचौर को कब्जे करने की थी अनएव उसने विजयसिंह चौहान के साथ यह टहराब किया कि हम लोग दिह्या को नार कर आधा आधा नांचौर का प्रदेश बांट लें, विजयसिंह ने यह मंजुर करके दिवार राजपूतों को मारे और बाद महीरावण बाघेले को भी मारकर आप सांचौर का मालिक वना, इस सबब से उसकी ओलाद बाले 'सांचौरा चौहान' कहलाये. इस घटना के वास्त किव ने कहा है कि.

<sup>&</sup>quot; परा भुण क चान कीप दृहिला दृश्यदे, सबदी सबदी साथ प्राण मेवा सप हरे, "

<sup>&</sup>quot; आल्ण मृत विजयमी वंश शामगत प्रागरद, खाग त्याग मरण विशे पंतर मीहः " वीराम गत वीरंग अवल मरा माह प्रण भेग परः धुमैर सेम जालंग अवल नामगत सांबीर घरः "

<sup>\*</sup> मेंबर में गर्थी है कि के १२४१ होगा

इस समय सांचौरे चौहानों की खास रियासत नहीं है तो भी मूता नेणसी ने इनकी विस्तार पूर्वक तपसीलवार ख्यात लिख कर इन बहादुर व निमकहलाल राजपूतों को इनसाफ दिया है, इसके वास्ते यह लोग मूता नेणसी के ऋणी रहेंगे, क्यों कि इन लोगों की रियासत न होने से कभो इतना इतिहास प्रसिद्धि में आनेका मीका न था यद्यपि इनके बहुओं के चौपड़ों से इनका वंशवृक्ष वन सकता हैं तथापि ऐतिहासिक घटनाओं के मूता नेणसी ने जो २ उल्लेख किये है वे घटनाएं प्रसिद्धि में नहीं आती.

वि. सं. १७२५ तक के इतिहास को देखने से पाया जाता है कि सिवाय सांचौर के इन लोगों की जागीरें (जो विक्त्न फ् विक्त् इस खानदानवालों को मिली थीं) स्थायिन् नहीं रहने पाई हैं इस सबब से खास जागीरों के गांव के नामसे इनका वंशवृक्ष तियार होना मुह्किल है. अतएव इनमें से जो २ पेटा शाखाएं कहलाई गई है, उनके नाम से मिल सक्ता है वहां तक का वंशवृक्ष और उनके इतिहास की तपसील दी जाती है.

#### १ वंदावृक्ष सांचौरे चौहानों का.

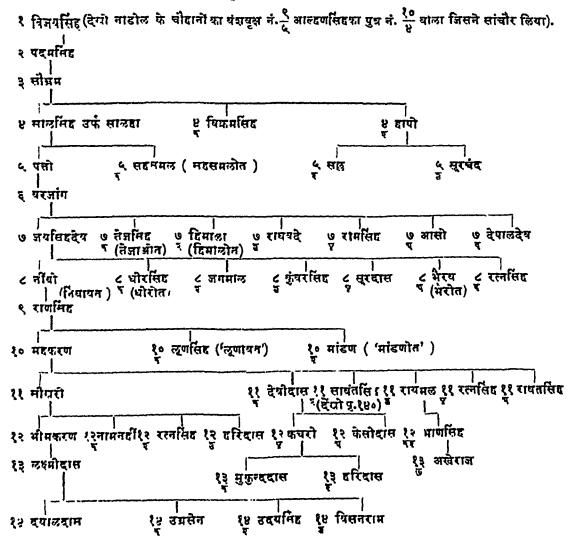



# उपर्युक्त इंशकृक्ष का संक्षिप इतिहास.

+ नं. ४ सालसिह उर्फ सालहा यह वडा वीर राजपूत था अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर गढ पर घरा डाला तव किले की पहिली पोल पर यह उपस्थित था, अतः स्वामी भक्ति वताने का यह युद्ध में सबसे आगे होकर 'अश्वमेघ' यज्ञ का फल मनमें सोचता हुआ सोनगरा राव कान्हडदेव के सामने घोड़े पर सवार होकर अपने दोनों पैरोंकी जांघ घोडे की जीन के साथ खीलों से जडकर अलाउदीन की फोज में शेर की तरह प्रसा और वडी वीरता के साथ दल को छिन भिन कर के मारा गया. इसके वास्ते कविने कहा है कि,

" अलादीन प्रारंभ कीय सीनगर उपर, हुवो समरतल हटी जुड चहुआण मछर पर." " सकर्ता पुग्ये सांग, पाण मृरनाण संकायो, गांजे घड गजरूप, चीत्त आलम चमकायो."

" सजीयो राव कान्द्रड राणह कांतक रीव रथ धंनीयो, वरमाल केंड अपलर वरे सालह विमाणे मालीयो. "

नं. रे सहसमल के नामसे 'सहसमलोत ' सांचीरा कहलाये. १ सहसमल के पीछे २ भोजदेव ३ उधरण ४ वीसो ५ हुंगर ६ रांणोमांन. (उससे क्रमशः)



नं. ६ वरजांग इसके साथ वि. सं. १४७८ में 'मिलिकमीर 'ने युद्ध किया जिसमें वरजांग मारा गया और 'सांचीर ' मुसलमानों के कब्जे में गया, वरजांग का लग्न जेसलमेर के भाटी के यहां हुआ था उस लग्न में त्याग का ( शादी के वक्त भाट पारणादिकांको इनाम अकराम दिया जाता है सो ) खर्च इतना किया गया कि अवतक उतना खर्च करनेवाला नहीं हुआ है, जिससे उस लग्न की चौरी पर दूसरे की शादी

<sup>+</sup> पिरोही के बहुआ की प्रस्तक में मानीर के सीनियम गत मामन्तिसह का प्रत ' सावनी ' होना और उसने रि. सं. १३७० में सांबीर सेना निया है, यह बात सरी नहीं है क्यों कि हि. सं. १३६८ में कान्हददेव का मारा माना मिद हुमा है बहुआ ही पुम्तह में वान्हडरें। हा वि. मं. १२७२ में माग नाना लिया है।

नहीं हुई है. मतलब चौरी की वह जगह वैसी ही छोड रखी है, सारांश यह है कि जब वरजांग जितना चौरी दापा देने वाला हो, तब ही उस चौरी पर दूसरे की शादी हो सके.

नं. ७ जयसिंहदेव इसने सांचौर पुनः लिया इसकी शादी मेवाड के महाराणा के वहां हुई थी.

नं. है तेजसिंह के नामसे 'तेजाओत सांचौरा ' कहलाये. उससे क्रमशः २ पीथल



= तेजाओत का संक्षिप्त इतिहास—नं. २ पीथल यह राठौर राव सूजा का सुसरा होताथा यानी राठौर सेका व देवीदास इसके दोहित्र होतेथे, इसने अपने काका के बेटे जगमाल (सांचौरा चौहान वंश वृक्ष नं. र्व वाला) को मारकर सांचौर कठजे किया, इसका पुत्र नं. ३ वाघा भी सांचौर में पाट बैठा, लेकिन निवावत राणसिंह (नं. ९ वाले) ने मुलक वैरान किया जिससे यह 'कोढाणे चलागया वहां इसने 'वाघावस 'गांव वसाया. इसने माहाराणा उदयसिंह को मेवाड की गद्दी पर वैठाने में सहायता की थी.

नं. है अजा, यह राठोर पृथ्वीराज का मामा होता था, जब सेकाजी राठौर मारा गया और राठोर देवीदास को निकाल दिया, तब देवीदास के साथ अजा भी चित्तोड गया. और वाद में चित्तोड की लडाई में देवीदास काम आया, तब उसकी सहायता में यह भी मारा गया.

नं. ५ वणवीर मोटा राजा का सुसरा होता था, इसका पौत्र नं. ७ रामसिंह के तरफ ' खारडी थोंभ के पट्टे की जागीर थी.

नं. दे शंकर यह नं. के गोपालदास के साथ रहताथा, गोपालदास 'उहड' का नाना होता था, सो गोपालदास काम आया तब यह भी उसके साथ मारा गया, इसका पीत्र नं. है जेता दकिखन में मुहब्बतखां के साथ गया था वहां दौलताबाद की लडाई में मारा गया, जेताका भाई नं. है चांदा यह ' मांडण ' में रहा.

- नं. ें जोधा यह राठार राव चंद्रसेन को सहायता में मारा गया, इसका पुत्र नं. ें वीसा, गोपालदास व उहड़ की सहायता में काम आया, वीसा का पुत्र नं. हैं सहसमल भी ' मांडण ' श्राम में उहड़ की सहायता में मारा गया.
  - नं. ई देदा इसके ' पाटाऊ ' याम का पहा था.
- नं. है गोविन्द इसको 'पाटोडी 'की लडाई में भाटी ने मारा, इसका पुत्र नं. है जीवा 'मांडण 'में उहड राठोड के साथ रहा था.
- नं. ५ राणो, इसका लग्न हुआ उसके दृसरे रोज ही वाहडमेरा चढाई ले आया, यह उसके सामने लडाई के लिये मदद में गया वहां मारा गया.
- नं. ३ हिमाला इसकी ओलाद वाले 'हिमालीत सांचीरा' कहलाये इनका वंश रक्ष व संक्षित इतिहास नीचे मुआफिक है.



नं. २ सोभा वडा वहादुर चौहान था, सांचौर का आधा हिस्सा इसका था और आधा गुजरात के वादशाह 'प्रेममुगल' का था जब मुगल ने सांचौर में गीवध किया तब सोभा ने उसको मारा इसके पराक्रम के वास्ते कवि ने कहा है कि.

#### दुहा.

'' विममतो बरजांगदे छायपूल विछाय, तिण अमास अदावीया, गैमर गोरी राय '' ॥ १॥ "चरु गाणो चोमे चलण, इसदे से अणि नाण, मुजदीआरो सोमदो दल दल नी दिवांण '' ॥ २॥

#### सोरटा.

- "काला काल कलास. सरस पत्रामां सोभड़ा, विक्रम सिंहा वास मांही पर्सातां मांडले " ॥ ३॥
- " हीमाला कर हीज, सुबढी साही मोभडे, खरल बलकी खोत. दीर पहारी महां पढी " ॥ १॥
- " मोभदायुं अर मीन, दूछर भावे ज्यां दीमी, रोहती फर जन रीत, भीन हुवा भड भड वर्ड " ॥ ५ ॥
- " गोल पर्न पर्गांन, मिलक प्रहारे मारीवा, दल दल्वी दिवाण, मुनर्टायाओं मोमटी " ॥ ६॥
- " का बीभेन क्यांग, दीमाला वन मन हुवा. चलण दीए चहुवाण त्रिनदी कार बात " ॥ ७॥
- " मो भेर हियो सुनाल, सुरुनो एहण तालम, नृह सै चार्या पाल, सेनल वारण खट खडे " ॥ ८॥
- " कोटां चीत्र आप. भागी मोह कोट भने, बाबा नीरण बांब, सीमडा श्रम सानमें " ॥ ९ ॥

पाया जाता है कि सोभा 'सुजिंडिया' ग्राम में रहताथा, और इस टडाई में खुदभी मारा गया.

- नं. ८ निवसिंह उर्फ नींबो, इसकी ओळाद 'निवावत सांचौरा ' कहळाई गई.
- नं. र् धीरसिंह इसकी ओलाद वाले 'धीरोत सांचौरा चौहान' कहलाये गये. इनका वैशवृक्ष व संक्षिस इतिहास नीचे मुआफिक है.

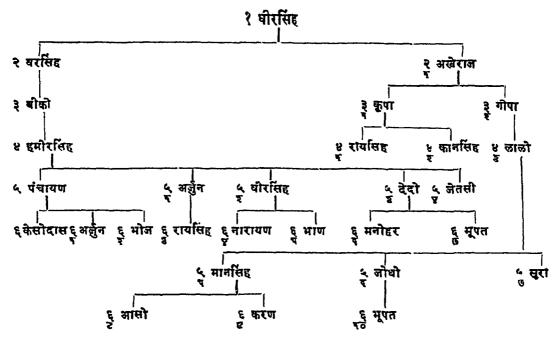

नं. २ वरसिंह सांचौर में मारा गया, उसका पुत्र नं. ३ वीका को 'भामराणे ' सींधल ने मारा, और इसका पुत्र नं. ४ हमीरसिंह, राठौर राव चंद्रसेन का सुसरा होता था, जिसको हरदास राठौर (महेशदास के पुत्र) ने मारा. इसके पुत्र नं. ५ पंचायण को वि. सं. १६६६ में भादाजण का 'विजली ' पहा मिला था.

नं. है गोपा-जेतसी उदावत की सहायता में मारा गया. इसका पौत्र न. ू मानसिह सुगालिया से गंघल आया वहां मारा गया, मानसिंह का भाई नं. दे सूरा देदा के सुसराल गया था वहां मारा गया.

नं. १ रायसिंह, यह राठौर भाखरसी दासावत के संगमारागया, वैसेही ईसका भाई नं १ कानसिंह भी जेतसीओत की सहायताः में काम आया था ( मारा गया था)

नं. १ अर्जुन चाकरी करता था, इसका पुत्र नं. १ रायसिह को 'रोहिचे '(जोधपुर) का पद्दा मिला था, वाद में वि. सं. १६६९ में भाद्राजण के 'रायमा' का पद्दा नं. ६ के केसोदास के शरीक में मिला था, वैसे इसे वि. सं. १६८५ में 'सीहराणा'

का भी पहा मिला था. नं. ६ केसोदास के पहे में लालपुर भी संयुक्त था, और नं. है अर्जुन को वि. सं. १६८९ में 'सिंहराणे 'का पट्टा मिला था.

नं, ैं वीरसिंह के पट्टे में भाद्राजण का गाम 'रेवडा 'था व नं है मनोहर 'तावराणी 'में रहता था. नं है जेतसी, राठौर नगावत को तुरक ने पकड लिया उस झगडे में यह मारा गया.

नं. ूँ भेरव, इसकी ओलादवाले 'भरोत सांचौरा चौहान ' कहलाये इनका पुरत नामा व संक्षिस इतिहास नीचे मुआफिक है.

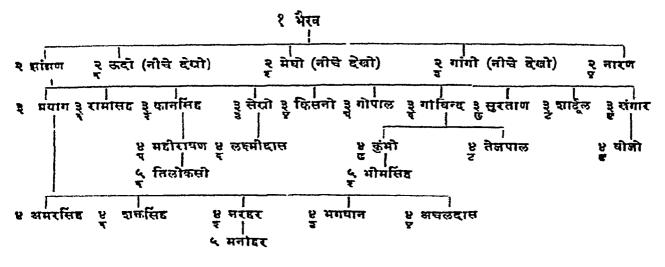





नं. २ झांझण राठौर मालदेव का सुलरा होता था, उसका पुत्र नं. ३ प्रयाग को मोटा राजा ने 'गादेरील ' का पट्टा दिया, प्रयाग का पुत्र नं. ४ अमरसिंह के तरफ 'गादेरील ' था, और नं. १ शक्ति के तरफ 'गोपडी ' गाम था, बादमे वि. सं. १६७२ में 'रूदिया कुवेल ' मिला जो पीछे से छूट गया. नं. १ नरहर को वि. सं. १६७० में 'नरावास' का पट्टा मिला, वि. सं. १६७१ में अजमेर की लडाई में राठौर गोविन्ददास मारा गया तव यह भी वहां मारा गया, नरहर का पुत्र नं. ५ मनोहर वि. सं. १६७२ में 'वरकरार ' में रहा बाद वि. सं. १६८१ में उसे 'हलाणा' मिला, और वि. सं. १६८२ में वह राठौर अमरसिंह नागौर वाले की सेवामें चला गया, उसके काका नं. १ भगवान को वि. सं. १६७८ में 'तातूवास ' मिला था.

- नं. रे मेघा, यह राठौर पृथ्वीराज की सहायता में मेहते की लडाई में मारा गया.
- नं. ३ गांगा का पुत्र नं. १६ जीवा यह मोटा राजा की सेवा में था, इसको वि. सं. १६४० में 'दातिणया ' ग्राम का पट्टा व बाद में 'माणकवाव ' का पट्टा मिला था इसके पुत्र नं. १५ लाखसी उर्फ भोज के पास 'माणकलाव' व 'वरकरार' का पट्टा था, मगर वादमे राठौर देवराज से डर कर चला गया, यह दलपत राठौर की सेवा में रहा वहां मारा गया, जीवा के पुत्र नं. १६ महेश के पट्टे में वि. सं. १६७४ में 'भूतेल, भाटीव ' ग्राम का पट्टा था.
- नं. रिं रामसिंह, यह 'पोकरणा' ग्राम में चंद्रसेन राठौर की जो देवराज के साथ लडाई हुई थी उसमें मारा गया.
- नं. रैकानसिंह, यह 'मेहगढ' में मरा, इसका पौत्र नं. रितलोकसी को 'वाघलोप' याम का पट्टा नियाणा परगने का निला.
- नं.  $\frac{3}{3}$  सेखो यह वि. सं. १६४० में सिरोही के राव 'सुरताण' के साथ शाही फोज की लड़ाई हुई उसमें 'दताणी खेत' में मारा गया, यानी यह राठौरों की सहायता में था, इसके मारे जाने पर इसका पुत्र नं. हूं लक्ष्मीदास को वि. सं. १६४० में 'वासणी' का पट्टा मिला व वि. सं. १६७७ में 'सिराणां' का पट्टा मिला.
- नं. है किसनो, यह राठौर चंद्रसेन के पुत्र उग्रसेन के पास था सो उसके साथ मारा गया.
- नं. रें गोपाल यह राठौर कल्याणदास (कला राठौर) रायमछ के पुत्र जो 'सिवाणागढ' का मालिक था, उसकी सेवा करता था, अकबर बादशाह ने सिवाणागढ पर चढाई को तव कला राठौर के संग यह भी मारा गया.

नं. है गोविन्द, इसके तरफ 'गोदरी, करमसीसर' का पद्य वि. सं. १६४२ में नं.३ प्रयाग के शरीक में था, वाद में 'हीरदासर' का पट्टा इसके पुत्र नं. है कुंभा के शरीक में था. कुंभा वि. सं. १६६२ में गुजरात के प्राम 'मांडवा' जो (रेवाकांठा में है) वहां मारा गया. कुंभा के पुत्र नं. के भीमसिंह को वि. सं. १६७५ में भाद्राजण का गांव 'कोराणा' वि. सं. १६७८ में तथा जोधपुर का गांव 'झंझाडा' वि. सं. १६८६ में व मेडते परगने का प्राम 'पोलावस' का पट्टा मिलाथा वाद में वह वि. सं. १६९१ में राठौर अमरसिंह नागौर वालेकी सेवामें चला गया, गोविन्द का पुत्र नं. टूं तेजपार्ल के तरफ 'हीरदासर' का पट्टा था.

नं. है सुरताण, यह वि. सं. १६४० में एक माह 'हीरदासर' रहा वादमें 'गादेरी' गया और आखिर में इसके पास 'चीनडी' (आसोप परगने का) पटा था, इसका भाई नं. है शार्दृल, धवेसां के साथ युद्ध हुआ उसमें मारा गया. इसका भाई नं. है खंगार राठौर किसनसिंह के साथ रहता था.

नं. है वीरम व उसका पौत्र नं. के अचला, यह दोनों वि. सं. १६१८ में राठौर देवीदास के साथ मेहते की लड़ाई में मारे गये. अचला के पुत्र जो नं है उदा के भादा-जण में था, (नं. ६ तेजसी वि. सं. १६८२ में) उसको वि. सं. १६८५ में जालोर परगने का 'तालीयाणा ' याम पट्टे में मिला.

नं. ५ अखेराज के पुत्र नं. १ राणा को वि. सं. १६७७ में 'खिलोहरी' का पटा मिला, बाद वि. सं. १६८४ में 'अहूर' व वि. सं १६९० में 'डांगरे' का और वि. सं. १६९५ में 'समृचे' का पट्टा मिलाथा.

नं. ६ शार्दृलसिंह इसको वि. सं. १६७२ में, 'भूभादडे का.' पटा (परगना पाली) मिला जो उसके पुत्र नं. ६ मनोहर के पास वि. सं. १६८१ में कायम रहा अलावा इसको वि. सं. १६८८ में सोजत परगने के 'सापां ' ग्राम का पटा मिला था.

नं. ९ राणसिंह इसको राठौर राव मालदेने (मालाणीवालेने) सिवाणा में 'समदडी' की जागीर दी. उस वक्त सांचौर की जागीर नं. हैं तेजसिंह के पुत्र पीथल ने अपने चचेरा भाई जगमाल (नं. दें वाले) को मार कर दवा लीथी जिससे राणसिंह ने सांचौर के प्रदेश पर हमला करके उसको वरवाद किया जिससे पीथल सांचौर छोड कर चला गया.

नं. १० महकरण इसकी पुत्री की शादी राठाँर राव उदयसिंह (मोटा राजा) के साथ हुई थी जिसका पुत्र राव दलपत हुआ. यह तुरकों के साथ युद्ध में मारा गया.

नं. र् लूणसिंह, इसकी ओलादवाले ' लूणावत सांचौरा चौहान ' कहलाये, इनका वशवृक्ष नीचे मुआफिक है.



नं. 🔆 मांडण, इसकी ओलादवाले 'मांडणोत सांचौरा चौहान 'कहलाये. इनका चंरावृक्ष व संक्षिप्त इतिहास नीचे मुआफिक है.

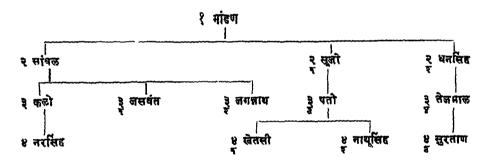

नं. २ सांवल, खेरालु परगने के 'रावला' ग्राम में मारा गया, वि. सं. १६७१ में इसको और नं. रे सूजा को भाद्राजण का गांव, वाला व नीलकंठ पट्टे में मिले.

नं. है धनसिंह, इसको वि. संबत् १६७० में 'मेहली' व वि. सं. १६८३ में 'इंद्राणे' का पहा मिला.

नं. 🕴 पत्ता, इसको वि. संबत् १६८५ में ' सीराणा ' पहे में मिला.

नं. है तेजमाल, यह धनसिंह के बदले चाकरी करता था सो 'तीमरणीराम ' कहा गया.

नं. ११ सीखरा, इसकी पुत्री की शादी राठौर राव रायमछ से की थी, यह ' मोटा राजा ' के पास चाकरी करता था, 'खेजडली' का पट्टा तीन गांचों सहित इसकी जागीर में था, इसकी ओलाद में नं. रहे उदयसिंह को ( नं. रहे विसनराम के शामिल ) मेडते

परगने का 'भीनावास' पहा वि. सं. १६८३ में दिया गया, इसके अतिरिक्त नं. १४ विसनराम को वि. सं. १६८२ में पाली परगने का 'रूपावास पहा' भी मिला था.

- नं. दे देवीदास यह 'मोटाराजा ' की सेवामें था और वीरत्व में उसके वरावरी का गिना जाता था, इसको वि. सं. १६४० में जोधपुर परगने का 'चेवाडिआ' व ओइसा परगने का 'तातूवास ' व दृनाडे का 'गोविंदवाडा ' व जोधपुर का 'दहीपुरा ' वगरह पट्टे की जागीरें मिली थी. इसके वेटे नं. है 'कचरा ' को वि. सं. १६६३ में 'तातूवास ' व. वि. सं. १६७४ में 'हुणगांम' (सोजत परगने का) का पट्टा मिला, यह वि. सं. १६७७ में 'तीवरली' में मारा गया, इसके भाई है केसोदास को वि. सं. १६७३ में 'दहीपुरे ' का पट्टा मिला था.
- नं.  $\frac{11}{5}$  सावंतसिंह यह राठौर राव दलपत का मामा होता था, इसकी ओलाद के 'निवावत सांचोरों' ने दलपत राठौर की बहुत ही चाकरी उठाई थी, इसके चार पुत्र नं.  $\frac{12}{5}$  हार्दृलसिंह नं.  $\frac{12}{5}$  गोपालदास नं.  $\frac{12}{5}$  बलूजी  $\frac{12}{5}$  अचलदास, दलपत के पुत्र महेशदास राठौर के संग में रहते थे, जब शाही सेनापती 'मुहव्वतखां' दक्षिण में फौज ले गया तब 'दौलतावाद' की लडाई में तीनों भाई मारे गये सिर्फ नं.  $\frac{12}{5}$  वाला घलूजी व राठौर महेशदास बचने पाये, वादशाहने राठौर महेशदास को 'जालोर' दिया ओर बलूजी को 'सांचौर' इनायत किया.
- नं. \(\frac{12}{2}\) बलुजी, यह बादशाही फौज में मनसबदार (सरदार) था, इसके पास सातसों पेदल और चारसों घोड़े की सरदारी थी. इसको वि. सं. १६९९ में 'सांचोर' वादशाह की तरफ से मिला. वि. सं. १७१७ में यह पूरव में गया और वहां पर ही मर गया. किसनगढ के महाराज मानसिंह इसका शोहित्र होता था. बलूजी का पुत्र नं. \(\frac{13}{2}\) वेणीदास शाहो फोज में चारसों पेदल व एकसों घोड़े का सरदार था. जिसका भाई नं. \(\frac{13}{2}\) नरहरदान वि. सं. १७१४ में घोलपुर की लडाई में मारा गया. वेणीदास के पुत्र नं. \(\frac{13}{2}\) शक्तिह के पास ढाईसों पेदल व तीस घोड़े की ही मरदारी रहने पाई थी.
- नं. १२ कल्यांण यह राव दलपत के पुत्र झुझारसिंह के संग रहता था जब झुझारिसह मारा गया तब यह भी साथ मारा गया.
- नं. १२ अजीतसिंह इसको संवत् १६७५ में 'केरला ' का पटा (पाली ) मिला था, पह राठौर कनीराम ( दलपत के वेटे ) कें संग वराहनपुर में मारा गया.

वर्तमान समय में 'साचौरा ' चौहानों की कहां २ जागीरें हैं उसका पुग पत्ता नहीं मिला, वसे सांचार में जो चौहान मीजुद हैं उनका इतिहास नहीं मिलने से जोधपुर रियासत की एक हस्त लिखित ख्यात से जोधपुर रियासत में सांचौरा चौहानों का जो इतिहास मालूम हुआ, वह नीचे मुआफिक है.

उक्त ख्यात से पाया जाता है कि जोधपुर रियासत में वर्तमान समय में, कल्याणपुर, अरणाप, सूराचंद, राखी, सखवाव, सर, चित्तळवणा, गोळासण, सोपतरो, सापळो, बडा रोइचा, आदि गांवोंकी जागी रें सांचौरे चौहानों के तरफ है, जिसका पुश्तनामा नीचे मुआफिक है.



उपर के पुरत नामा के नं. ६ दूर्जनिसिंह कल्याणपुर की जागिर पर वि. सं. १८६१ में था, और जब जोधपुर की फौज सिरोही पर आई तब यह भी फौज में शामिल होना जोधपुर महाराजा के मिती चैत्र सुद १० सं. १८६१ के ×परवाने से मालूम होता है.

नं. ९ दोलतिसंह के तरफ भी कल्याणपुर की जागीर थी, और वह 'राव' की पदवी से भूषित थे, इनको जोधपुर रियासत से कुरब की इज्जत 'दोए हाथ का कुरब, बांहपसाव वैठक में डावी मिसल में, सिरायत के बाद बैठक, व घोडा डावी बाजु में सिरायत के पीछे खेडने की 'थी. इनके वहां गमी होवे तव रियासत जोधपुर की तरफ से 'मातमपोसी ' होती थी और एक टंक आधी रात की नोवत, गमी के मान में वंध रखने में आती थी. इस समय क्या बरताव है वह मालूम नहीं है.

<sup>×</sup> उक्त परवाने में चुां. राव दूरजनिंसिय जालमिंसियोत का नाम है और जीपपुर दरबार ने अपनी कलम से आडी ओल में लिखा है कि "बंदगी में हमगीर हो ज्युही हमगीरी सु उठे रह उठारो (सिरोही का) बंदोबस्त मजबूती रावजो." दूसरा परवाना वि. सं. १८६८ काती सुद १२ का वि. सं. १८६९ वैशाख वद १४ व इसके अलावा फिर भी है.

ैं मुलराज के तरफ 'नुराचंद' की जागीर थी. यह वि. सं. १८९२ में जोधपुर के महाराजा के पास गयाथा, उस समय इसको वडी इजत के साथ शिरोपाव दिया गयाथा.

नं. १ नायुसिह के तरफ 'अरणाप' की जागीर थी. इसको कुरव एक व वांह पसाव को इज्जत थी.

नं. १ पदमसिंह के तरफ 'राखी' पट्टे की जागीर थी, यह 'राव' की पदवी से भुपित थे. वि. सं. १८६० में 'राखी ' पट्टा इसके वडाउओं को मिला था, वेसा पाया जाता है. इसको कृरव दोए, वांहपसाव, हाथका कृरव, सामावेसण का कृरव, घोडा आगे खड़ने का कृरव, और खासा टांभण के कृरवों की इज्जन रियासत जोधपुर की तरफ से दी गई थी, वि. सं. १९२३ में रियासत की तरफ से जो कागज पत्र लिखा जाय उसमें इनको "नरकोपमा" का इलकाव लगाकर लिखावट करने की इज्जन थी.

नं. ूँ संभुतिह, नं. ७ पृथ्वीतिह नाओलाद होनेसे, करवाणपुर की जागीर पर गोद गया था.

नं. ुं त्रक्ष्मणिनह के तरफ 'सर ' गांव को जागोर थी. इसको वि. सं. १८८१ में कुरव एक व वि. सं. १८८७ सें 'वांह पसाव ' की इजन जोधपुर रियासत के तरफ से दी गई.

नं. १० जुनाणसिंह के तरफ 'सख़वान ' की जागीर थी. इसको जोधपुर रियासत के नरफ से कृत्व बंगरह इज्जत नं. , पदमसिंह के मुआफिक थी, लेकिन लिख़ावट में 'सम्बोपमा नहीं लिखा जाता था मगर 'मातनपोसी ' होती थी.

दया दानात के सिवाय सांचीरा चीहानों के तरफ जो जो जानीरें है उनके यास्ते अनुमान होता है कि, सांचार के चीहानों के वंश दक्ष के नाथ उन लोगों का नीचे नुआफिक सम्बन्ध है, यानी-

१ नं. ई धीरसिंह की ओलाद के धीरोत सांचोंग के वंश हक्ष नें नं. ई रायसिह, अर्जुतोत की ओलाद में क्रमश २ शिवदान ३ अमानसिह ४ भीमिनिह ५ हिस्मतिनिह ६ विजयसिइ व ७ देवीसिंह हुए थे. देवीसिंह के तरक 'वडारोईचा ' की जागीर थी, और एक वडा कुरव व बांह पसाव की इज्जत जोधपुर रियासन के तरक से इनायत थी. गुजरात राजस्थान के इतिहास से पाया जाता है कि जोधपुर के महाराजा अजीतसिह के पुत्रों आणंदसिंह, नयसिह व की तोरसिह को 'रोइचा ' के चौहान मानसिह व देवीसिंह ने अपने पास रखकर सहायता की थी, विलक आणंदसिंह को इडर का राज्य मिन्ना तव देवीसिह उसकी सेवा में उपस्थित थां, वाद में वह

लडाई में काम आया, उसके भाई मानिसह को इडर के राज्य में 'मुडेटी 'की जागीर मिली थी. पाया जाता ह कि मुडेटी के चौहान 'सांचौर चौहान' है.

२ नं. दूँ भैरव की ओलाद के 'भैरोत सांचौरा' के वंशवृक्ष में नं. हुँ इसरदास की ओलाद में कमशः २ रायिसह, ३ मालदान, ४ मोहकमिंह (यह वि. सं. १८९१ में था. परवाना मिती पोष सुद ६) व ५ वेरीसाल हुए थे. वेरीसाल के तरफ 'सापला 'वगैरह जागीर थी, और इसको एकवडा कुरव व वांह पसाव की इज्जत रियासत जोधपुर के तरफ से थी.

३ इनके सिवाय 'सोपतरा ' की जागीर पर क्रमशः? अनाडितह, २ शाई लिसिंह, ३ जुवानिसेंह व ४ पीरदान हुए. पीरदान को कुरव एक की इज्जत थी. "चीतलवाणा व गोलासण " की जागीर अणंदिसंह वीरमोत के तरफ वि. सं. १८७६ में (परवाना रियासत जोधपुर मिती जेठ वद ५ सं. १८७६ का है.) थी. इसमें से 'चीतलवाणा' उसके पुत्र 'पदमसिंह ' को मिला, जिसको एक वडा कुरव व वांह पसाव की इज्जत थी, और आणंदिसेंह के पौत्र रामसिंह विजयसिहोत के तरफ 'गोलासण ' की जागीर थी, जिसको एकवडा कुरव की इज्जत थी. इन लोगो के सिदाय, एक दूसरी जागीर में कमशः १ हरिसिंह, २ फतहिंसह. ३ खुमाणसिंह, ४ थानिसंह, ५ सरदारिसंह व उसका पुत्र जगतिसंह था, जगतिसंह को जोधपुर रियासत की तरफ से एकवडा कुरव व वांहपसाव की इज्जत थी. इसी मुआफिक फिर दूसरी एक जागीर में कमशः १ रहमल, २ अभयसिंह, ३ मूलराज व उसका पुत्र अमानिसंह था, जिसको एक कुरव व वांह पसाव की इज्जत थी.

जो कि 'सांचारां चोहानों 'के तरफ से इतिहास प्राप्त न होनेसे उनका सम्पूर्ण शृंखलावद्ध वंश वृक्ष नहीं वना हे, लेकिन यह वहादुर और निमकहलाल राजपूतों के वास्ते मृता नेणसी ने तकलिफ ऊठाई थी, उसकी कदर हावे और उससे 'सांचौरा चोहानों को अपनी जाहोजलाली का ख्याल पेदा हो सके, इसो कारण से इस पुस्तक के लेखक ने होसकी उतनो तपास करके उपर का इतिहास लिखने की अपनी फर्ज समजी है.



नांट-मुढेरी ठीकाना ईंडर के राज्य में है. वहां के चोहानों में 'सूर्वमल ' नामका वीर पुरुप ने 'सुढेरी का सुरवमल ' नाम, प्रख्याती में लाया था. राप्तमाला नामकी पुस्तक में फार्बम साहेम ने इसके भास्ते कई पृष्ट लिखे है.

## प्रकरण १८ वाँ।

# सागडिया चौहान.

नाडोल के राव लाखणसी के वंशज अश्वराज उर्फ आसराव के पुत्र 'सोहड' वागडिया चोहानों का मूल पुरुष था. (प्रकरण ९ वां के वंशवृक्ष में नं. वाला)सोहड के वाद क्रमशः २ मुंधपाल, ३ हापा, ४ महीया, ५ पत्ता, ६ देदा, ७ सहराव, ८ दूसरा मुंधपाल, ९ वरसिंह, १० विशलदेव, ११ भोजदेव, १२ वाला, व १३ हुंगरिसह हुए. इन लोगों के कट्जे में पिहले नागोर पट्टी का देश था, पिछेसे 'डाहिल्या परमारों' का लापर, द्रोणपुर आदि इलाके पर कट्जा करके वहां राज्य करने लगे. 'मोहिल चोहानों 'की ख्यात में लिखा है कि 'साजन' नामक चोहान श्रीमोर नामक परगने में राज्य करता था उसका पुत्र मोहिल था, मोहिल को अपने पिता के साथ अन बनाव होनेसे उसने संतन नामक शाहुकार से इन्य की सहायता पाकर, लापर—द्रोणपुर के उपर आक्रमण किया, इस युद्ध में १००० आदमी दोनों तरफ के काम आये और मोहिल चोहान का विजय हुआ, जिससे इन लोगों के हाथ से लापर—द्रोणपुर का राज्य लूट गया.

नं. १३ हुंगरसिंह वीर राजपूत था, वह कुछ समय तक वागड (वांसवाडा—हुंगरपुर का देश वागड कहलाता है उस में) में रहा था. इसी कारण से 'सोहड' की ओलाद वालें 'वागडिया चौहान' कहलाये गये. हुंगरसिंह सेवाड के राणा 'सांगा के' समय में विद्यमान था. यूता नणसी की ख्यात में लिखा है कि राणा सांगा इसका वडा सन्मान् करता था, और 'वदनोर' की जागीर उसको दे रखी थी. हुंगरसिंह के वनाये हुए महलान तलाव आदि वहुतसे स्मारक वदनोर में विद्यमान है. इस समय 'वागडिया चौहानों' के कटजे में वांसवाडा व हुंगरपुर रियासत में वडी २ जागीरें है. मूता नेणसी की ख्यात से नीचे मुआफिक वंशगृक्ष हुंगरसिंह की ओलाद वालों का वि. सं. १७२१ तक का प्राप्त होता है. उसके बाद कीन २ हुए उसका इतिहास तलाश किया गया, परन्तु उन लोगों के नहीं देने से जो कुछ ख्यात मिली है उससे ही सन्तोप करना पडा है.

#### १ वंशवृक्ष वागडिया चौहान.

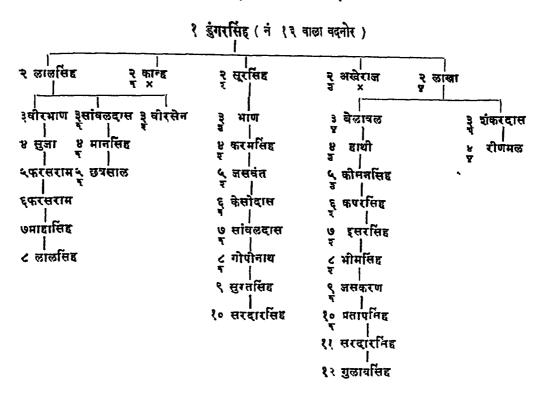

# डपर्युक्त बंशनृक्ष का संक्षिष इतिहास.

नं. १ डुंगरसिंह—इसका दृसरा नाम पर्वतिसंह होना पाया जाता है. सिसोदियों की ख्यात में िळ्ला है की, जब वांसवाडा का राज्य नहीं था, और वागड के ३५०० गाव डुंगरपुर के रावल उदयसिंह के कब्जे, में थे, उस जमाने में चौहान पर्वत उनकी चाकरी में था. रावल उदयसिंह को पृथ्वीराज व जगमाल नामक पुत्र थे. रावल पृथ्वीराज जब डुंगरपुर को गद्दी पर बैठे तब जगमाल वागी हो गया. पृथ्वीराजने जगमाल के उपर फीज भेजी जिसमें चौहान पर्वतिसिंह मुख्य था. पर्वतिसिंह ने जगमाल को हरा कर भगा दिया, और वह रावल पृथ्वीराज के पास आया, लेकिन किसी आदमी ने कह दिया कि जगमाल को मारना चाहते तो मार सक्तेथे, परन्तु रावत पर्वतिसिंह ने उसको नहीं मारा जिससे रावलजी चौहान पर्वतिसिंह पर नाखुश हुए, और जब पर्वतिसिंह मुजरा करने को आया तब मुजरा नहीं लिया, जिससे वह नाखुश होकर जगमाल के पास चला गया, जगमालने इसकी मदद से बडे जोर शोर से वगावत शुरू की और चार पांच महिनो में डुंगरपुर का देश वरवाद किया, अखीर डुंगरपुर का देश आधोआध जगमाल को देना कबूल करने पर पर्वतिसिंह ने सुलह करा दी, उस रोज से वांसवाडा की रियासत अलग कायम हुई, और १७५० गांव लेकर जगमाल वांसवाडा में रावल पद को धारण करके गद्दी पर बैठा.

राणा सांगा ने जब कि अहमदनगर के वादशाह पर चढाई की उसमें हुंगरसिह और उनके बहुत से भाई बेटे काम आये. वांसवाडा का राज्य कायम होनेसे वागडिया चाहानों का पर वागड में बहुत मजबूत हुआ, और मही नदी के किनारे का देश उनको जागीर में दिया गया.

नं. रे कान्ह वडा वीर राजपूत था. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि राणा संगा ने अहमदनगर पर चढाई की तव अहमदनगर के किले के किवाड जो लोह के थे वो ऐसे गरम होगये थे की उन किवाडों को तोडने के वास्ते हाथी को उस पर लगाये गये, लेकिन गरमी के सवव से हाथी वापस लोटे, जिस पर कान्ह ने महावत से कहा कि में किवाड के पास खडा रहता हुं सो मेरे को वीचमे रख कर मेरे बदन पर हाथी अपने दांत लगा कर किवाड गिरा देवे ऐसी तजवीज कर. महावत ने उस मुआफिक उसको वोचमे रख कर हाथी से हमला कराया, जिससे किवाड टूट गये और कान्ह का चूराचूरा हो गया.

नं. ४ गुजा वडा पराक्रनी हुआ, वह सही नदी पर अपने काका सांवलदास आदि चौहानों समेत उदयपुर महाराणा के विरुद्ध युद्ध में काम आया. जिसके वास्ते पांचेटिया के कवि आडा किशना ने कहा है कि—

" गज टाटे पछे गार्थायो गिरपुर. घर मंडल हर पछे हता; वध वार्धायो भानते वागड, सूंने कटक नां सांसे ईाया." " दुंगेर हरा भूते दुंगरपुर, जगत जाणेगा खुओ खुओ; दीटो रहां कहीयो दिवाणे, महो किनारे सहीं ग्रुओ." " परिसे नणो एट पेटो, गाम्हा है देंगसहस सकतः, ग्ले पूना वर्णा न सहियो, गोखे दोट खीजेता गन." " भावत, कमा संगीना माखे, भाण नणो वहीयो कुछ भाण; महिमक्क वडो बटक मेवाडां, चासी चल बहुटो चहुआण."

नं. १ मानसिह-बांसवाडा के रावळ मानसिह का प्रधान था, उसके बास्ते मृता नेणसी की स्यात में बहुत कुच्छ लिखा गया है.

मृतां नेणसी को ख्वात में लिखा है कि × × " हुंगरपुर वांसवाडे मुदे चहुआण दागटोआ चुआण हुंगरसी वालाऊत रा पोतरा माथ इणारे वाप दादे तदा हुंगरपुर वांसवाटा रा धणीया ने सदा धाँप उथापे छे. वाहरली फोजां राणा री पातसाह री आवे छे तो चहुआण स्थांम नदी राणा रे मुलक रें गडा संध छे. तिण लोपतां चहुआण सदा मरे छे. सोम नदीरे ढाहे चहुआण काम आया त्यांरी छतरी छे. वागडरे कांठे चहुआण भड़ किवाडरा राजपूत विधीला छे. सु धणीयारे ने चहुआणांरे रस थोडा दिन हुवे छे. तद मारवाट रा रजपूतानूं वडा वडा पटा देने सदा वागड रे थान वास राखे छे. " × ×

वागडिया चोहानों और वांसवाडा के रावल के दरिमयान विरोध होने का यह १ सुना २ देगाविर हा वीज, ३ राजा, ४ महागणा की कीच, ६ मावल्याम, ६ करमधी, ७ वीरमाण वा प्रथ्न. कारण पाया जाता है कि रावल जगमाल के बाद वांसवाडा की गद्दी पर रावल प्रतापिसंह बैठा उसको पुत्र न होनेसे उसने अपनी पासवान पदमणी के बेटे मानिसंह को गद्दी दी. उसके समय में खंचु के भीलों ने सिर उठाया, रावल मानिसंह ने भीलों को सजा दी और उनके मुखीये को पकड लिया, लेकिन मौका मिलने पर भील ने मानिसंह को मार डाला, जिस पर रावल का प्रधान वागिडिया चौहान मानिसंह सांवलदासोत (नं. है वाला) था, उसने भील को मार डाला, और खुद वांसवाडा का मालिक वनकर गद्दी पर बैठ गया.

इस विषय में मृता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि ×× "तिण दीन डुंगरपुर रावल सहसमाल धणी छे.तिणनुं मान सुं कहाव कियो जु तू कूण आदमी सु (किस रिस्सेदारी से) वांसवाडा री धरती खाय. सुं आ वात मानी नहि. मांन दत्त मांहो माह अदावत हुई तद रावल सहसमल चढ यान उपर आयो बेढ हुई सोमान सावलदासोत बेढ जीती. रावल सहसमल बेढ हारी वेस रह्यो. तठा पछे राणे प्रताप उदैसिंघौत (महाराणा प्रतापसिंह) वात सूणी. इण भात मान मोट मरद थको वांसवाडो खाय छैतरै वांसवाडा ऊपर फोज सीसोदीयो रावत रायसिंघ खंगारोत ने सीसोदीया रतनसी कांधलोत ने असवार हजार ४००० दे विदा कियो. चहुआण मान यांरे सामे आयो. आयने वेढ करी. रावत रायसिंह काम आयो. दोवाण री ( महाराणा की फोज ) साथ भागो. मान चहुआण वेढ जीती. राणौ ही बेस रह्यो. तठा पिछे चहुआण सान नुं सारा (सब.) वागडीया चहुआण मिलैने कह्यो. तो तुं धणी फनी छै. आपै वांसवाडा रो धणी कदी नहि. 'आपै बांसवाडा रो सड कीवाड छां. थंभ छां. न को हेक पाटवी जगमाल रो पोतरो पाट साथे थाप. तद उप्रसेन करुपारो (१ जगमाल रावल का पुत्र किसनसिंह व उसका पुत्र करुपाणसिह किसनसिह व कल्याणसिंह को गद्दी क्यों नहीं मिली थी इसका पत्ता नहीं चलता है.) मोसाल थो तिणारे तेड ने रावलाई रो टोको दोयो. " × × तात्पर्य यह है कि मानसिंह. ने वांसवाडा दबा छेने पर उनके उपर डुंगरपुर के रावल ने व उदयपुर के महाराणा ने फौज भेजो परन्तु उन दोनों की सफलता नहीं हुई जिससे वह बैठ रहे, और वागडीया चौहान भाइयातों के कहने पर उसने रावल जगमाल का पौत्र कल्याणसिंह के पुत्र उग्रसेन को बुलाकर वांसवाडा का रावल मुकरर किया.

वागडीया मानसिंह को राज्य प्राप्ति का बहुत लोभ था, उसने रावल उग्रसेन को गद्दी पर वेठाया लेकिन वांसवाडा रियासत व महलातों में अपना आधा हिस्सा कायम रखा, और खुद महलात में रहने लगा. रावल उग्रसेन उस समय नाम के धणो थे, क्यों कि वांसवाडा में भी उसका अधिकार नहीं चलता था, विक एक महल में दोनों रहने से रावल के जनानी सरदारों की वेअदबी होने लगी. रावल के राजलोकां साथ जोधपुर

के राटाँर राव आसकरण चंद्रसेनोत की विधवा राणी 'हाडी 'रहती थी. उसके तरफ मानसिंह की कृदृष्टि होनेसे वह अपना शील बचाने को आप्घात करके मर गई, इस घटना से रावल उपसेन को बहुत हूरा मालम हुआ, जिससे रावत स्रजमल जेतमलोत हारा चोली महेसर का केसोदास भीवोत को पक्ष में लेकर वांसवाडा पर अचानक हमला कर मानसिंह को भगाया. इस मदद के बदले में रावल ने अपनी तीन बहिनों के विवाह केसोदास के साथ किये, और रावत स्रजमल को रु. २५००० की जागीर का पहा इनायत किया.

मानसिंह भाग कर वादशाह के पास पहुंचा और शाही फोंज की मदद से वांसवाडा छीन लिया, जिससे रावल उग्रसेन पहाड में चले गये. स्रजमल ने रावल को जुसराल में भेज दिया और खुद पहाड में रहा. वाद मोंका पाकर भोलों की सहायता से अचानक शाही फोंज पर छापा मारा. इस लड़ाई में मानसिंह के वहुत आदमी मारे गये, और शाही फोंज का सरदार अपनी फोंज लेकर चला गया, जिससे मानसिंह को वांसवाडा छोड़ना पडा. वह फिर वादशाह के पास पहुचा, लेकिन स्रजमल भी रावल के साथ उसके पीछे शाही खिदमत में हाजिर हुआ, जिससे मानसिंह को वादशाह की सहायता नहीं मिल सकी और वापिस लोटना पडा. वह अपने वतन के तरफ आ रहा था तव रासते में बाहनपुर में स्रजमल ने उसको (वि. सं, १६५८ में ) मार डाला.

मानसिंह के बाद बागडिया चोहानों का इतिहास प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु उनका सम्बन्ध बागड के साथ मजबूत जुड़ा हुआ था. बागडिया चोहानों का दबाव ज्यादह होने के कारण राठौर आदि दृसरी खांप के राजधूतों को रख कर वांसवाड़ा के रावलने चोहानों को काज़ में रखने का यत किया था, उसी कारणसे 'कुशलगढ़ ' की वड़ी जागीर राठौरों की बांसवाड़ा रियासत में होने पाई है.

नं. ९ न्त्तिसह, नं. ८ गोपीनाय का पुत्र जो पागल हो गया था, और उसी कारण से उसके पेर में हमेश वेडी रखी जाती थी. जबिक बांसवाडा पर राणा की फोज आई, और युद्ध हो थाजे बजने लगे, तब स्रिक्तिंह ने अपने भाइओं से पूछा कि यह क्या है. तब किसी ने कहा कि आज दुइमन आ रहा है सां नुन्हारा नमाशा देखेगा, जिस पर बह एकदन होशमें आया और वेडी कटवा कर युद्ध करने में प्रवृत्त हुआ, उसने इस कदर पराक्रम दिखाया कि दुइमनों को भी आश्चर्य हुआ, उसके विषय में पांचेटीया के किदराज आडा द्यालदास ने कहा है कि.

<sup>&</sup>quot; रावल री नाड बातीयो भैरां, अभी भाग खुद के अर्थांगः "

<sup>&</sup>quot; आपरे भोम उत्तरे आयाः सहै नहि दल मृत्नियः "

- " जपरे मही सामहे अणीये; साका लग वचीया पतसाहः"
- " रात्र चहुआण भलो रोह्डीयो, राण कटक खागां रैप राह. "
- ' समरह मोहेंर वानीयो सूजो, सरगे तको उचाले चांव; "
- " पहेलां नाय तणो भड पडीयो, पाछे दिया घरा दैस पाव."
- " कल हण वर द्सरो केशव, वारांगना आई वरण. "
- " सूरज चांद किया दोए सारती; मोटे पव कीधी मरण. "

दूसरा इसके विषय का एक त्रंवकडा कविराज आढा शंकरदान के मुखजबान से उतारा गया जिस्में इसके पागल पन के विषय में इशारा किया है वह यह है कि-

- " 'तेंडा जोवसी खल अजव तमाशा; पेंडा रोप खडा जुद्ध पमा. "
- " एंडा वोलणहार अनम्माः वेंडा उठ त्रंवागळ वेग्गा."
- " भालां खुर अचालां भारतः सवळां वाजी सोक सरगां. ''
- " झीक उपाह दिये खळ झाला; काला वावर खाग करंगाा. "
- " आयो चाल फवजां उपरः रे जग मांही सबील रहल्लाः "
- " साह भूजां मदारिक हमे श्रम; गाह खळां खग बाह गहल्ला."
- " वीत्त समापण क्रांत तणो वर; टाइण फोन अरि दल ढूंको. "
- " नाथ तणो स्रतेस नभ्ने नर; चीत्त न थो ठर्ने रीत न चूँको. "

तात्पर्य यह है कि सूरतसिंह दुश्मन की फौज को हट।कर मही नदी पर मारा गया.

इस पुस्तक के लेखक ने वागडिया चौहानों का ज्यादह इतिहास प्राप्त करने की कोशिश की, सगर नहीं मिला, सिर्फ इतनाही मालूम हो सका कि वर्तमान समय में वांसवाडा व हुंगरपुर रियासत में जो 'सोलह-वत्तीस' सरदार कहलाते हैं उनमें वागडिया चोहानों की नीचे मुआफिक जागीर हें, यानी १ मोटागांव, २ अधुणीं, ३ सेतवाला, १ गड़ी व ५ गनोडा, यह पांच ठीकाने वांसवाडा रियासत में 'सोलह' में गीने जाते हैं, और ६ बीछीवाडा, ७ छाजा, ८ भुखीया, ९ माईयावा, १० वसी, ११ भूवाला, यह ठिकाने 'वत्तीस' में गुमार है. उसी मुआफिक हुंगरपुर रियासत में, १ वनकोडा, २ ठाकरडा, ३ पीठ, १ माइव, ५ एमदवाडा व ६ वमासा, यह ठिकाने 'सोलह' में व ७ गांमडा, ८ वडी-पारडी, ९ छोटी पारडी, व १० वगेरी यह ठिकाने 'वत्तीस' में हैं.



Rajputana Agency Office

३ दुरमन. ४ पहिले. ५ गोपीनाय. ६ राणा. ७ केसोदास.

<sup>?</sup> तुम्हारा. २ माननेलगा, २ मुलाया. ४ पागल. ५ ठाकर की रीत.

### प्रकरण १९ वाँ.

## बाहीसा चौहान,

वालीसा चोंहान की शाखा नाडोल से निकली हुई है. ( देखों पृष्ट ५२ पर निडोल वंशदृक्ष में. नं. है वाला अजेतिसह.) नाडोल के राव लाखणसी के पुत्र अजेतिसह की ओलाद में 'वाला ' नामक पुरुष से 'वालीसा ' कहलाये हैं. वालीसा चोंहानों की जागीर गोडवार परगने में (नाडोल के नजदीक में.) थी उसका वंशदृक्ष नीचे मुआफिक हैं.

वंदावृक्ष पालीसा चौहान. ( परगने गोडवार इलाके जोवपुर के गांवों में )

राव लाखणसी के पुत्र अजेतसिंह से क्रमशः २ वजेसिंह, ३ भीमदास, ४ जोधसिंह, ५ भोजराज व ६ वाला हुआ, और उससे क्रमशः

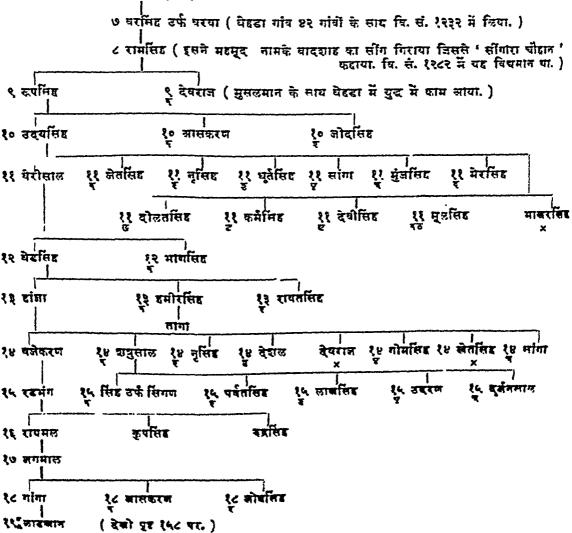



डवपुक्त वंशवृक्ष का संक्षिप इतिहास.

नं. १ से नं. ६ वालें वाला तक का इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है. वहुआ की पुस्तक से पाया गया है कि यह नाडोल में ही थे.

नं. ७ वरसिंह ने सींगा हतुडिया नामके राठोर को मार कर वि. सं. १२३२ में वेहडा-बुजरक आदि ४२ गांयो पर कव्जा किया, और वि. सं. १२३५ में 'राह' नामक पहाड पर किला बनवाया, तब से बालीसे चोहानों का स्थान 'बेहडा 'गिना गया. इस विषय में किने कहा है कि.

" यस्ये लाया पांकरे वहां वल वालीम, भाँगी कमधन साजीयी वारासँ बचीस."

नं. १० उदयसिंह ने 'संदला' गांव वसाया, यह वि. सं. १३३५ व १३४० में विद्यमान था. इसके समय में मेवाड के सीसोदिये रुद्रसिंह व उसके पुत्र लाखा ने वि. सं. १३४९ में 'वेहडा' पर आक्रमण किया. इस युद्धमें उदयसिंह का आई नं. १ आसकरण काम आया.

नं. ११ वेरीसाल पर अलाउदीन वादशाह ने चढाई करके उसको पकड कर देहली ले गयं थे, यह घटना वि. सं. १३६५ में हुई, मगर वादमें 'ईडर 'के रात्र 'खरहत ' जो इसके बहिनोई होतेथे उसने दहेली के वादशाह से लूडवा कर 'बेहडे 'में कायम रखवाया. यह वि. सं. १३७० में विद्यमान था.

- नं. 👯 जेतसिंह की ओलाद वाले 'सेवाणचा वालीसा' कहलाये गये. जिसकी ओलाद वर्तमान समय में जोधपुर इलाके के गांव १ लांपीया, २ कोट आदि में है.
- नं. ' नृतिंह के पुत्र विशलदेव के नाम से 'विशलोत गलिसा' कहलाये. विशल ने अपने नामसे 'विशलपुर' वसाया था. (जो इस समय में 'लखावत देवडों ' के तरफ है.) वर्तमान समय में 'विशलोत वालीसा' जोधपुर इलाके के गांव १ सेलां, २ करणवा, ३ खडाला, १ सुंडा आदि में है.
- नं. ११ पूनिमंह से 'धूनावत वालीसे' कहलाये, इसकी ओलाद मारवाड में है, लेकिन गांवो के नाम प्राप्त नहीं हुए है.
- नं.  $\frac{11}{3}$  सांगा की ओळाद वाले 'सांगावत वालीसे' कहलाये, जिसकी ओलाद वर्तमान समय में १ लूणावा, २ वाली, ३ लालाई, ४ रोजणा, आदि जोधपुर रियासत के गांवो में विद्यमान है.
- नं. 🖔 मुंजसिंह उर्फ मुंजा से 'मुंजायत वालीसे ' हुए. मुंजसिंह वडा बीर पुरुष था. इसकी माना चावडीजो राव +कांधल (कांधल वडा पराक्रमो था, जो जालोर के राव कान्हडदेव की सेवा में रहता था, और अलाउद्दीन वादशाह के साथ जालोर की लडाई में काम आया था.) की पुत्री थी. मुंजसिंह 'सेवाली की नाल ' (गोडवार से सेवाड में जानेक गस्ना को सेवाली की नाल कहते है.) के नजदीक 'कंटालिया गढ' में रहता था. सीसोदियों ने इसके काका आमकरण को सारा था, इस कारण से यह सीसोदियों का कहा शत्रु होकर उनके पीछे पड़ा, जब कि चिताड गढ अलाउद्दीन ने छे लिया, और राणा लक्ष्मणसिंह के कुमार अजयसिंह राणा केलवाडा में रहने लगा तब इसने पूर्व वैर का वदला लेने को उसको बहुत तंग किया था. दंतकथा में कहा जाता है कि इसके दाणी ने राणा अयजसिंह की राणी, मुंजसिंह की सरहद में होकर आरही थो तब उसके पास दाण लेना चाहा, उसने दाण नहीं दिया, जिससे राणी को देंग्णी ने रोक दी, जिस्ते पर राणी ने अपने पर के झांझर दे दिये, और केलवाडे जाकर राणा अजयसिंह को कहा कि मुंजा वालीसा को मार दो या खुद मारे जाओ. इस विषय में किन्न ने राणी के वचन निसवत कहा है कि.

" मेनाटा मुंतो मार के मुंतो थांनेजमारसी; केटियालाम्य काट के केळवाटा सु काटसी "

अजयसिंह में मुंजा को मारने का सामर्थ्य नहीं था, जिसते लाचार हो गया, अख़ीर अजयसिंह का भितजा (राणा अरिसिंह का पुत्र जो गुड़ा भृतेला के 'चांदाणा चाँहान' भीमसिंह का दोहित्र होता था.) हमीरिसिंह ने मुंजसिंह को मार कर वर लिया. इस विषय में यह वात प्रतिद्धि में हैं कि हमीरिसिंह कम उम्र का था, और वह मुंजसिंह से लड़ने के वास्ते उसके पास एकिला चला गया. मुजिसिंह सेवाली की नाल में

<sup>+</sup> गरंबन मागदा का शिरन के बान्ते ' बान्त्द्देश प्रदेव ' नामके अरुग्ण में मविन्तर शहबात दर्श है.;

महादेव का पूंजन कर रहा था, पहर दिन चढने पर वह पूंजन से उठां, तब हमीर-सिंहने उससे युद्ध मांगा. मुंजिसिंह ने सोचा की राणा अजयसिंह ने अपने पुत्रों के फायदे के वास्ते हमीर को सरवाने की गरज से मेरे पास भेजा है, जिससे उस पर घाव न करते उसको हथियार चलाने की आज्ञा दो. हमीरिसंह ने घोडे पर चढते हुए मुंज-सिंह पर (कहा जाता है कि मुंजिसिंह ने एक पैर घोडे के पागडे में रख कर हमीरिसंह को कहा कि हथियार चलाव.) कटार चलाई, जिससे उसके आंतरले निकल पडे. यानी एक पैर पागडे में रहा और घड जमीन पर पडा, मरते समय मुंजिसिंह को यह ख्याल हुआ कि मैंने अजयसिंह राणा की मुराद वर न आने दी. (यानी हमीरिसंह जिन्दा रहा है सो अपने पिता का राज्य जरुर अजयसिंह से ले लेंबेंगे.) ऐसा सोच कर अपनी मूछों पर ताल दी. जिसके विषय में किव ने कहा है कि—

" घड धरती पग पावहे, आंता तणे गरट, अजे न छोडे ग्रंजीयो मूछां तणी मरह. "

मुंजिसिंह ने मुंजेला नामका तलाव बनवाया. इसकी ओलाद वर्तमान समय में इलांके जोधपुर के गांव १ वांकली, २ मोडक, ३ परवा, ४ माडेली, ५ पोइणा,६ पावटा, ७ वरो- लिया व ८ मुंदाडा आदि गांवों में व सिरोही इलाका के ' बुडेरी ' गांव में भी है, जो ' मुंजावत वालीसा ' कहलाते हैं.

- नं.  $\frac{??}{\xi}$  मेरसिंह की ओलाद वाले 'मेरावत वालीसे ' कहलाये जिसकी ओलाद वर्त-मान समय में इलाके जोधपुर के गांव १ वडेल, २ वोईआ, ३ वडदरा, ४ वरोलिया आदि गांवों में है.
- नं. ११ दोलतसिंह व नं ११ कमीसिंह यह दोनों भाई मुसलमानों के साथ युद्ध हुआ उसमें काम आये थे.
- नं. <sup>११</sup> देवीसिंह ने 'दुदणी' गांव वसाया जिसकी ओलाद वाले 'दुदेणचा' बालीसा कहलाये.
- नं. 👸 मूलिसंह से 'मूलावत वालीसं' कहलाये, जिसकी ओलाद जोधपुर रियासत के लुदाला गांव में व सिरोही रियासत के तरतोली गांव में है.
- नं. १२ वेडिसिंह व नं. १२ भाणिसिंह और नं. १३ हांजा यह तीनों 'सेंदला' गांव में रहते थे.
- नं. १३ हमीरासिंह का पुत्र तोगा विश्वलपुर में था. यह बडा पराक्रमी राजपूत हुआ, इसने मेवाड के राणा के साथ कई दफे युद्ध किया था, और उसको सफलता न होने दी. जिसके विषय में कविने कहा है कि-

" तोगे हंक अजवालिया विशलपुर वाला; राणा तणा दल काडिया चंडिया ने पाला. "

राणा कें साथ युद्ध में उसने स्वपराक्रम से उसको कई एक महिनों तक रोक रखा, जिससे राणा की नोंयोवना राणी चिन्ता करके राणा की राह देखने लगी और अपनी सखी से वार २ पूछती रही, जिस विषय में किवने कहा है कि—

- " भुभन्ती ग्रद जीवन भीनी, बना सुहार चंदा बदिनी. "
- " आवे नहीं सखे घर सुंघा, राण तणां दह तोगे रूघां. "
- " वरपा रूत आई वसंतो, कोयल कंड अलाप करंती. "
- " रंग पहेल वितारे राणी, नींद कवर रूघाने ताणी. '
- " आप तणो फंथ घरे ना आपे, बरसालो केम करी बोलावे."
- " कही शाबी इमे काई करसां, तो वहवंत वल रूपां वालीसां. "
- " माये श्रावण जीवन माती, राज हुवार पहेल रंग राती. "
- " वरू घर ना वे वासण बोले; नागणियां छात्र विण ढोले. "
- नं. रें रावतसिंह की ओलादगले इलाके जोधपुर के गांव १ कानपुरा, २ अखेराज का गुडा, २ वांता, ४ बुसी, आदि गांवों में हैं.
- नं. र्ष रात्रुसाल की ओलादवाले जोधपुर इलाके के गांव १ घाणेरा, २ सुंडा, ३ भाटुड, ४ मांदल व सिरोही इलाके के गांव पोसालिया व मासाल आदि में रहते हैं.
  - नं. 😲 नृतिंह की ओलादवाले सिरोही इलाके के गांव वारेवडा व रांवाडा में रहते हैं.
- नं. १४ देशल का परिवार जोधपुर इलाके का गांव नाणा में व सिरोही इलाके के गांव धनारी व काछोली नें है.
- नं. रें गोमसिह की ओलादवाले जोधपुर इलाके के गांव १ गोवरिया, २ कंटालिया, २ जादगे, १ विशलपुर वं सिरोही इलाकें के गांव १ मांडवाडा, २ आमथला, ३ भारजा व ४ विन्डवारा में रहते हैं.
- नं. १ नांगा से 'सिंगणीत वालीसा' कहलाये गये. जिसकी ओलाद जोधपुर इलाके े गांव १ विजापुर, २ सेवाडों, ३ टीपरी, १ विश्वलपुर व सिरोही इलाके के गांव भारजा में रहते हैं. दिगणीत वालीकों में से, ' जेतिसह ' सिंगणीत, सहागव शिवसिह के पास प्रधान था. जिसने विन्डवारा के राणावत ठाकुर को चूक करके माग था.
- नं. १७ जगमाल वालीसा वहादुर सरदार था. वह निरोही के महाराव की सेवामें रहता था, जबकि महाराव उदयसिंह (राजकुल सिरोही में नं. हैं वाला ) का देहान्त हुआ तब महाराव दुर्जनसाल के कुमार मानसिंह जो महाराणा उदयसिंह केपास चला गया था, उसको बुलाने के वास्ते यह मैवाड गया, और युक्ति से मानसिंह को सिरोही भेज दिया.

मानसिंह सिरोही की गद्दी पर बेठने वाद यह महाराव की सेवामें रहा. जब कि मानसिंह के पीछे महाराव स्रताणसिंह सिरोही की गद्दी पर आये, तब डुंगरावत वजेसिंह ने सिरोही की गद्दी पर आये, तब डुंगरावत वजेसिंह ने सिरोही की गद्दी दवाना चाहा और उसके छिये छखावत स्जा को चूक करके मारना चाहा, उसमें जगमाछ बाछीसा ने बाधा डाछने से वजेसिंह ने अपने चचेरे भाई डुंगरावत रावत सेकावत के हाथ से जगमाछ को मरवा दिया, और वादमें छखावत स्जा को चूक किया.

नं. १८ गांगा, 'वेहडा व बुजरग' की जागीर का मालिक था. इसके समय में वालीसे चौहानों ने आपस में जागीर के वास्ते तकरार खड़ी की. बालीसा चौहानों के पास जागीर कम थी, और परिवार ज्यादह था. वे लोग पाटवी—खाटवी की मर्यादा न रखते सब ठाकुर होकर वरताव करने लगे, जिसमे गांगा ने आपस की तकरार रफ्ते करने को मेवाड के महाराणा खेतिसिंह के छोटे पुत्र 'सेका ' को बुलवा कर बेहडा में पाटवी करके रखा. जिसको सब वालीसे चौहानों ने अपना मालिक माना, लेकिन बाद में 'सेका राणा' के पुत्र 'चत्रभाण' ने बालीसों से 'बेहडा' की जागीर छीन ली. जिससे बालीसे चौहान बहैसियत 'भोमिये ' रह गये.

नं. १८ आसकरण की ओलाद वाले जोधपुर इलाके के गांव १ कोटाड, २ चांबडेरी, व ३ वीरमपुर में रहते है.

नं. १८ जोधसिंह की ओलाद वाले सिरोही इलाके के गांव मांडवाडा में रहते है.

नं. १९ लाडखान की ओलाद वाले 'बेहडा' इलाके जोधपुर में भोमिये राजपूतों के दावे से विद्यमान है. जिसमें नं. के सूरतिसंह काम आया था. वर्तमान समय में बेहडा के वालीसे चौहानों में नं. २८ अचलिंसह पाटवी गिना जाता है. और दूसरी सब जगह जहां २ बालीसे चौहान है. वे जागीरदार के तोरसे नहीं लेकिन राजपूत दावे से या भोमिया के तोरसे अरहट खेतों की जागीर खातें है.



## प्रकरण २० वां-

# कालोर के सोनगरा चौहान.

सोनगरा चौहानों का मूळ पुरुप नाडोळ के चौहानों में अंकित हुआ नं. कितिन पाल उर्फ कीत् हैं. जिसके तरफ नाडोळ से मिली हुई सिर्फ वारह गांव की 'नारलाई' पृष्टा की जागीर थी, लेकिन उसने स्वपराक्रम से जालोर, व केराड़ के परमार राजाओं को मारकर अपना अलग राज्य कायम करके जालोर में राजगद्दी स्थापन की. कहा जाता है कि जालोर के पहाड का नाम 'सोनग या सोनगिरी' होनेसे इसकी ओलाद वाले 'सोनगरा चौहान' कहलाये गये. अन्य मत से कहा जाता है कि कीर्तिपाल के पुत्र का नाम 'सोना' था, जिससे 'सोनगरा' कहलाये, परन्तु सिवाय सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक के दृसरी किसी ख्यात में कीर्तिपाल के पुत्र 'सोना' नामक होना मालूम नहीं होता है, जिससे 'सोनगिरी ' के नाम से ही 'सोनगरा चौहान' कहलाये गये यह वात ज्यादह भरोसा के पात्र होना पाया जाता है.

सोनगरे चौहानों की ख्यात के वास्ते भी पृथक २ ऐतिहातिक साहित्य उपलब्ध होते हैं, उनसे नीचे मुआफिक अलग २ नामावली पाई जाती है.

- (१) 'सूंधा पहाड का शिलालेख, ' जो वि. सं. १३१९ में सोनगरा चाचींगदेव के समय में लिखा गया है, उससे १ कोतिंपाल के वाद क्रमशः २ समरसिंह, ३ उदयसिंह व ४ चाचींगदेव के नाम अंकित हुए है.
- (२) 'मूतानेणसी की ख्यात' की पुस्तक से १ कीर्तिपाल के वाद क्रमशः २ समरसिंह, ३ अरसिंह, ९ उदेसिंह, ५ जसीवर, ६ करमसी व ७ चाचगदेव और उसके वाद (नीचे देखो).



#### (३) सिरोही के वहुआ की पुस्तक से १ कीतू (उससे कमशः)



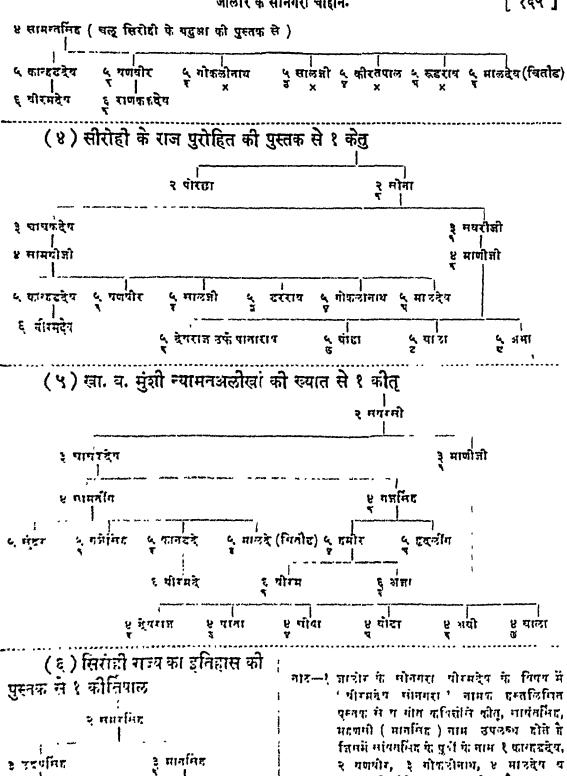

५ वर्तावितः उद्गैदेवरास १ (सिरोही की शावा)

इ उद्योगह

८ चाचिगदेव

द् सामग्रहित्

६ काम्स्टर्य

७ मीरशेष

२ याग्द्रद्येग प्रगंध नागक पुन्तक में नामग्तनिह के पुत्र १ कामहटदेय, २ मालदेय य उनका एक भगीता मांतल नामका या जो गढ मियाणे का विलेदार था. रुतनं ही नाम उपलब्ध होते है.

२ यणपीर, ३ गोक्षत्रीनाथ, ४ माठदेय य

५ मारजी होने का मालूम होता है.

उपर्युक्त नितहासिक प्रमाणों के सिनाय आन्नु पर नि. सं. १३७० का महारान लूभा के समय के शिलालेख से पाया गया है कि समरसिंह के वडा पुत्र मानसिंह उफ माणीजी था, और छोटा पुत्र उदयसिंह था. वस्तुतः शिलालेखों में हर जगह यह पाया जाता है कि उनमें जो वंशानली दी जाती है नह संकृचित और सिर्फ अपने नडाऊओं के नाम ही लिखे जाते हैं, विक सगे भाई के नाम तक नाजे जगह नहीं लिखे गये हैं. जालोर के सोनगरे चौहानों के वंशवृक्ष के वास्ते उपर के प्रमाणों में जो जो नाम उपलब्ध हुए हैं, उन पर तुलना करते नीचे मुआफिक वंशवृक्ष वनता है.





## जालोर के चौहानों का संक्षिप इतिहास.

नं. १ कीर्तिपाल के विषय में सूंधा के शिलालेख में लिखा है कि इसने किरातकूट (केराहु) के राजा आसल को मारा. कासहूद (कायद्रां उर्फ काशिद्रा-यह गांव आयु की पूर्व दिशा में तिरोही राज्य में हैं.) की लड़ाई में मुसलमानों को जीत कर नाडोल के इस राजा ने 'जावालिपुर' (जालोर) को अपना निवास स्थान बनाया. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि कीतू वड़ा बीर पुरुष हुआ, उस समय में जालोर में कुंतपाल पवार, और सिवाणे (सिवयाणा) में वीरनारायण पवार थे. कुंतपाल के प्रधान दिहिया राजपूत ने भेद बताने से कीतू ने जालोर लिया और सिवाणा भी लिया. इस विषय में आसीया माला नामक चारण किव ने (यह किव तिरोही राज्य के 'खाण' नामक गांव का था.) सिरोही के राजवंश की राजावली के किवत में कहा है कि.

<sup>&</sup>quot; जिन्द राव तर्ण कीत् जिमा नै जालीर लीवी जुड़: कर त्युं समी पूर्व न की त्यम कुण पूर्वत नुड. " ॥ ९ ॥
" मिविषाणी मोनगर नेंग एक दिन जीताः वीर नारायण वेम हेवे सारी वदीताः "

" दहीया वत टंटार मार संग्राम मनोवै; घर सहवरमं कटक पछै नाहूल प जावै. "

सिरोही के बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि कीतू वि. सं. १२०४ में गद्दी पर बैठा था. (पाया जाता है कि इस संवत् में इसको नारलाई पट्टे की जागीर मिली है.) वि. सं. १२३२ में इसने जालोर का किला बंधवाया. वि. सं. १२३५ में जालोर राजस्थान से इसने बहुआ वजेचंद को सीख (दक्षिणा) दी. उक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि—" राव कीतू को जलंधरनाथ प्रसन्न हुए." जालोर गढ बंधाने के विषयमें निशाणी है कि—

'' बारासै वत्तीसे परठ जालोर मनाणः तें कीदि कीतू जिंद राव तणा गढ अडग चहुआण. "

कीत के विषय में दंतकथा में यह कहा जाता है कि यह बालक था तबसे नारलाई गांव इसको दिया गया था. किसी ज्यांतिवी ने इसके वास्ते राजा होनेका भविष्य कहा था, जिससे इसका घात करने का प्रपंच हुआ, परन्तु एक दासी ने युक्ति से इसको बचा लिया. वाद यह चंद्रावती के परमार राजा की सेवा में उपस्थित हुआ, और उनकी सहायता से ही इसने जालोर व केराडु के राजाओं को मार कर जालोर लिया. शहाबुद्दीन गोरी (वि. सं. १२३५ में) गुजरात पर चढाई लाया, तब आबु के परमार राजा धारावर्षा-देव की सहायता में इसने कायंद्रा गांव के पास युद्ध किया, और उसमें यह जख्मी होकर भाग गया था. जलंधरनाथ योगी ने इसको +पारसमणी दिया था, जिससे सुवर्ण बना कर उसके जिरये से इसने जालोरगढ बंधवाया.

राव कीर्तिपाल का देहान्त वि. सं. १२३५ से वि. सं. १२३९ के दरिमयान होना पाया जाता है, विक उपरोक्त कवित्त के आखिर के चरण से (सूरताण सबल सामहा आपं प्राण अवरजीयो.) पाया जाता है कि यह मुसलमानों के साथ युद्ध हुआ उसमें ही मारा गया था.

नं. २ समरिसह के विषय में सूंधा के शिलालेख में लिखा है कि इसने कनकाचल (जालोरगढ) का कोट वनवाकर उसके बुजों पर नाना प्रकार के लडाई के यंत्र (शायद तोपें होगी.) लगवाये. सोमवती असावस्या के दिन इसने सुवर्ण का तुलादान (अपना वजन हो जितना सुवर्ण तोल कर दिया जाय उसको सुवर्ण तुलादान कहते हैं.) किया, और 'समरपुर' नामक शहर वसाकर उसको वगीचों आदि से सुशोभित वनाया, सि. रा. ई. की पुस्तक में तदुपरांत लिखा गया है कि इसकी वहिन रूदलदेवीने जालोर में दो

<sup>&</sup>quot; सूरताण सवल सामहा आपं पाण अवरावीयो; कीत् कंघार मछरीक कुल गहऐव वहे गरजीयो. " ॥१०॥

<sup>+</sup> पारसमणी जाजोर के सोनागर। चोहानों के पास होनेकी कथा गीत कवित म भी आती है. 'वीरमदेव सोनगरा ' नामकी हस्त छिखित पुस्तक घनारी के जैन आचार्य भटारक श्री विनय महेन्द्र सूरेश्वर के पुस्तक मंडारासे मिली है उसमें छिखा है कि जब कि अलाउदीन खिलजी के साथ जाहोर के सोनगर राव कान्हडरेव ने युद्ध किया तब विनय प्राप्ति की आशा न रहेनेसे उसने 'पारसमणी 'को वाबडी में डाल दिया. अन्य मत से यह कहा जाता है कि कान्हडदेव को पारसमणी प्राप्त हुईथी.

शिवालय वनवाये, जो गुजरात के राजा दूसरे भीमदेव सोलंकी की राणी लीलादेवी होता चाहिये वैसा उक्त पुस्तक के पृष्ट १८० की टीप्पणी में अंकित हुआ है. इसके समय के दो शिलालेख जालोर के तोपखाने में लगे हुए जाहिर हुए है, जिनका समय वि. सं. १२३९ व वि. सं. १२४२, होना अंकित है.

सिरोही के वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसने वि. सं. १२४९ में वहुआ फतेचंद को 'गोवड 'गांव और राजग्रह पुरोहित को 'सकराणा 'गांव दिया.

समरिसह के पुत्रों के विषय में सिवाय सूंधा का शिलालेख के दृसरे प्रमाणों में 'उदयिसह 'का नाम नहीं है. मूता नेणसी की ख्यात में अरिसह के बाद उदयिसह का नाम मिलता है, लेकिन अरिसह का नाम किसी ख्यात में नहीं है. सिरोही के देवडा चाँहानों को ख्यात लिखने वालों ने 'उदयिसह 'का नाम कर्तई उडा दिया है, और चादिगरेव को समरिसह का पुत्र होना अंकित किया है, चिलक पुरोहित की पुस्तक में चाचिगदेव को समरिसह का वडा पुत्र होना लिखा है, जो विलक्कल विश्वासपात्र नहीं है. आबु के वि. सं. १३७७ के शिलालेख में समरिसह का वडा पुत्र मानिसह और छोटा उदयिसह होनेका उद्धेख है. अनुमान होता है कि समरिसह का वडा पुत्र मानिसह होगा, परन्तु छोटे पुत्र उदयिसह ने जालोर की गद्दी उससे छीन लेनेसे मानिसह की ओलाद वालों की ख्यात में हेशभाव से उदयिसह का नाम नहीं लिखा गया है, जिसे कि सूंधा के लेख में मानिसह का नाम लिखने की परवाह नहीं की है. इसी कारणसे वि. सं. १३७७ के आबु के शिलालेख के आधार से वंशवृक्ष में मानिसह उर्फ माणीजी को इसका वडा पुत्र और उदयिसह को छोटा पुत्र होना अंकित किया गया है.

® समर्रासंह के देहान्त का समय वि. सं. १२४९ के वाद व वि. सं. +१२६२ के पहिले होना पाया जाता है.

<sup>\*</sup> बहुआ की पुस्तक में समाविह का देहानत वि. सं. १२७० में होने का लिला है, परन्तु सि. रा. ई. की पुस्तक में पृष्ट १८३ पर लिए। है कि उदयसिंह के समय के वि. सं. १२६२ से १३०६ तक के शिलालेख है, किससे बहुआ की पुस्तक में दर्भ हुआ मैक्न् स्थिम पात्र नहीं बहुता है, शायद उदयभिंह ने अपने पिता की ह्याती में ही राज्य कबने कर लिया हो तो तैमा होना पन्यति है.

<sup>×</sup> समर्गिह की व नालोर के दूसरे रामाओं को 'रावल' की पद्मी होने का कवितों में व मृता नेणमीकी न्यात में भी हिएन है, उससे व इनका राम अमल का समय देखने कभी ऐसा अनुमान किया नाय कि श्र्ण्योराम रामा में नो समर्गी रावल को निनीट का रामा होना बताया माना है वह मालोर का रामा गमरिवह हो, क्योंकि इतिहामनेताओं की दुलील है कि उस समय में 'समर्गी 'नामका रामा नहीं था. बल्कि टॉड राम-यान में दिसा है कि निनीट के रामा क्र्णिसिंह मानिविक दृश्य से पिटिन होने के कारण अपने निनहाल मालोर में पड़ा रहता था, और उपने अपनी प्रत्री का विश्वह भी मालोर के सोनगरा राणप्यत्र के साथ किया था. मबिक व्हान हुआ तब सोनगरे सरदारों ने राणप्यत्र को निनीटकी गढ़ी पर पड़ा दिया, जिस पर एक मटने रामा 'रायप' को उत्तिन करके विनीट करने करने की भेरणा करनेसे रायप ने कीम इस्टी करके राणप्यत्र पर नड़ाई की. दोनों निन्य का 'पार्च नगर 'के पाम मुहाबला हुआ तिसनें सिपोदिया रायप को विनय प्रान हुआ. यह घटना का समय

नं. ३ मानसिंह उर्फ माणीजी की ओलाद वालों ने सिरोही का अलग राज्य प्राप्त करके कायम कियाथा, जिससे इनकी ख्यात 'देवडा चौहान' के प्रकरणों में लिखी गई है. जो कि सिरोही के वहुआ की पुस्तक में माणीजी का वि. सं. १२७० से १२८५ तक व उनका वडा पुत्र देवराज का वि. सं. १२८५ से १३०७ तक जालोर में होना लिखा गया ह, परन्तु उदयसिंह का जालोर में गद्दीपर आनेका समय वि. सं. १२६२ के पहिले का होनेसे मानसिंह व उनके उतराधिकारीयों की ख्यात सिरोही की ख्यात में लिखना उचित समजा गया है.

नं. है रावल उदयसिंह के विषय में सुंधा के शिलालेख में लिखा है कि यह जालोर की गद्दी पर आया और वहा ही पराक्रमी राजा हुआ. इसने नाहोल का राज्य अपने राज्य में मिलाकर जालोर को विस्तीर्ण देश का राज्य बनाया. इसके आधीन नाहोल, जालोर, मंहोर, वाहडमेर, सुराचन्द्र, राटहृद, रामसेण, श्रीमाल, (भीनमाल) रत्नपुर और सत्यपुर (सांचोर) आदि देश थे. 'ताजुलम आसिर' नामक फारसी तवारीख म लिखा है कि हि. स. ६०७ (वि. सं. १२६७) में 'शम् गुद्दीन अल्तिमश' ने जालोर के किले पर चहाई की और वहां के राजा उदेशाह पर विजय पाकर १०० ऊंट व २० घोडे ख़िराज में लेकर सुलह कर ली, परन्तु इस विषय में मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि 'उदयसिह के समय में (वि. सं. १२९८ में माह सुद ५ को) 'जलालुद्दीन 'सुलतान जालोर पर आया लेकिन उसको भागना पडा.' इस विषय में निशाणी का दोहा है कि:-

" सुंदरसर असुरह दले जन्मीयो वेणेह; ऊदे नरपद काढायो तस नारी नयणेह. "

सि. रा. ई. की पुस्तक के लेखक की यह राय है कि सूंधा के लेख में लिखा गया है कि उदयसिह ने तुकों के वादशाह का गई गंजन कर दिया. और नेणसी मूता को ख्यात में भी मुसलमानों को भगाना लिखा है. इस वातों के साथ सिर्फ १०० ऊंट व २० घोडे खिराज में लेकर वादशाह का लीट जाना, इन वातों का मुकावला करके निर्णय करने का काम पाठकों पर हम छोड देतें है. वस्तुतः मुसलमान बादशाहों का अपने शत्रुओं के साथ के वरताव पर खयाल किया जाय तो यही अनुमान होता है कि बादशाह को सफलता प्राप्त न होने से १०० ऊंट व २० घोडे इधर उधर से छोन कर चले गये होंगे, और अपना विजय दर्शाने के वास्ते खिराज में लाने का प्रसिद्ध किया गया होगा.

वि. सं. ?२५७ के पिहें बारह वर्ष पर होनका उक्त प्रस्तक में उद्धेल हुआ हे. दूमरी छपी हुई रूपातों में भी जाओं के सोनगरे चौहानों ने वि. सं. की तेरहतीं सर्दा में वितौद कुछ वर्षों तक दवा लिया था, वैना शिला गया है, पग्नु सूंबा पहाड़ के शिलालेख में उन बाबत कुच्छ भी निक नहीं हैं. अनुमान हो सक्ता है कि रावल समरसिंह के पान उन समय चि तौड़ होनंसे चितौड़ के रावल समरसी के नामसे मशहूर हुए होंगे और चितौड़ का रावल कर्णनिह निसक्ता नाम रणिसंह होना मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है, उससे ध्रश्वीराम की बहिन प्रया बिहाई हो, और रणिसंह के बदने उसका नाम समरिन्ह 'रासा'में लिखा गया हो.

उद्यसिह साहसिक व वहादुर राजा होनेसे शहाबुद्दीन गोरी ने देहली का 'चौहान राज्य' को नष्ट कर दियाथा, जिसका वदला लेनेको मुसलमानों पर हमला शुरू किया, और सिंधुराज को मारा. इसने जालोर में दो शिवालय वनवाये. यह भारत आदि ग्रंथों का ज्ञाता था. इसकी राणी 'प्रवहादन देवी' से चाचिगदेव व चामुण्डराज नामक दो पुत्र हुए. (सि. रा. इ. पर से.) इसका देहान्त वि. सं. १३०६ से १३१९ के दरिमयान होना पाया जाता है.

नं. १ रावल चाचिगदेव के विषयमें सि. रा. इ. की पुस्तक के पृष्ट १८३ की टीप्पणी से पाया जाता है कि इसके समय के वि. सं. १३१९ से १३३३ तक के शिलालेख मिले हैं. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि रावल चाचिगदेव ने वि. सं. १३१२ में स्था पहाड पर चामुण्डा देवी का मन्दिर वनवाया था. सिरोही के बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि राव चाचिगदेव ने बुआडा (सिरोही राज्य का गांव है.) में 'मात्रा माता' का देवल बंधाया, और सूंधा भाखर (पहाड) में चामुण्डाजी का मन्दिर कराया. इतके सात राणीयां थी जिसमें पाटराणी आबु के परमार उदयसिंह (चंद्रावती का परमार राजा विक्रमिशंह जो पदभ्रष्ट हुआ था, उसका पुत्र था.) की पुत्रो 'सरादेवी' थी. इसका देहान्त का समय वि. सं. १३३३ से १३३९ के दरिमयान का होना पाया जाता ह.

नं. है चामुण्ड व नं. है चंद्र के नाम मूता नेणसी की ख्यात से उपलब्ध हुए ह. इनके विषय में दूसरा इतिहास नहीं मिला है.

नं. ५ रावल सामन्तसिंह के समय के वि. सं १३३९ से १३५९ तक के गिलालेख होना सि. रा. ई. की पुस्तक से जाहिर है. इसके पुत्रों के विषय में मूता नेणसी की ख्यात मुआफिक कान्हडंदेव व मालदेव ये दो पुत्र होना पाया जाता है, तब देवडा चौहानों को अलग २ ख्यातों से ज्यादह पुत्र होने मालून होता है. 'कान्हडंदे प्रबंध' नामक पुस्तक में भी मूता नेणसी की ख्यात में लिखे हुए नाम अंकित है, परन्तु प्राचीन कवितों में ज्यादह नाम मिलते हैं. जो कि सामन्तसिंह के पुत्रों में से सिर्फ मालदेव का वंश चलना पाया गया है, लेकिन यह पुस्तक खास वंशदक्षों का होनेले जो जो नाम उपलब्ध हुए है वे सब अंकित किये है, जिस र इसके आठ पुत्र होना माना गया है.

नं. ें गजिसह का नाम सिर्फ खा. व. मुंशी न्यामतअलीम्बं की ख्यात में मिला है, उससे माल्म होता है कि गजिसह को हमीर व हदलींग नामक दो पुत्र थे. हदलींग के विषय में कुच्छ इतिहास नहीं लिखा है, परन्तु हमीर के वीरम व अजीत नामके पुत्र होना और व दोनों वादशाह के हाथ से मारे जानेका उक्त ख्यात में उद्देश्व किया गया है.

أيعرر

नं. ६ सुन्दर के निपय में मुंशी न्यामतअलीखां की ख्यात में लिखा है कि वह 'चंदल' में मारा गया, और नं. है गजसिंह के निषय में लिखा है कि वह भीनमाल में काम आया. पाया जाता है कि ये दोनों सामन्तसिंह की हयाती में ही काम आ चूके थे.

नं. ई रावल कान्हड देव अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये. इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी से अरसे तक विग्रह चलू रहा. कान्हड देव के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने कहां कहां युद्ध किया, उस विषय में किव पद्मनाभ ने गुजरातो भाषा में वि. सं. १५४५ में 'कान्हड दे प्रवंध' नामक पुस्तक की किवता में रचना की है. जिसका सारांश 'कान्हड दे प्रवंध' नामके अलग प्रकरण में लिखा गया है. जालोर गढ राव कान्हड देव के हाथसे वि. सं. १३६८ में जाना प्रसिद्ध है. कान्हड देव के विषय में मूता नेणसी की ख्यात व दूसरे गीत किवतों में भी बहुत कुछ कहा गया है, उक्त पुस्तक और दूसरी हरएक प्रति में लिखा गया है कि कान्हड देव श्रीकृष्ण का दशवां अवतार था, जो जालोर गढ से अलोप हो गया.

कान्हडदेव वडा वीर पुरुष था, उसी कारण से वि.सं. १३६८ तक जालोर गढ +इसके कड़ने में रहने पाया था. कान्हडदेव के साथ वादशाह अलाऊदीन को विरोध होने का यह कारण नेणसो की ख्यात में लिखा है कि ग्रजरात देश का प्रधान 'माधव' शाही फौज लेकर गुजरात पर जाता था, उस फौज को अपनी सीमा में से कान्हडदेव ने जाने न दी और जब शाही फौज गुजरात, सौराष्ट्र आदि देशों को वरवाद करके सोमनाथ महादेव के लींग को उखेड कर देहली ले जा रही थी, तव जवरदस्ती जालोर की सीमा में आनेसे कान्हडदेव ने शाही फीज से युद्ध कर सोमनाथ महादेव के लींग को छुडा लिया, जिससे युद्ध की चिणगारी ग्रुरु हो गई, पीछेसे अलाउदीन की शाहजादी ने कान्हडदेव के कुमार वीरमदेव के साथ शादी करना चाहा, जिस वात को सोनगरे चौहानों ने मंजुर न की, उस पर शाही फीज ने जालोर गढ परघेरा डाला, जिसमें वादशाह को सफलता प्राप्त न हुई, परन्तु 'विका दिहया' नामक राजपूत ने लालच वश होकर दूरमनों को किले में दाखिल किये, जिससे गढ तटा. उस समय कान्हडदेव अलोप हो गये, और बहुत से सोनगरे चौहानों के साथ देवडा कांधल, उलेचा कांधल, लखमण सोभात, देवडा जेता, वाघेला जेता, लूणकरण, मान लणवाया, अर्जुन विहल, चांदो विहल, जेतपाल, रा. सातल, सोमवद व्यास, सलो राठीर, सली सेवटो, जांझण भंडारी, गाडण सेंहजपाल, वगैरह वडे २ सरदार काम आये, और चार राणीयां सती हुई. इसके विषय में 'कान्हडदे प्रवंध 'नामके प्रकरण में सवि-

<sup>ं।</sup> मूता नेणमी की ख़्यात से पाया नाता है कि अलाउदीन खिल्मी ने वि. सं. १६५० में मान तंत्रर से ग्वाश्रियर, वि सं १६५२ में यादनराम से दोलताबाद, वि. सं. १६५६ में करणोहरदा के पास से गुनरात, वि. सं. १६५० में रावल रत्न से चितौद, वि. सं. १६५८ में चौहान हमीरदे से रणवंशोर, वि. सं. १६६४ में चौहान सातल-सोम से निवाणागद, वि. सं. १६६९ में अममेर, और वि. सं. १६६८ में चौहान कान्हटवे-श्रीरमदेव से बालोर का किला लिया.

स्तर इतिहास छिखा गया है. सिसोदियों की ख्यात में मूता नेणसी ने लिखा है कि महा-राणा लक्ष्मणसिंह के पुत्र नेतसिंह नामक था वह भी इस युद्ध में जालोर काम आया.

- नं. १ वणवीर के विषय में 'वीरमदेव सोनगरा ' नामकी पुस्तक से व नेणसी की ख्यात में लिखी हुई दंतकथा की वातों से पाया जाता है कि यह कान्हडदेव का भाई था, और इसका पुत्र राणकदेव था.
- नं. हैं गोकलीनाथ व नं. है रुडराव यह दोनों लडाई में काम आये थे ऐसा वडुआ की पुस्तक में लिखा है. राजपुरोहित की पुस्तक में लिखा है कि रुडराव उर्फ डुडरावत की ओलाद वाल 'रेवडिया चोहान' हुए हैं.
- नं. है सालजी के विषय में बहुआ की, व पुरोहित की पुस्तकों में लिखा है कि इसकी ओलाद में 'सांचीरा चौहान 'हुए, लेकिन वह लिखना सही नहीं है, क्यों कि सांचौरा चौहान की शाखा नाडोल के चौहान वंश दृक्ष में नं. है विजयसिंह से विभक्त हो चूकी थी, और कान्हडदेव के समय में वादशाह के साथ युद्ध हुआ उसमें सालहा सौभात सांचौरा वडी वीरता से युद्ध करके काम आया था. (जिसका अहवाल सांचौरा चौहान के प्रकरण में लिखा है.) पाया जाता है कि यही सालहा सांचौरे को कान्हडदेव का भाई होना क्यास स ही लिख दिया है.
- नं. है मालदेव के विषय में नेणसी की ख्यात और दूसरे प्रमाणों से पाया जाता है कि जालोर के युद्ध में सिर्फ यही वचने पाया था, जिसको पीछेसे वादशाह अलाउदीन ने चितोड गढ दिया. इसकी ज्यादह ख्यात 'दृसरे सोनगरे चोहान ' के प्रकरण में लिखी गई है.
- नं. ७ वीरमदेव के विषय में सविस्तर अहवाल 'कान्हडदे प्रवंध' नामके दृसरे प्रकरण में लिखा गया है. मृतानेणसी की ख्यात से भी पाया जाता है कि कान्हडदेव अलोप होजाने वाद तीन दिन तक वीरमदेव ने शाही फोज के साथ प्रचंड युद्ध मचाया. इसको प्रशंसा में 'वीरमदेव सोनगरा 'नामक हस्त लिखित पुस्तक में कई वातें लिखी गई हैं, 'जिसमें इसको मछ विद्या की कुशलता देख कर शाहजादी 'शाहवेगम' ने इसके साथ शादी करने का निश्चय करना, व वादशाह ने कान्हडदेव के साथ इसको देहली युल्वाकर अपनी शाहजादी से सगाई करने की तजवीज की, जिस पर वरात लेकर आनेके वास्ते तीन वर्ष की सोहोलत लेकर वीरमदेव जालोर आया, लेकिन वादशाह ने वतोर जमानत उसके काका वणवीर के पुत्र राणकदेव को देहली में रखा. जब म्याद गुजर जाने पर भी वीरमदेव वरात लेकर नहीं आया, तव वादशाह ने राणकदेव को वेडी पहनाकर पूरे जावते से रखने का हुकम किया, परन्तु राणकदेव भाग आया, जिससे जालोर पर शाही फोजने घेरा डाला.'विगरह वातें लिखी गई है. 'कान्हडदे प्रवंध' की पुस्तक में यह वातें नहीं हैं, लेकिन शाहजादी के साथ शादी न करने के कारण जालोरगढ पर घेरा डाला

गया और साढेतीन दिन युद्ध करके वीरमदेव काम आनेकी बात अंकित की गई है. वीरमदेव ने जिस समय केशरियां करके शाखा किया तब उसके साथ विहल अडवाल, देवडा अलहण, सोहड अलहड, सोढा धारा, धांधल भाणा, सिंधल पत्ता, व पडियार जांझण नामके वहादुर राजपूत काम आये, और गेहलोत लूढो, मेरो, अरसो, विजयसी, सेलार सांगो, सलूंणों, जैसो, लखमण, दहियो लूणो, धुंधलियो साहणी, दहियो पत्तो, विलण सोभत, सेपटो मूलू, लालो, सिंधल नरसिंघ, सिंधल जगसी, व करमसी यह राजपूतों अपनी जान वचाकर युद्ध में से भाग गये.

वीरमदेव की वीरता के विषय में और दूसरी वार्ते जो जो प्रसिद्धि में आई है उनके विपय में इस पुस्तक के लेखक ने 'देवी खड्ग अने चितोड नी पुनः प्राप्ति 'नामक ऐतिहासिक उपन्यास गुजराती भाषामें वि. सं. १९७१ में प्रसिद्ध किया है. जो कि इसके विषय में उपलब्ध होते प्राचीन हस्त लिखित अंथो में अतिशयोक्तिपन व ऐतिहासिक दृष्टि से तुलना करते स्वीकार न की जाय ऐसी कथा मालूम होती है, परन्तु प्राचीन विद्यानों और कवियों ने इसके वास्ते इतना श्रम उठाया है कि जिससे इसकी नेक टेक और क्षत्रीवट के वास्ते मानभरी दृष्टिसे देखना ही पडता है. इसकी हठ के वारे में एक कतिने कहा है कि.

" शीप फर्यो दिन सातमें, मोतीयां थाळना मांय, शाहबेगम सत् वाश्रियो मंगळ धवल गवाय.".

यानी वीरमदेव का कटा हुआ मस्तक झुवर्ण थाल में रख कर शाहजादी ने जब उसको वरमाल पहिनाने का इरादा किया तब कटा हुआ मस्तक उलटा फिर गया, जो सात दिन वाद जब शाहजादी ने पूर्व जनमों की कथा उसको सूनाई तब सूलटा हुआ. लेकिन दूसरा ं कवि कहता है कि वीरमदेव ने अपनी जिन्दगी हालत में शाहजादी का मूंह नहीं देखा, विक उसके कटे हुए मस्तकने भी फिटकार देकर उलटा धृंह कर दिया. इस विषय में कवि कहता है कि-

"समरीर कटाये कटे नह वर्कायो, डार न शकिया अहर दुख; फेरतां भन्नो वीर ग्रुर फरीयो, पंड बीण शीप परार ग्रुखः" "पैहन पटोली बीर पूनीयो, से कुँवरन मोही दिवांण; आणीये पछे हुओ उपराठे सीरताय शोभ बदे सुरुतान." " राय कुंबर न रुचे राय जादो, राय प्रवित रीक्षीयो रुख; बरवा कज उभी शक्षी बदनी; मख देखे फेरायो मुख." '' छत्तोत छत्तिस पहोरची छेटां, बीर तब्हे तन विसरियो; बढियां पछे भले विरमदे, फीट फीट कही कमल फीरीयो.'' " सोनिगरा फान्हडदे संभ्रम, घट पालट न पेछघर; ब्रह्मा, विष्णु, महेश बीखाणे, वॅरती भली के भलो वर" " इंद्र महल वीरमदे आयो, ग्र रंभा मानय सुल, मुलतार्गा भी जोयो साम्हो, मरीयो ताग, फेरीयो सुल." नं. १ राणकदेव के विषय में 'दृसरे सोनगरे चौहान' के प्रकरण में अहवाल लिखा

गया ह.

वीरमदेव युद्धमें काम आ जाने वाद जालोरगढ सोनगरे चौहानों के हाथसे छूट गया. वर्तमान समय में सोनगरे चीहानों की छोटी वडी जागीरें राजपूताना व गुजरात में विद्यमान है. **⇔**∞∞∞∞∞∞∞

१ असुर ( मुसळमान, ) २ पहनकर. ३ शाहनादी, ४ वरने वाली. ९ सुळनान की बेडी.

### प्रकरण २१ वाँ.

# <sup>4</sup> कान्हरुदे प्रबंधः, <sup>9</sup>

जालोर के राव कान्हडदेव व वीरमदेव के विषय में राजपुताना के प्रदेश में बहुतती दंत कथा व हस्त लिखित गद्यपद्य की प्रतिआं प्राप्त होती है, परन्तु 'कान्हडदे प्रवंध' की पुस्तक (जिसका अनुवाद गुजराती भाषा में श्रीयूत डाह्याभाई पीतांवरदास देराशरी वार-एट-लॉ. अहमदावाद निवासी ने किया है.) देखने से पाया गया कि, उसमें से राव कान्हडदेव का जितना इतिहास मिल सक्ता है उतना और पुस्तकों में नहीं है, विक्त इस पुस्तक का जितना महत्त्व 'पुरानी गुजराती भाषा ' के वास्ते गिना जा रहा है, उग्यसे ज्यादह महत्त्व इसके इतिहास में है. इसि कारण सें किव पद्ममनाभ का यह एतिहासिक काव्य के वास्ते एक खास प्रकरण इस ग्रंथ में रखना उचित समजा गया है.

यह पुस्तक विशनगरा नागर ब्राह्मण कवी पद्मनाभ ने अखेराज सोनगरा की आज्ञा से काव्य में रचा है, पुस्तक की रचना के वास्ते, चौथे खंड की चोपाई अंक ३३६ व ३३७ में लिखता है कि

" अखयराज आज्ञा अनुसरी, किर्ति पत्रनाभे विस्तरी; सुणतां मांब शरीर उलहसे, चोपाई वैध ऐसी सातरें." " पिस्तालीसो पुठ वरीश, मास मागसर पुनम दीस, संवत पद्रसें ने वार, विस्तारी दिने सोमवार."

इससे पायाजाता है कि अखेराज सोनगरा जो पालीनगर का जागीरदार था, उसने अपने वडाउओं की तारिफ में वि. सं. १५९५ में जालोरगढ में काल्य रचना कराई है. उपरोक्त चोपाई से ऐसा भी मालूम होता है कि "संवत पंदरसें ने वार " यानी कि. सं. १५१२ हो, परन्तु वैसा नहीं है, क्योंकि अखेराज सोनगरा का देहान्त वि. सं. १६०० में हुआ था. जिससे वि. सं. १५१२ मे शायद उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा, अगर जन्म हुआ भी हो तव भी काल्य रचना कराने जितनी उम्र उस समय तक में होना असम्भवित है, विक " पिस्तालीसो पुठवरीश." का मायना 'पीस्तालीसो '( १५) वता ते हैं, और वह ठीक है.

अखेराज सोनगरा का राव कान्हडदेव के साथ क्या सम्बन्ध था, उस विषय में मृतानेणसी की ख्यात से मालूम होता ह कि कान्हडदेव के भाई मालदेव की आंलाद में कमशः २ वणवीर, ३ राणकदेव, ४ लोला, ५ सता, ६ रणधीर व उसका पुत्र ७ अखेराज था, परन्तु कान्हडदे प्रवंध की पुस्तक (चाँथा खंड की चोपाई अंक ३२८-३२०) में लिखा है कि-

इससे यह पाया जाता है कि कान्हडदेव से क्रमशः २ वीरमदेव,३ मेगलदेव, (शायद यही मालदेव को जगह हो तो ताज्जुब नहीं ) ४ अंबुराज, ५ खेतसिंह व उसके पीछे ६ अखयराज हुआ है.

राव कान्हडदेव वि. सं. १३५९ बाद गद्दी पर आये, और वि. सं. १३६८ में उसका देहान्त हुआ, यह वात निर्विवाद है. काहनडदे प्रत्रंध, में इसकी गद्दी निश्चनी का संबत् नहीं दिया गया है, वैसे इसके भाई भनीजों में सिर्फ माळदेव व सांतळ का नाम अंकित है. जिसमें सांतळ जो 'सवियाणे' रहता था वह कान्हडदेव का भित्तजा होना ळिखा है. इस पुस्तक में जो जो नाम उपळब्ध होते हैं वह ओर साहित्यों के साथ मिळान करने से मिळते हैं, जिससे पाया जाता है कि किव ने किव्पत नाम व किव्पत इतिहास के काव्य नहीं रचते ऐतिहासिक तस्त्र के पाया पर यंथ रचना की है, ओर च्यार खंडो में च्यार अळग २ प्रसंग वता कर सोनगरे चौहानों की अच्छी सेवा वजाई है.

पहिले खंड में अलाउदीन वाहशाह अणिहल पहन के उपर गुजरात के मंत्री माधव की प्रेरणा से जाना चाहता था, उसको कान्हडदेव ने अपनी सीमा में होकर जाने की मनाई की. जिससे रावल समरसी की सीमा में (मेवाड में) होकर शाही फौज गुजरात पर गई, उसने गुजरात, सौराष्ट्र आदि देश जीतकर सोरठी सोमनाथ का लींग उलेड लिया, और सौराष्ट्र व गुजरात में से वहुत से केदी गिरफतार करके सोमनाथ के लींग के साथ वापिस लौटते समय रास्ते में कान्हडदेव को सजा देनेके लिये शाही फौज ने जालोर की हदमें मुकाम किया. कान्हडदेव को यह समाचार मालूम हाने पर उसने, १ व्यास सोमचंद्र, २ जयतदेवडा, ३ सेवडा लक्ष्मण, ४ लूणकरण, ५ सांचौरा सावह, सोम्रंत (देखो सांचौरा चोहान वंशवृक्ष में नं. ४ व नं. ३ वाले.) ६ लक्ष्मण रावत, आदि सचाईस सरदारों को शाही छावणी में तपास करने को भेजे, उन्होंने वादशाह के अत्याचार की राव कान्हडदेव को खवर देने पर कान्हडदेव ने कहा कि जब तक सोमैया महादेव के साथ सोरठिया व गुजराती केदीओं को मुक्त नहीं कर सक्कं वहां तक अन्न प्राशन नहीं करूंगा, ऐसी सख्त प्रतिज्ञा करके जयत देवडा की सरदारी से उनपर फौज भेजी.

जयत देवडा ने वडी वीरता के साथ युद्ध किया जिसमें शाही फौज का पराजय हुआ. शाही फौज का सरदार अलेफखान भाग गया, मिलक उमर मारा गया, सादल और सिंह (इसका नाम सिंह पातला था.) गिरफतार हुए, और सोमैया महादेव के लींगों के साथ, वादशाह के केदों व फौज का माल असवाब लेकर जयत देवडा,

<sup>&</sup>quot; कान्ह तणो उत्तम अवतार, कळिवां खट दर्शण दातार, ते वंशे वीरमदे नंद मेगलदे थयो आनंद. "

<sup>&#</sup>x27;' सोनगिरा कुल साहसी घणो, अंबुराज मेगलदे तणो, पद्मनाम कवि वोले एम, खेतशी अंबु केरी तेम. "

<sup>&</sup>quot; लक्ष्मी वंत खेतसी तणो, अखय राज स्रोनिगरो गणो, ब्राह्मण कने कराच्या जाग, सवालाख दीधा ई ताग."

कान्हडदेव के पास आया, राव कान्हडदव ने, सब केदीओं को मालमता देकर अपने २ वतन को भेज दिये, और महादेव का एक लींग सौराष्ट्र में, दूसरा वागडमें, तिसरा आबु पहाडपर, चौथा जावालीपुर में, व पांचवा, अपनी वाडी में स्थापन कराया.

मूता नेणसी की ख्यात में इस विषय में लिखा है कि वादशाह ने सोमैया महादेव का लींग आले चमड़े में लपेट कर देहली लेजाना चाहा था, जिससे कितनेक हिन्दु केदीओं को साथ रखकर वह लींग ले जा रहा था, रास्ते में जालोर से नों कोस दृर 'सकराणा' गांव में डेरा किया, यह खबर कान्हडदेव को होने पर उसने अपना प्रधान कांधल आलेचा को दृसरे चार सरदारों के साथ वादशाह को यह कहलाने को भेजे कि आपने हिन्दुओं को मारवांध कर सोमैया लींग के साथ मेरी हदमें मेरे गढ के नजदीक मुकाम किया यह अच्छा नहीं है.

कंधळ आलेचा वादशाह के वजीर सिंहपातला को मिला, और कान्हडदेव का समाचार वादशाह को पहुंचाने की गरज सें सिंहपातला को स्नाया. सिंहपातला ने वह समाचार वादशाह को निवेदन कर के कहा कि, कांधल देखने जैसा राजपूत है, जिससे वादशाह ने उसको अपने पास ले आनेका हुकम दिया. मगर सिंहपातला ने अर्ज किया कि कांधल वहादुर राजपूत है, वह कान्हडदेव के सियाय अन्य किसी को जुहार नहीं करता है ऐसा न हो कि कुछ खूनरेजी हो जाय, जिस पर वादशाह ने दरगुजर करने का वचन देनेसे सिंहपातला उसको ले आया, कांधल को देख कर वादशाह ने कहा कि हमारा यह नियम है कि रास्ता के वीचमें जो गढ आवे, उसको लिये वगैर आगे नहीं वढना, तब भी कान्हडदेव के साथ दोस्ताना होनेसे हम अपने रास्ते २ जा रहे हैं, उसमें भी कान्हडदेव ऐसा कहलाते है तो अब हम जालोर छिन कर आगे वढेंगे.

कांधल शाहीदरवार में विद्यमान था, तब वादशाह ने अपना सामर्थ्य दिखलाने के वास्ते तीरंदाजों को हुकम किया कि देखों वह 'सांवली ' (चील) फोज के उपर गीरना चाहती है उसको तीरों से रोक दो, यह सूनकर तीरंदाजों ने तीर चलाने शुरू किये. कांधल समजा कि यह मेरेको दिखलाया जा रहा है, जिस पर उसने 'सादृला' नामका वडा भारी भैंसा (जिसके सींग पूछ तक पहुंचे थे और पांनी की पखाल भरी हुई उसपर लदी थी) जो वहां खडा था, उस परअपनी तलवार चलाई. कांधल की तलवार के एक झटके से सींग समेत पाडा कट गया, ओर तलवार जमीन में जा बेठी, उस रक्त को देख कर 'सांवली ' उस पर आई. और पखाल का पांनी रक्त के साथ वहने लगा जिसमें वह वह गई. इस विषय में पद्मनाभ किन अपने काव्य में लिखता है कि—

<sup>&#</sup>x27;' साने सान करीके मुगले पणले परटी नीरः ताणी गगने पेखिणी नियी, न्याले मोटा मीर. ''

<sup>&</sup>quot; सराण राज ते एकन या ये खाँदे सर्वत स्थाने: पाडे। रेंनी कीय वे कटका, वखाण करियां खाने. "

<sup>&</sup>quot; पूछे खान कान्द्रह यर फेटला खारा बेचा शरा ? मुणो लखन कहे पूछी छो तो छे चौबीमें पूरा. "

इससे पाया जाता है कि ' लक्षमण ' ने शाही फौज में भैंसा मारने का पराक्रम दिखाया था, और उस फौज में वादशाह वि नान नहीं था 'मगर अलुखान' (अल्फ्खान) या यह लक्ष्मण राऊत ( राव का पुत्र ) राव वीजड ( देखो देवडा चौहान वंशवृक्ष म नं. है वाला ) का पुत्र था.

'सांवली ' जमीन पर गिरने से तीरंदा जों को नीचा मुंह करना पड़ा, और उन्होंने कांधल के उपर तीर चलाना चाहा, तव सिंहपातला ने विचमें आकर रोका, पीछे कांधल सोमैया महादेव के लींग के पास आया, आर कहा कि जल तो पीना होगा लेकिन जवतक महादेव के लींग वादशाह के हाथसे न छोड़ा जं वहांतक अन्नप्राशन नहीं क हूंगा, यह वात शाही फीज के सरदार 'ममुसाह 'व 'मीरगाभरू ' ने सूनी वे दोनों भाई थे, और पचीस हजार घोड़ों के सरदार थे, वादशाह ने उनका अपमान किया था. जिससे वे दोनों कांधल को मिले. अपमान करने के विषय में ख्यात में लिखा है कि " हरमरी खुट कने मुरगा व्यांपगां उठाणा सा तीजे भाई जं आ पड़ीयो थो सो. आ घणी वात छे." इन दोनों भाईओं ने कांधल को सहायता देनेका कहा.

कांधलने यह सब समाचार रावल कान्हडदेव को विदीत करने पर सोनगरों की फोज शाह के सामने आई. एक तरफ से ममुसाह व मीरगाभरू ने हमला किया, और दृसरी तरफ से राजपूतों ने युद्ध गुरू किया, वादशाह भाग निकला, और कान्हडदेव ने अपनी पीठ पर सोमेया का लींग उठाकर 'सकराणा गाँव ' में स्थापन किया. दोनों मुसलमान सरदार कान्हडदेव के पास रहे, मगर उनके पास 'धारू पात्रीयां ' (वेश्या) थी, वह मांगी गई. जिससे वे रणधंभोर के हमीर हठीला पास चले गये, वादशाह ने 'हमीर हठीला ' को इन दोनों को अपने पाससे नीकाल देनेका कहलाया, लेकिन शरणांगत के विरद के वास्ते उसने नहीं मांना, इसी कारण से रणधंभोर का गुद्ध वि. सं. १३५८ में हुआ और रणधंभोर चोहानों के हाथ से छूट गया.

मृतानेणसी की ख्यात व कान्हडदे प्रबंध की पुस्तकों से पाया जाता है कि यह युद्ध वि. सं. १३५३ वाद व वि. सं. १३५८ पहिले हुआ था. इससे यह भी पाया जाता है कि उस समय में जालोर की गद्दी पर राव सामन्तसिंह था, और कान्हडदेव युवराज पद पर होगा, क्यों कि सामन्तिसह के समय का वि. सं. १३५९ का शिलालेख मिलता है.

कान्हडदे प्रबंध के दूसरे खंड में अलाउदीन वादशाह ने सिवयाणा का किला लेने के वास्ते तीन दफे फोंज भेजी, उसका वर्णन किन के किया है. मूतानेणसी की ख्यात से इतनाही मालूम होता है कि वि. सं. १३६४ में सिवाणागढ वादशाह अलाउदीन ने लिया, और चौहान सातल, व सोम, काम आये.

सवियाणा के युद्ध के विषय में किव पद्मनाभ अपने काव्य में लिखते हैं कि सोमिया महादेव का लींग, कान्हडदेव ने छूडा लेनेसे, वादशाह 'अलुखान' पर नाखूश हुआ और मिलक 'नाहरखान' को वडी फींज के साथ, जालोर पर भेजा. नाहरखान ने सिवयाणा पर हमला किया, उस समय वहां का थाणेदार 'सांतल 'था, उसने युद्ध करके शाही फींज को हराई, और नाहरखान भाग गया. जिस पर वादशाह ने दृशरी फींज सिवयाणा पर भेजी, जिसने गढ पर घेरा डाला, यह खबर स्नकर कान्हडदेव खुद सांतल की सहायता करने के वास्ते सिवयाणे गया. दोनों सैन्य का मुकावला हुआ जिसमें मिलक नाहरखान और 'भोजला 'नामक शाही सरदार मारे गये, और फींज भाग गई, कान्हडदेव की फींज में 'सपराण सिंचल ' काम आया.

दो दफे शाही फोंज का पराजय होने से वादशाह ने मिलक खानजहान, मिलक कमालुद्दीन, मिलक अमादल व मिलक नेव (नवीवक्ष) यह चारों सरदारों को बुलाकर कहा कि, मेने हिन्दुस्तान के सब बड़े र किले फतह किये. काश्मीर से समुद्रद्वार पर्यंत जोर तत्वी वसुल लेता हुं. खुरासान्, जीत लिया और चीन, भूतान, दंहर, आदि देशों से नजराने आते हैं, देवगीरी के राजा रामदेव ने मेरे को अपनी वेटी च्याह दी, सिंहल- हीप का राजा हाथी की भेट देता हैं, ऊच (कच्छ होना चाहिये) कलहथ, जावावंदर, व होरमज (इरान का वंदर) वगैरह जगह से खिराज आती है, लेकिन जालोर में दो च्यार दफे हार हुई, जिससे वड़ी लजा आती है, सो अब जालोर पर चढाई की जाय, कहां तो सोनगिरी जीत लेवे या तो हथियार त्याज कर दिये जाय.

वादशाह ने ऐसी प्रतिज्ञा करके गुजरात के सूवा को भी वुलालिया और वही फाँज का जमान करके खुद चला, किन ने शाही फाँज की कूच का इन्तजाम बहुत कुशलता व विस्तार से वर्णन किया है, परन्तु स्थल के संकोच के कारण यहां इतनाही लिखना योग्य है कि वह अपनी सम्पूर्ण सामग्री के साथ मारवाड में आया. और सिवयाणा गढ पर घेरा डाला. सांतल सोनगरा ने गढ के कोट पर यंत्र चढाकर युद्ध करना गुरू किया, सात वर्ष तक यह घेरा पडा रहा. सिवयाणा गढ में अन्नादिक सामग्री घट जाने जैसा नहीं था, ओर गढ की रचना अच्छी होनेके कारण राजपूत लोग निर्भय होकर युद्ध करते थे और अवेफिकर रहते थे, किन लिखता है कि, जन कोई प्रकार से बादशाह को सिवयाणा गढ जीतने की उम्मेद न रही, तब किले के तलान में, गोमांस डलवाने का प्रपंच किया. गोरक्त वाला पांनी देखकर हिन्दुओं ने वह जल अपनित्र होना मानकर

<sup>×</sup> कविने इस नगह एक रमुनी किस्सा निशा है कि शनपूत लोग िन्दे पर नाटारंग कर गहे थे; यह देख कर बादशाह ने गहा कि यह जनमा कोई सीरंदान भेग वरे उसको नुंह मांगा ईनाम दूंगा, निय पर मिलिक अमादल का प्रश्न (हवासुमीर) ने गीर सटाया नो मोडी राजी को सगा, निससे रंगमें भेग हो गया. उस पर मांतल के शनपुतो मेंसे ' रामिन्ह ' नामका समयूत ने शाहीकीन पर तीर सलाया निससे हवाहमीर मांग गया, और बादशाह का तत्न तुट पढा य बादशाह उठ कर मांगा.

पीने के काम में न लाया. पानी न होने से सांतल ने केशरियां करने का निश्चय किया. राजपूताणीओं ने झमर खड़का और सांतल की राणी 'नारिंगदे व प्रेमांदे' ने अग्नि प्रवेश किया. दूसरे दिन सांतल ने गढ के दरवज्जे खोल कर केशरियां किया. तीन पहर तक युद्ध करके सांतल काम आया.

सांतल के शाखा के विषय में किव ने दंतकथानुसार वर्णन किया है कि सांतल ने अपनी इप्ट देवी आशापुरी का ध्यान करने पर देवी ने दर्शन दिये और सांतल को देवी, उस वादशाह पास ले गई, वादशाह उस समय निंद्रावश था. सांतल ने देखा तो वादशाह रूड़रूप में नजर आया. सदाशिव के जैसा पंचमुख, त्रिनेत्र, आदि देख कर सांतल ने उसको प्रणाम किया, और उसी कारण से उसको मार डालने की तजवीज नहीं करते वादशाह का 'गुर्ज ' पडा था, वह लेकर सांतल किले पर आया. जब कि तलाव का पानी अपित्रत्र हो गया, और शाखा करने का समय आ पहुंचा, तब उसने वह 'गुर्ज ' वादशाह के पास भेजकर कहलाया कि हमारी भलाई देखो, अगर मैं चाहता तो तुमको मार देता, जिस पर वादशाह ने सांतल को कहलाया, कि अगर हमारे साथ दोस्ताना रखो तो में गुजरात का प्रदेश तुम्हे दूंगा, लेकिन +सांतल ने इनकार किया.

कान्हडदेव प्रवंध के तीसरे खंड में, अलाउदीन वादशाह के साथ वाहडमेर, भीनमाल, ओर जालोर में युद्ध हुआ, उसका वर्णन किया गया है, जिसके वास्ते किंव पद्मनाम अपने काव्यग्रंथ में लिखता है कि सिवयाणा का किला लेने वाद वादशाह ने अपने वजीर को जालोर भेजकर कान्हडदेव को कहलाया कि जैसे सिवयाणा गढ लिया गया उसी मुआफिक जालोर भी लिया जायगा. वहतर है कि, जो युद्ध में हारते नहीं है वैसों के साथ हठ नहीं करना चाहिये और मेलझोल रखना चाहिये जिसका प्रत्युत्तर कारहडदेव ने दिया कि—

तात्पर्य यह हुआ कि कान्हडदेव ने शाही वजीर की कुच्छ भी दरकार न की, जिस पर वादशाह ने वाहडमेर पर हमला करके उसको वरवाद किया, ओर भीनमाल पर

<sup>&</sup>quot; मुलतानी दल दृष्युं सांतले, रखट्या सात वरस गढ तके; पादशाहनी एवडी आय, पल वावर्षुं सहस्र पल मांय " ९

<sup>&</sup>quot; सरवर जळ पीछुं पापटे, कही केटलुं तैया घटे ? कान्द्र वचन बोले ए विधे, शो पुरूपार्थ सविवाणुं लिधे. " १०

<sup>&</sup>quot; जी सागर यहवानल समें, तो काल्डड तुरकी ने नमे ? शानी गर्व नमे पन घरी, वरसे सात लीधो टेकरी. "

<sup>+</sup> कियन सांतर के विषय में दिला है कि अलाउदीन ने सांतर को लालन बताई कि तुं मेरे पक्ष में आजाय तो गुजान का प्रदेश तुत्रे देहूं. निका जुनाव शांतरने दिया कि —" तजुमाण, पण न तजु मान; लाजे शांख मली चौहान" सांतर का यह प्रत्मुता और कितंक कथन में यदकिनित् अनिश्योक्ति नहीं है, नौहानों के इतिहास के तत्वपार जगह २ यही क्षणन की पृष्टि कर वहां है यदि नौहान राजपूनों ने स्वपान की तोम महत्याकांक्षा और नेक्ट्रेक रखने के वास्ते जातिय स्वपाय न होता, तो यर्नपान समयमें जो सिर्फ सात रियासों छोटो २ रहने शई है, उन नगह उनकी वीस्ता के कारण बहुत सी बही २ नियासों वहने पाती.

आक्रमण करना चाहा. भीनमाल में ब्राह्मणों का निवास होनेसे उनकी रक्षा के वास्ते कान्हडदेव ने देवडा महीप व जयत की सरदारी में वडे २ वीर राजपूतों को भेजे, शाही फींज में से १ मिलक हाजी, २ मिलक मौताज, ३ मिलक शाहवाज, ४ मिलक बुवन, ५ मिलक कवीर, ६ मिलक अबु, ७ मिलक रसीद, व ८ मिलक फरीद नाम के आठ वडे सरदारों ने भीनमाल पर हमला करने से, दोनों फोंजों का मुकाविला होतेही युद्धने उब रूप धारण किया. इस युद्ध में शाही फोंज के आठों सरदार काम आये, और फोंज भाग जानेसे राजपूतों ने शाही फोंज के हथियार, घोडे, आदि माल असवाव लूट लिया.

युद्ध वंध होजाने पर देवडा महीप और जयत दोनों फोज को भीनमाल छोडकर जालोर को चले गये, और विजय प्राप्त करने का समाचार राव कान्हडदेव को विदित किया.

राजपूत सेन्य भीनमाल में पडा था, और उस रोज अमावस्या होनेसे सेवटा लक्ष्मण व सांचोरा सालहा शोभावत दोनों ने तलाव के किनारे अपने अश्व खडे रख कर व दूसरे कितनेक राजपूतों ने तलाव में स्तान करना ग्रुरू किया, यह वात शाही फांज के सरदार मंलिक नेव (नवीवख्श) को मालूम हो जानेसे उसने तीस हाथी व छत्तीस हजार घोडों से आकर तलाव पर घेरा डाला, और जो जो राजपूत सुभट स्नान कर रहे थे उन पर तीरों का मारा चलाया, जिससे वह वहुत ही जिल्म होने लगे, राजपूतों तीरों का मार खाते खाते खुले वदन किनारे पर पहुंचे, वहां पर भाले तलवार आदि शलों के उन पर प्रहार होने लगे. इतना मार पडने पर भी कितनेक राजपूत खुलें, वदन घोडों पर सवार हुए और युद्ध किया. इस युद्ध में अजयसी मोलहण, और सालहा शोभावत ने कड़ एक घाव लगने पर भी दुइमनों के साथ युद्ध करके काम आये. लक्ष्मण सेवटा ने ईक़ोस हमले करके ऐसी वीरता दिखला कर काम आया कि दुइमन ने उसके रक्त का अपने ललाट पर टीका करके उसकी वहादुरी की प्रशंसा की इस विषय में किव कहता है कि.

" मलिके लोही लख़्त्यमा तणु, अची ललाट कर्यु वंदणु, कीघी बळी प्रशंसा चणी, धन्य धन्य माडी तुन तणी. '' १०५ '' रण रनपुत वट लख़णा जसी, हिंदु तुरकमां संभवी नधी, समरांगण सामा जै गरे, सह यूर तेने वंदन करे. '' १०६

इस युद्ध में चार हजार राजपूत काम आये, और एक भी वचने नहीं पाया. जबिक भीनमाल से राजपूनों की फोज वापिस नहीं छोटो तब कान्हडदेव ने पूछा की जीत हुई और फोज क्यों न आई ? जिसपर ब्यास ने कहा कि होनहार मिथ्या नहीं होता है.

दृसरी तरफ महीप देवडा की पुत्री ने अपने पिता को कहा कि आप मार के डर से भाग कर आये हो, जीतकर नहीं आये. यह स्नते ही महीप देवडा लजाशील होकर शाही फींज पर गया. और दोसी सिपाईओं के साथ मलिक सक्ष्य की मारकर खुद भी अपने पचास सैनिकों के साथ काम आया, तात्पर्य यह है कि, बादशाह ने भीनमाल में फतह पाई और जालोर तरफ प्रयाण किया. जालोर तरफ शाही फौज चली उस समय बादशाह की शाहजादी सीताई ने बादशाह को नमन करके अर्ज ग्रजारी कि मै पूर्व जन्म की कथा जानती हुं, जिससे कहती हुं कि आदि पुरूष परमात्मा ने नौ अवतार धारण करके असूरों का संहार किया था, उसी देवता ने यह दशवीं दफे चौहान कुल में कान्हडदेव के नामसे अवतार लिया है. सो आप मारे जावेंगे, लेकिन वादशाह ने वह वात नहीं मानी और प्रयाण चलू रखा, सीताई ने फिर वादशाह को कहा कि मेरी इच्छा कान्हडदेव के कुमार वीरमदेव के साथ शादी करने की है, वादशाह ने कहा कि हिन्दु व तूरक का ब्याह नहीं हो शक्ता है, किसी शाहजादा से तेरी शादी कर दूं गा. उसपर शाहजादी ने हठ करके वीरमदेव से शादी करने की प्रतिज्ञा की इस विषय में किय कहता है कि.

" तुरक कोई परण्यो नय लहु, भले तात कुंवारी रहुं; कहे कुंवरी वीरमदे वरूं, तात निकर हुं निश्चे मरू. "

वादशाह ने शाहजादी की हठ देखकर उसकी इच्छा पूरणकरने के वास्ते, 'गोलहणसा' नामके भाट को कान्हडदेव के पास भेजा, गोल्हणसा ने, वीरमदेव कुमार के साथ, शाहजादी की शादी करने का प्रस्ताव कान्हडदेव को सुनाकर उसके साथ ग्रजरात की प्रदेश भी देनेका कहा, लेकिन सोनगरों ने इनकार किया, जिसपर वादशाह शाही फीज के साथ जालोर पर आया, सात दिन तक युद्ध हुआ, जिस में शाही फीज को नुकसान पहुंचने से वादशाह ने देहली जाने को कूच की शाही फौज ने कूच कर के गढ़ी में मुकाम किया, वहां राव कान्हडदेव की आज्ञा से, १ मालदेव, २ कुमार वीरमदेव, ३ आनंद सिंसोदीया, ४ जयत वाघेला, ५ जयत देवडा, ६ दानकरण माल्हण, ७ देवडा सोभीत, व ८ सहजपाल, यह आठ सरदारों ने वादशाह के जमाई समशेरखान के उपर आक्रमण किया, जिसमें शाही फीज के तीन हजार सैनिक मारे गये, और समशेरखान व उसकी वीवी (वादशाह की शाहजादी) को पकडकर जालोर ले आये. जनके अलाउदीन को यह खबर पहुंची तब शाहजाद सीताई ने कहा कि मैं अपनी वहिन और वहिनोई को जालोर से छूडा लाऊंगी, जिसपर वादशाह ने उसको भेजी, सीताई ने कान्हडदेव से मिलकर, मिलक शाईल, सिंहपातला, समशेरखान, व अपनी वहिन, को छुडाए, इस शर्त पर कि आयंदा शाही फीज किसी देवल को न तोडे और गी ब्राह्मण और प्रजा को जालोर की हद में तकलिफ न देने.

चांथे खंड में किन ने जालोरगढ पतन होने की कथा का खूबसूरती के साथ वर्णन किया है, जिसका सारांश यह है कि, शाहजादी अपनी बिहन व बहनोई आदि को छूडवाकर वादशाह को रास्ते में जा मिली, जिस पर बादशाह ने जालोरगढ की रचना का हाल दिखाफत करने पर शाहजादी ने उसका वर्णन किया. जालोर की तागीफ सूनने पर उस गढ को छेनेकी तीन अभिलापा वादशाह को हुई, ओर देहली पहुंच कर मिलक

कमालुद्दीन, सिंहपातला, मिलक सादल, मिलक अमादल, मिलक नयामद्दीन, मिलक नेत्र, मिलक नहाद्दीन नगेरह सरदारों को चड़ी फोंज के साथ, जालोर पर भेजे. उन्होंने जगह र सोनगरे चोहानों से युद्ध किया, लेकिन सफलता न हुई जिससे वादशाह ने खानजहान वजीर को भेजा, शाही फोंज ने जालोर पर आक्रमण किया, जिसमें मिलक नयामद्दीन, कान्ह उलेचा के हाथसे मारा गया, जनिक जालोरगढ तूटने की कोई उम्मेद न रही तब शाही फोंज ने घेरा उठाकर देहली तरफ प्रयाण किया, यह खबर स्तने पर सेजपाल निका (जो कान्हडदेव का सरदार था) आधी रात को जाकर सिंहपातला को मिला, और जालोरगढ खुद को मिले इस शर्त पर किले का भेद बताने को जाहिर किया, शाही सेनापित ने उसको कितनाक द्रव्य देकर जालोर देनेका भी मंजूर किया, जिससे निका ने आगे होकर आधी रात के समय पर शाही फोंज को किले में दाखिल की. निका की हीरांदे को यह बात मालूम होने पर उसने अपने पित को फिटकार देकर न सली उसपर फैंकी जिससे निका का देहान्त हो गया. हीरांदे ने तुरन्त ही किले में दुश्मनों के प्रवेश होनेकी खबर रान कान्हडदेव को दी. जिसपर राजपूतों ने उनका सांमना किया.

किले में प्रवेश करने का मौका हाथ लगने से मुशलमान सेनिकोंने अपनी सम्पूर्ण ताकत अजमाई, राजपूतों ने मरणीय होकर शाही फौज को हटाने का प्रयत्न किया, लेकिन इस युद्ध में कांधल उलेचा, कान्ह उलेचा, जयत देवडा, जयत वाघेला, लूणकरण मोव्हण, व वडाउला अर्जुन, आदि मुख्य र सरदार काम आये, राव कान्हडदेव ने किला वचाने की आशा छोड दी. और सोनगरों की सम्पती दुइमन के हाथ नहीं जावे उसके वास्ते दान पुन्य करके वाकी का द्रव्य रत्नादिक भंडार को झालरवाव में डाल दिया. वि. सं. १३६८ वेशाख सुदि ५ के रोज उसने अपने कुमार वीरमदेव को गदी पर वेटाया. कान्हडदेव की चार राणीयां, जयतदे, भावलदे, उमादे, व कमलादे, १५८७ अन्य छोयों के साथ झमर रचकर जल गई. कान्हडदेव ने केशरियां किया, और स्वधाम पहुंचा.

कान्हडदेव स्वधाम पहुंचने पर वीरमदेव ने युद्ध करना शुद्ध किया, कान्हददेव के साथ बहुत से राजपून काम आये थे, ओर कितनेक राजपूत विजय की आशा न होने से भाग गये थे, जिससे वीरमदेव को गढका रक्षण करने की उम्मेद नहीं थो. परन्तु हठीला चौहान ने अपनी हठ पुरण करने को, अपनी राणी को झमर में जलादी, और गिरफतार न होने पावे उस कारण से अपने बदन में कटारी मार कर घाव पर मजबूत पाटा बांध कर केशरियां किया. इसने साढेतीन दिन तक राज्य किया, और वह समय युद्ध में हीव्यतित हुआ, इसने दुशमनों को हटाकर किछेसे नीचे उतार दिये. बीरमदेव की सहायता में आये हुए बहुत से राजपूत काम आ पूर्क थे, जिससे शाही फीज नं एकत्र

होकर उसको जिन्दा पकडने के वास्ते चारों तरफ से मरणीये होकर धावा किया, वीर राजपूत्र ने अपना देहान्त होने तक दुश्मनों को हाथ अडाने नहीं दिया और वि. सं. १३६८ वैशाख सुदि ८ के रोज काम आया.

शाही फौज ने जालोरगढ कब्जे किया, और वीरमदेव का सिर काटकर बादशाह के पास ले गये, जहांपर सुवर्ण थाल में रख कर शाही जनाने में पहुंचाया गया, जनिक शाहजादी सीताई उसके तरफ आई, तन हठीला चौहान ने अपनी प्रतिज्ञा पूरण करने के वास्ते मुंह फिरा दिया, यानी शाहजादी का मुंह जिन्दगी हालत में नहीं देखा था, परन्तु मरजाने पर भी कटे हुए मस्तक ने अपनी हठ नहीं छोडी, शाहजादी ने उस मस्तक की प्रशंसा करके ×पूर्व जन्मकी कथा सूनाई और यमुना के किनारे जाकर उसका अग्न संस्कार करके खुद यमुना के जलमें झंपापात करके मर गई.

× शाहनादी ने वीरमदेव के साथ अपने पूर्व नन्मों का सम्बन्ध होनेकी. व कान्हहदेव, अलाउद्दीन के पूर्वजन्म की कथा, अपने पिता को व वीरमदेव को सुनाने हा कान्हहदेव प्रवंध में उल्लेख किया है. उसी मुआफिक दूसरी हस्त लिखित प्रति जो 'वीरमदेव सोनगरा ' नामकी है, उसमें शाहजादी व वीरमदेव के अगले जन्मों का वृतान्त लिखा गया है, और मृता नेणसी की ज्यात में कान्हहदेव व अलाउद्दीन के पूर्वजन्म का वृतान्त उपल्ब्द होता है, अतएव इतिहास के वास्ते वह कया जल्ली न होनेसे उसके लिए विवचन नहीं किया गया है. परन्तु यह तीनों प्रस्तकों की कथा एक दूसरे से मिलती नहीं है, जिससे पाया नाता है कि यह कया प्राचीन प्रराणादि कान्यों की रीति मुआफिक दंतकया के आधार से या किव ने अपनी तईशिक्त से कल्पना करके लिखी है.

कःन्हडदेव प्रवंध में वीरमदेव अगले जनम में, सोमेश्वर का प्रत्र पृथ्वीराज होना, और शाहनादी पाल्हण की प्रती पद्मावती होकर पृथ्वीराज की राणी होना लिखा है. जन ' वीरमदेव सोनगरा ' की प्रति में वीरमदेव पूर्व जन्म में शाहुकार का पुत्र होना व शाहजादी दूसरे शाहुकार की पुत्री होकर उसकी स्त्री होनेका उल्लेख किया है, उसी मुआकिफ कान्हडदेव प्रवंध में कान्हदेव ईश्वरका दशमा अवतार होना ओर अलाउद्दीन पूर्व जन्म में असूर होना लिखा है, तब मृता नेणसी की ख्यात में एक सापस बाह्मण के आधा अंग का अलाउद्दीन होना और आधा अंग का कान्हदेव होना लिखा गया है.

' वीरमदेव सोनगरा ' की पुस्तक, मूता नेणसी की ख्यात व दंतकया में क'न्हडदेव युद्ध में काम नहीं आते ' अलोप ' हो गये वैसा लिखा है, तब कान्हडदेव प्रबंध में रामचंद्र व्यास के कहनेपर अवतार लेनेका कार्य सम्पूर्ण होनेसे स्वधाम जानेका उद्देख किया है.

कान्हटदे प्रबंध के प्रस्तक में वीरमदेव का शिर काश्कर देह शी ले जाना और यम्रुना के तटपर उसका अग्नि सैस्कार वर के शाहजादी ने यम्रुना के जहमें देह पात किया. वैसा उछेल है तब 'वीरमदे सोनगरा' नामक प्रस्तक में वीरमदेव को शाही सैनिकों ने निन्दा पकड़ा और छावणी में बादशाह पास ले गये, बादशाह ने उसको स्नान कराकर मुमल्यमान बनाने बाद शाहजादी से शादी करने का हुकम दिया, जिसपर हमाप में स्नान कराने को ले गये. वीरमदेव ने पिलले से ही आंतरले काट रक्के ये, जर कि बन्मर खोलो गई तब सब आंतरले बहार नीकड़ आए, और उसी समय उसका देहान्त, हमाम में हो गया, जिसपर शाहजादी ने उसके शिर के साथ शादी करना चाहा तब शिर उल्टा फिर गया. सो सात दिन तक सोने के याल में रख कर शाहजादी ने उसके आगे विनती की. जरकि उसको पूर्व के सब जन्मों की सम्बन्ध की कथा शाहजादी ने सुनाई तब शिर सुल्टा फिरा, और शाहजादी ने उसको वरमाल पिलनाकर उसके साथ जालोर में ही सती हो गई.

कान्हटरं व प्रबंध के कान्य की पूर्वनन्म की कथा में से एक ऐतिहासिक तत्त्व ऐसा उपलब्ध होता है कि जो देहली का अंतिम हिन्दुराना महान प्रश्वीरान के इतिहास पर खास बात पर असर डालता है यानी दंतकथा व पृथ्वीरान रासा से पाया जाता है कि शहाबुद्दीन ने पृथ्वीरान को पकट लिया, और गिननी ले गया, पिछसे चंद वारोट ने गिननी नाकर सुलतान को बाण काहनडदे प्रबंध के मुआफिक कान्हडदेव के साथ जालोर के अन्तीम युद्ध में ५० मुख्य सरदार (जो खास रावत यानी राजा के पुत्र) काम आये थे, जिनके नाम मूता नेणती की ख्यात में उपलब्ध होते नामों के साथ मिलतें है.



वेन का तमाशा दिखलाया, जिसने पृथ्वीराम ने शहाबुद्दीन की मारा और नंद य पृथ्वीराम आपस में हिश्यार चलाकर मर गयं हेकिन कान्टटदे प्रवेग में लिखा है कि पृथ्वीराम घावर नदी के तरवर मारा गया, और राणी पद्मावनी अयोध्या में एती हुई, मिसके यस्ते कवि निराना है कि—

<sup>&</sup>quot; मोमंशार घर छहीतान, छीघो पृथ्वीराज अवतार. पाल्हण ने घेर हुं व्ही फरी, प्रमावती नाम अवतरी. " २०३

<sup>&</sup>quot; ते तन्मे दु'रुन आवतु, गाय निजाभी नामण नर्शु, साच्यो मंत्र गर्भे गायने, वित्त वित्तार ययो गयने, " २०३

<sup>ं</sup> राय क्या कर्या लोपी लाम, हण्या प्रवान भीगविधुं राम; जाहबुदीन मुख्यान पुण्यो, पति चावर ने तीर रुण्यो. " २०६

<sup>े</sup> देहरी के तस्त पर बैडमें बाउँ राजाओं की राजाउड़ी में अंतिम हिन्दुराजा नवमङ हुआ, जिमको शहाबुद्दीन ने दिले होंगी में पाठ निया और पानर में मारटाला (देत्तो प्रकटन ६ वा में ) बेगा नई प्रति में किला है ).

उन्युक्त नोरुईओं से पाया जाना है कि वि. से. १५४६ तक घर बात प्रसिद्धि में भी कि प्रव्यंतान निजनी में नहीं सारा गया, ने किन गगर नहीं के नहतर मारा गया था. पाया जाना है कि बानवेब भी गगर नहीं के तर पर पर हुआ होगा.

### प्रकरण २२ वां

## ' हूसरे सोनगरे चौहान. '

सोनगरे चौहानों के हाथसे जालोर का राज्य जाने वाद सिर्फ जालोर के राव कान्हडदेव का भाई मालदेव वचने पाया था, वैसा मूतानेणसी को ख्यात में लिखा है, परन्तु वहुआ की पुस्तक से पाया जाता है कि जालोर के राव कान्हडदेव के मालदेव के सिवाय दुसरे पांच भाई औरथे, जिनके नाम क्रमशः १ वणवीर, २ गोकलीनाथ, ३ सालजी, १ किरतपाल, व ५ रूडराव थे. मालदेव इन सब से छोटा था.

एक किवत जिसमें जालोर के कान्हडदेव व उसके तीन भाई जो 'धनुर विद्या' में कुशल गिने जाते थे उनका मुकाविला ओर चौहान वीर राजपुत्रों के साथ करने में आया है उसमें लिखा है कि,

- " वडोराव वैणवीर, हुवो हमीर हठालो; मुखालो मैालदे, तको धारू वकता रो. "
- " तगो उभा रण तेग, गोग माना सब जाणै; आली शीर पृथीराज, चाह पुनी चहुआणे. "
- " गोकलीनाय, फान्हड हुवा, विश्वलदे जुग जाण रे; अतरा जोध अणवर हुवा, धनुर धार चहुआण रे. "

इस किवत में नं. १ वणवीर, २ मालदे मूछाला ३ गोकलीनाथ, व ४ कान्हडदेव, यह नामवहुए की पुस्तक के नामों के साथ मिलते हे. इसके सिवाय एक दूसरागीत जिस में कान्हडदेव गद्दी पर आये तब देढ कोड नव लाख सुवर्ण का दान दिया गया था, जिस के वासते जालोर गढ के महल में शिलालेख होना कहा जाता है, यह दान किस किस ने किया उस विषय में किवत है कि,

- " तीन सहस तोखार, पांच मेगळ मेमंता: तीण उपर दश गाम, तको सासन सहेता. "
- " सोला सेर मुवर्ण, पांच माला मुक्ताहर; दीधा नी जर कपर, सो बाहन धोलाहर. "
- " सेजपाल सर सापन्त रे, दत्तकर पोजांदानणी; जालोर पाट बेटां जदी, क्रोड समरपी कै।नजी. "
- " बीम लाल बैणवीर, तुरत आपीया त्यागी; त्रीस लाख मैालदे, आण घरीया मों आगी."
- " सात लाख सालजी, दियाँ रूपी सुवरणे; एक लाख पवार, साग आपीयो कवन ने."
- " सेज पाल सर सामन्त रे, पाली अग लुणी सबर; चहुआण राण लेखे कोडम्र उपर मौज कर. "

इस कवित से १ कान्हदेव, २ वणवीर, ३ मालदे व ४ सालजो, यह चार नाम मिलते हैं, इससे अनुमान होसक्ता है कि वहुआ की पुस्तक में जो नाम लिखे हैं वह विश्वास पात्र है. चहुआ की पुस्तक में यह भी लिखा है कि गोकलीनाथ व रूडराव लडाई में काम आये, और नाओलाद हुए. सालजी ने सांचोर लिया, वाकी रहे वणवीर, कीरतपाल, व मालदेव की ओलाद वाले 'सोनगरे चौहान' कहलाये गये. मालदेव को चितौड मिला, और वणवीर की ओलाद वाले वर्तमान समय में जोधपुर रियासत (परगने गोडवार में)

के गाँव वोईओ, सादलो, मादलो, व लाटाड, आदि में. और मालवे में गाँव नामली व मेवाड में भोमट कहलाता प्रदेश जुडा-मीरपुर में है.

दंत कथा व प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों में यह वात मशहूर है कि वणवीर का पुत्र राणकदेव उर्फ राणुआ था, जो वडा पराक्रमी ओर वीर राजपूत हुआ, इसके विषय में किवयों ने वहुत प्रशंसा के गीत किवत रचे हैं, जबिक कान्हडदेव का कुमार विरमदेव, पंजुनायक के साथ कुइती खेलने को वादशाह के पास देहली गया, तब राणकदेव उसके साथ था, और शाहजादी से शादी करने की जमानत में राणकदेव को वादशाह ने अपनेपास रोक रखा था, कोल मुआफिक विरमदेव वरात लेकर नहीं आने से वादशाह ने राणकदेव सें पूछा कि विरमदेव कहां हैं ? उसपर राणकदेव ने वीरमदेव गूम हो जानेका कहा, लेकिन थोडे समय में ही वादशाह को खबर मिली कि वीरमदेव जालोर में माजूद हैं.

वादशाह ने पहिले से ही राणकदेव को तघलखां की हवेली में नजर वंध रखा था, मगर वह कभी भाग कर चला जावे इस खयाल से उसके पैर में सोने की वेडी डालकर रखने का हुकम किया. तघलखां व मघलखां नामके दो सग्दार उसको सोनेकी वेडी पहनाने को हवेली पर आये, उनको देखकर 'आसा ' नामका चारण जो राणकदेव की तहनात में था उसने कहा कि,

" रणका मूण जुणेह, राय आंगण रमो नहि; तो पहिरीस केम पगेह, वह नैवरी वणवीर उत्त. "

जो सूनते ही राणकदेव चेतन हुआ, और 'झींथड ' नामक घोडे पर पलाण मांडने की खवास को आज्ञा दी. जिस पर मुसलमानों ने उसको 'तुं 'कारा से रोकना चोहा. तव आसा चारण ने कहा कि,

" तमा तमाई मत कर, बोर्ल मुंह संभाल; नाहर ने रजपूत ने, रें कारे ही गाल.

इतना स्नतेही राणकदेव ने कटार नीकाली और दोनों सरदारों को मारकर घोडे पर चढ के रवाना हुआ. ईस विषय में किवने कहा है कि,

- " तमा मगा रे तृत, उड़े पतशाह आगले; दानव दोय जमदुत, रेशम फोधा राणुवे, "
- " तातो कर तोखार, नीसरीयां उमें नगरः मगा तगा ने मार, रंगी फटारी राणुवा, "
- ं जमदंड शहिया जाय, चोल वरण वां चींबहें। असूर न आडो धाय, गणवा गतंला धयो. "
- " तमा न जाण तोल, मुरख मगरिशा तणो; कारण एक क बोल मारे के पंडे मरे. "

जब कि रूधिर से भरी हुई कटारी और खूनसे भरी आँखो से राणकदेव वजार वीच होकर नीकला तब बाजार में वडा भारी कोलाहल मच उठा, और वह बादशाह ने सूना जिसपर वादशाह कहता है कि,

<sup>&</sup>quot; कही कोलाइल कटक, सुध पूछे गुलवाण: के मर्यगल यंभ मरोदियों, के रिसाणी गुण."

राणकदेव इस रोत से कुशलक्षेम देहली से जालोर चला आया, इसके विषय में 'वीरमदेव सोनगरा' नामक हस्त लिखित प्राचीन यंथ में सिवस्तर अहवाल लिखा हुआ है.

राणकदेव के दो पुत्र थे जिसमें सोडमल की ओलाद गोडवार व मालवे में उपर लिखे गांवो में हे. ओर दृसरा पुत्र शांगा की ओलाद वाले सिरोही रियासत की सीमापर आडावला पहाड के जंगली प्रदेश में जुडा-मीरपुर नामकी भोमट है वहां मौजूद है, जो 'रावत' कहलाते हैं. दंतकथा भें यह भी कहा जाता है कि जब जालोर सोनगरों के हाथ से लृट गया, तब शांगा या उसकी ओलाद का कोई सानगरा राजपूत ईस प्रदेश में होकर जा रहा था, रास्ते में प्यास लगने से वहां के भील नायक के घर का पानी उसने वगैर पूछे पी लिया, और पिछे से जात भात पूछी, जब मालूम हुआ कि यह भील के घर का पानी था, तव वह वहुत रंज करने लगा, जिसमें भील नायक नेअपनी वेटी की शादी उससे करके अपना राज उसको देदीया. इस समयमें जुडा के रावत का दृसरे राजपूतों के साथ, रोटी, वेटी, का सम्बन्ध नहीं है, परन्तु दंतकथा की वार्ते भी सम्पूर्ण विश्वास पात्र पाई नहीं जाती, क्यों कि यह अरवछी के प्रदेश में अलग २ कई एक भोमटें है, जो 'नवसी नाहर' के नामसें मशहर है, इन भोमटों में भोमीये सोलंकी आदि दूसरी खांप के राजपूत भी है, इन लोगों का रोटी बेटी व्यवहार एक दूसरी भोमट में होता रहताहै, यदि जुड़ा-मोरपुर के सोनगरे चौहान ने भोल के घरका पानी पी लिया, जिससे उसका वहिष्कार होनेकी दंतकथा सची मानी जाय, तब भी दुसरी भोमट वाले राजपूतों का विहिष्कार क्यों हुआ. इस प्रश्न का भी खुलासा होना चाहिये. पाया जाता है कि यह सब भोमटें जंगली व पहाडी प्रदेश में (इस प्रदेश में अवनक गाडे जासक वेसा रास्ता नहीं है) होनेसे व इस प्रदेश की आबह्वा ना दृरुस्त होने के कारण से (इस जमाने में भी वहां की आवहवा ना दृरुस्त होनेके कारण सपाट प्रदेश का रहनेवाला वहां जाने पर विमार हो जाता है.) मपाट प्रदेश के राजपूतों ने इन भोमट वाले राजपूतों से रोटी बेटी का व्यवहार नहीं रखा है.

मृता नेणसी ने अपनी ख्यात में सांबारा चिहानों के मुआफिक सोनगरे चाँहानों की ख्यानभी उस समय तक की लिखी है, और टाँड राजस्थान में सोनगरे चाँहानों का इतिहास, मेबाड के सोमोदीया, व जोधपुर के राठौरों के साथ जुडा हुआ, ब्रूटक र उपलब्ध होना है, परन्तु उससे सिलसीले बार वंशहक पन सक्ता नहीं है, सिर्फ ' भारत राज्यमंडल ' नामकी गुजराती भाषा की पुस्तक में, रेवाकांठा एजन्सी के 'संजेली' नामक ताहुकादार सोनगरा चाँहान है, जिसका इतिहास प्राप्त होता है, उस पर से जो वंशहक बन सक्ते हैं वह इसमें दर्ज किये जाते हैं.

वस्तृतः देवडे चीहान, वोडा, वालोतर, सीवा, अवसी, आदि सिरोही के देवडे चीहानों

से ताहुक रखनेवाले चौहान सोनगरे चौहानों की शाखाएं है, जिसका सम्पूर्ण वृतानत इस पुस्तक के दूसरे विभाग में दिया गया है. उनके सिवाय के सोनगरे चौहानों का इतिहास इस प्रकरण में देने में आया है. दूसरे सोनगरे चौहानों का इतिहास प्रसिद्धि में नहीं आनेका यह भी कारण है कि, उनका कोई राजस्थान नहीं है, अगर संजेली के सोनगरों के मुआफिक दूसरे स्वतंत्र ताहुकदार भी होते, तो भी उनका इतिहास जहर प्रसिद्धि में आता. वर्तमान समय में संजेली के सिवाय, गुजरात, राजपूताना, व मालवा, में जो जो सोनगरे है, वह दूसरे देशी राज्यों की तहत में होनेसे ही उनका इतिहास अप्रसिद्ध रहने पाया है. उन लोगों को अपना प्राचीन इतिहास मालूम हो सके और मूता नेणसी ने जो अम उठाया है, उसका लाभ सोनगरे चौहानों को मिले, इस कारण से ही मिल सका उतना सोनगरे चौहानों का वृतान्त देकर सन्तोप माना जाता है.

इस प्रकरण के वास्ते दूसरे सोनगरे चौह।नों का मूळ पुरुष जालोर का अंतिम राव कान्हडदेव का छोटा भाई मालदेव मूछाला है, जिसको अलाउद्दीन वादशाह ने चित्तौडगढ दिया था. जिससे उसकी ओलाद वालों का वंशवृक्ष दिया जाता है.

#### वंशवृक्ष दूसरे सोनगरे चौहान.





उपयुक्त कंशकृक्ष का संक्षित इतिहास.

११ जुजारंसिंह

नं. १ मालदेव के विषय म मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि राव कान्हडदेव (देखो जालोर के सोनगरा चौहान वंशवृक्ष में नं. 🖁 वाला)ने सोनगरा चौहानों की ओलाद कायम रखने के वासते इसको युद्ध के समय किला के बाहर निकाल दिया था. इसने बहुत बगावतें की, जिससे सिवाणखान फौज के साथ इसके पीछे पडा था.

मालदेव की मूछां वहकर वह 'मूछाला ' कहलाया इस विषय में मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि, देवी चारण सेणी देहली आई, उसके साथ मालदेव भी आया, ओर सेणी वीवर में पेठी तब मालदेव भी उसके साथ वीवर में गया, वहां पर 'बहुली जोगण ' वैठी थी, उसने अपने गले का रत्नजडित कंठा, मालदेव को दिया, और एक रक्त भरा हुआ पात्र दिया, लेकिन मालदेव ने रक्त समजकर वह नहीं पिया, सिर्फ थोडाला मुंहपर लगाया, जो मुंछो को जगह पर लगने से मूछवढी, हकीकत में वह रक्त नहों था, परन्तु अमृत था. पीछे कान्हढदेव की आज्ञा से मालदेव वादशाह को हुजूर में हाजिर हुआ. वादशाह के उपर वीजली पड़ी जो मालदेव ने झटका मुं टालदी. पीछे वादशाह ने उसको चित्तोंडगढ दिया, जहां सात वर्ष राज्य करके उसका देहान्त हुआ.

टॉड राजस्थान और दूसरी हस्त लिखित प्रतिओं में लिखा है कि 'सीणी' नाम की वेदा चारण की पुत्री थी, उसको विजानंद नामका भूसिलया चारण ने शादी करने के वाद नहीं बुलाने से सत् चढा, और वह हिमाले अपना देहान्त करने को जा रही थी, देहली में मालदेव के वहां उसने मुकाम किया, और वहां पर जोगमाया का विवर था, उसमें जोगणीओं की मुलाकात करने को गई, मालदेव भी उसके साथ गया, सीणी देवी की सिफारिश से जोगणी ने उसको एक माला व खडग देकर वरदान दिया कि तुझको चित्तीड मिलेगा, मूछां वढने के विषय में नेणसी की ख्यात से मिलती हुई वात पाई जाती है. इस घटना के वास्ते किन कहा है कि—

" वेदाणी वर दायनी, राखे रंग मुहाय, मूछां दीनी मालदे, विरद मूछालो पाय. " " दीन खहग गढ चित्रकुट, तुठी मशरिका राव; खलजी खोला पाधरे, दियो गुनायो दाव."

अलाउद्दोन वादशाह को यह वात मालूम होने पर उसने मालदेव को चित्तौड की स्वागिरी दी. इस विषय में यह वात मशहूर है कि जवतक 'देवी खड्ग 'कब्जे में रहे वहांतक चित्तौड सोनगरों के पास रहेगा ऐसा देवी ने कहा था. लेकिन जबिक राणा हमीर अरसीवत, मालदेव की पुत्री 'वालवाई 'के साथ शादी करने को चित्तौड आया, तब वालवाई हारा वह 'देवी खडग' चूरा कर केलवाडे ले गया. और वाद में चित्तौडगढ दगा से लेलिया. मालदेव के वाद उनके पुत्र वणीवीर आदि मेवाड के राणा की चाकरी में उपस्थित रहकर जागीरें खाने लगे.

देवी खड्ग के विषय में टॉड राजस्थान में लिखा है कि भगवदी चतुर्भूजा ने विश्व-कर्मा द्वारा वप्पा गवल को यह खड्ग दिया था. अलाउदीन वादशाह ने चिताँड लेकर

१ देवीरार्ग के निषय में '' इनीवर्ग अने भिनोड की प्रनः प्रति '' नायक ऐनिहाभिक नवरम्या था उस्तम देखने से सिव्या सहराज मानुन हो गक्ता है, बर्नणान पमय में यह राष्ट्रग उद्यप्तर महा ग्या के खाप महत्वान में नवता नाकर उपका पूरत स्थित नाना है.

मालदेव सोनगरा को दिया, जब मालदेव ने धन प्राप्ति अर्थे चितौड के एक भोंयरे के अंदर प्रवेश किया यह भोंयरा अन्धकारमय व भयंकर था, जैसे २ मालदेव भीतर जाता गया वैसे २ अनेक प्रकार के अदभूत द्रष्य उसके सामने आने लगे, लेकिन उनसे यह भयभीत न होते अपना धैर्य कायम रक्खा. दरिमयान भयंकर नागणीओं ने, मालदेव को इस स्थान में आनेका कारण पुछने पर मालदेव ने कहा कि वप्पा रावल को देवी ने जो खड़ग दिया था, उसका पत्ता नहीं चलता है सो आप के पास होतो दे दो, जिस पर नागणीओं ने एक कढाई का ढक्कन खोल दिया, तो मालूम हुआ कि उस कढाई में अनेक प्रकार के प्राणीयों के शरीर के दुकडे पडे हुए थे, उनके वीचमें एक वालक का हाथ नजर आया, मालदेव उस विषय में विचार कर रहा था. दरिमयान नागणीओं ने रक्त मांश और चरनी वाले दुकडे एक पात्र में रख कर मालदेव को प्राशन करने के वास्ते इशारा किया, मालदेव ने उसमें से कुछ खा लिया. जिससे नागणीओं को निश्चय हुआ कि यह वीर राजपूत खड़ग काम में लानेके वासते सम्पूर्ण लायक है. जिससे उन्हों ने, मालदेव को खड़ग दिया, जो लेकर वह भोंगरे से वाहर निकला.

राणा हमीरसिंह ने चितौड कब्जे करने से मालदेव महमुद खोलजी के पास गया, जिसपर खीलजी ने वडी फोज के साथ चितौड पर चढाई को, और सींगोली में महाराणा की फोज के साथ मुकाविला हुआ. इस लड़ाई में मालदेव का पुत्र हरिसिंह मारा गया और वादशाह महमुद खोलजी गीरफतार हो गया, जो तीन मास तक केद में रहकर, अजमेर, रणथंभोर, नागोर, सुआ, व शीवपुर, के किलों के साथ पचास लक्ष रूपिये नकद व सो हाथी राणा को देकर मुक्त हुआ.

नं. २ वणवीर ने महाराणा हमीरसिंह की आधिनता स्विकार की जिससे उसको निमच, जीरण, रत्नपुर, आदि प्रदेश राणा ने जागीर में दीये.

वणवीर ने अल्प समय में भैंसरोड पर आक्रमण कर वह चितौड के राज्य में शांमिल कर दिया.

मृता नेणसी की ख्यात से मालुम होता है कि वणवीर को ओलाद वालों के तरफ नाडोल आदि प्रदेश भी था. जिसपर राठोर राव रिणमल ने हमला करके वि. सं. १४७९ में नं. र् करमचंद को और वि. सं. १४८२ में नं. र् राजधर रणिधरोत को मार डाले. जिस का वदला लेनेके वासते सोनगरे चौहानों ने रिणमल को मारने की युक्ती रची, लेकिन रिणमल की भोजाई जो सोनगरी थी, उसने रिणमल को औरत के कपडे पहिनाकर भगा दिया. इस अपमान का वदला लेनेके लिये रिणमल ने मौका पाकर १४० सोनगरों को मारकर कुए में डाल दिये, और सोनगरे चौहानों का कुल उच्लेदन कर डालने

की दयानत से जहां २ सोनगरे चोहान नजर आये, उन सब को कत्ल कर दिये. सिर्फ नं. है राणकदेव की खी जो जसलमेर के भाटी राजा की पुत्री थी वह गर्भवती होनेके कारण जसलमेर थी, उसका गर्भ बचा.

नं. है राणकदेव के विषय में नेणसी ने अपनी ख्यात में जिस राणुवा की तारीफ को है (इस पुस्तक में आगे आ चूकी है) वह राणुवा यही था, ऐसा लिखा है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से गोर करते यह वात सही नहीं हैं, कारण यह है कि सो वर्ष से ज्यादह अन्तर इनदोनों में पडता है.

नं. ५ राघर्वासह जिस वक्त राणा सद्याम और वावर के दरिमयान युद्ध हुआ, उस लडाई में राणा की सहायता में मारा गया.

नं. , करमचंद व नं. इ राजधर यह दोनों राठोर राव रिणमल के हाथ से मारे गये.

नं. हैं लोला का जन्म, जैसलमेर में हुआ, जब वह वारह साल का हुआ, उस समय राव रिणमल, जेसलमेर के रावल के वहां मेहमान हुआ, जैसलमेर के भाटी राजा व राव रिणमल शिकार को गये तब उनके साथ लोला भी हुजूरिया के तौरपर गया था. शिकार में एक प्रचंड नाहर ने शिकारीयों का सामना करने से सब पीछे हट गये, लेकिन लोला ने अपनी छोटीसी वरछी से नाहर पर आक्रमण करके ऐसी चोट लगाई कि नाहर के च्यार दांत गीराकर वरछी मुंह में होकर गुदा से बाहर निकली, यह दृश्य देखकर राव रिणमल ने कहा कि यह सोनगरा जैसा दिखता है, उसपर रावल ने कहा कि सब सोनगरों को आपने मार डाले, सिर्फ यह बच्चा अपनी माता के उदर में होनेके कारण यचने पाया है, जिसपर राव रिणमल ने जैसलमेर से विदाय होते वक्त लोला को रावल से मांग लिया, और अपने साथ लाकर राव जोधा की पुत्री सुँन्दर से उसका विवाह करके पाली की जागीर उसको दी. उस समय से सोनगरे चौहान राठारां की चाकरी में उपस्थित हुए.

लोला से चोथी पुरतपर नं. ट्रें अखेराज सोनगरा हुआ. अखेराज का पुत्र नं. ई भाण की पुत्री चितोड के पाटवी कुमार उदयसिह को व्याही थी. जब कि चितोड की गद्दी वणवीर ने दवा ली, तब उदयसिह ने अखेराज सोनगरा की सहायता चाही, जिस पर अखेराज ने मारवाड के बहादुर राजपूतों के साथ उदयसिंह की सहायता की, आंर वणवीर का पराजय करके उदयसिह को कुंभलनेर में गद्दी पर बेटाया, अखेराज सोनगरा पराक्रमी. दातार, और प्रभावशाली राजपूत था, मृता नेणनी ने लिखा है कि, इसके जिसा शायद ही दूसरा राजपूत हुआ होगा. वि. सं. १६०० के पास महिने में जोधपुर के राव मालदेव ने वादशाह के साथ युद्ध किया उसमें अखेराज काम आया.

नं. ८ मानसिंह अपने पिता के जैसा प्रभावशाली राजपूत था, जबिक राणा उदयसिह का देहान्त हुआ और राणा के पाटवी कुमार प्रतापसिंह को गद्दी पर नहीं वेठाते राणा उदयसिह की ईच्छानुसार दृसरे पुत्र जगमाल को गद्दी पर बैठाने की तजबीज हुई, तब अपने भांणेज प्रतापसिह को गद्दी पर बैठाने के लिये मानसिंह ने मेवाड के सरदारों के आगे अपना प्रस्ताव रज्ज किया, जिस पर मेवाड के सरदारों ने प्रतापसिंह को गद्दी पर बैठाया. वि. सं. १६२१ से मानसिंह ने राठौरों की सेवा छोडकर मेवाड के राणा की चाकरी करना शरू किया था, और वि. सं. १६३२ में जब महाराणा प्रताप ने अकवर वादशाह की फीज के साथ हलदीघाट में युद्ध किया तब यह काम आया.

नं. र भाण की एक पुत्री का विवाह महाराणा उदयसिंह के साथ व दूसरी पुत्री का विवाह जोधपुर के उदयसिंह राठोर (मोटा राजा) के साथ हुआ था. यह शाहवाजलां के साथ महाराणा का कुंभलनेर में युद्ध हुआ तव काम आया.

नं. रू भोजराज यह कुंपा महेराजोत के पास रहता था, और कुंपा की सहायता में काम आया.

नं. है जयमल वीकानेर में रहता था, जिसको 'रिणीनीजो ' के पट्टे की जागीर मिली थी.

नं. ९ जसवंत बहुत बड़ा सरदार हुआ. जोधपुर के मोटा राजा उदयसिंह ने इसको मेवाड के महाराणा के पासने बुलाकर वि. सं, १६४४ में पाली पट्टे की जागीर २७ गांवों के साथ दी. पीछे ३० गांव और भी दिये. वि.सं. १६६५ में यह राठोरों की फोज के साथ अहमदाबाद गया था, और वहांपर इसने गांव 'देवी लेडा' मांगा, लेकिन वह गांव धनराज ने मांग लेनेसे, इसको कहा कि उसके बदले में हम तुमको दृसरा गांव देंगे, जिससे यह नाग्वुश होकर मेवाड में चला गया, और वहां हो इसका देहानत हुआ. इसके विषय में प्रख्यात किंव आड़ा दृस्सा ने कहा है कि—

- ' त्रगा लालियो दुंगरा याग झाले अरण, मृर के इसां वेहुं साथे; मानीयां तर्ग मृह त्रसे मांडोया, मान जुद्ध मांडियो जला माये. "
- " फान टर मान ने संपेख़ फरममी, याज मुंसतो फियो अरण गह पाज; मनां मेंथा गृहां टाव मीटयां सवल, जाये तो उपर आज जस राज. "
- " सीर सर पाथरां तणा बरसे सचग, पेल जे सेल खग चढे पिटाण; हाथ उभा किया मुगले हिन्द्या, भागरा त्यार बलाणीयो भाग "
- '' जैम हुई नीवियों तेन जाणे जगन, यह मृह यस परणान कहियो; नियन मंग नाहरी रही धानी जसा, रूख अरथे पछे भींच रहीयो. "

नं. रे नारायणदास भाणावत, यह शाही चाकरी में उपस्थित हुआ था, वाद राठौर उदयसिंह ने वि. सं. १६४१ में अपने पास बुलाकर भाद्राजण को जागोर दी. वि. सं. १६४५ में राठोर उदयसिंह जब सिरोही पर चढाई लेजाता था, तब उसकी खबर नारायण-दास ने सिरोही के राब सुरताणसिंह को पहुंचाई, जिससे राठोर उदयसिंह ने इसकी जागीर लेली, उस पर नारायणदास मेवाड के महाराणा के पास चला गया, वहां पर महाराणा ने इसको खोड के पट्टे की जागीर दी.

नं. है स्रजमल को वि. सं. १६५७ में पाली की जागीर का पटा नं. ै शक्तिंह के शामिल था.वि.सं. १६६५ में शक्तिंह गुजर जाने वाद नं. रेह देवीसिंह को शक्तिह का हिस्सा मिला, वि. सं. १६७१ में स्रजमल ने पाली छोड दी और मेवाड में गया लेकिन, वि. सं. १६७३ में फिर वापिस मारवाड में आया, जहां इसको 'नवसरा' का पटा सात गांवों से मिला, वाद में वि. सं. १६७४ में 'देखु' का पटा छः गांवों से मिला.

नं. ्रै शक्तिह को सूरजमल के साथ, आधी पाली की जागीर पट्टे में थी. यह वि. सं. १६६२ में मर गया.

नं. १० जगन्नाथ, वि. सं. १६६७ में मेवाड में, राणा के पास था, वहां इसको 'सिणगारी' गांव का पटा मिला, पोछे वि. सं. १६७७ में मारवाड में पालो का पटा मिला, वि. सं. १६९१ में यह कुमार अमरसिंह के साथ जानेसे इसकी पालो के पट्टे की जागीर चली गई. विकानेर के राठारों के साथ मेवाड के महाराणा का युद्ध हुआ उसमें इसने वडी वीरता दीलाई थी. इस विषय में किव आडा किसना ने कहा है कि—

नं. 🖰 र्यामसिंह को वि. सं. १६७९ में जोधपुर की तरफ से गुड़ा पद्दा की जागीर थी. वि. सं. १६९० में भाद्राजण की जागीर मिली, मगर यह एक साल रहा.

नं. १० राजसिंह वि. सं. १६६६ में मेवाड में राणा के पास गया, वहां पर इसको कुंडणा का पटा पांच गांवों से मिला. वि. सं. १६७२ में नं. १ स्त्वमल पाली छोडकर चला गया तव स्र्जमल का हिस्सा इसको मिला. वि. सं. १६७७ में पाली की जागीर इससे छीन कर नं. १ जगन्नाथ को दी. जिससे यह रामसिंह सिसोदिया के पास गया, यहां वि. सं. १६९२ में कच्छवाह के हाथ से यह मारा गया.

नं. रें सांतल को वि. सं. १६८२ में भाद्राजण का पट्टा जागीर में था. वि. सं. १६८२ में नवनरा का पट्टा दस गांवा से ईसको मिला, जो वि. सं. १६८८ में छूट गया.

<sup>&</sup>quot; उवारिया असन मारका अडीया, अवडो कुण लोपे अनडः वीकाणा जोधपुर विचाले, जालंघर मंडीयो जगड. "

<sup>&#</sup>x27;' निय जण गया प्रसण निर्दर्शया, स्र मंदल अमीये सिर; जस राणां पंदाणां जांणे गदां विऊ विच सोनलिगर. ''

<sup>&</sup>quot; आहे दीहे गया अपांणा, मारणहार न फाडे मोर; जंगल दलां हीये जालोरो, जांणे ने टहीयो जालोर. ''

<sup>&</sup>quot; उचारिया कटक आपांणा, वीकां कटक सरस घाये बाज; मृछालो मशरिक मालदे, अजुआलियो विये अखेराज. "

- नं. रें चत्रभूज वहादुर राजपूत हुआ, यह शाही चाकरी करता था, इसको 'पखेरीगढ 'को जागीर मिली थी.
- नं. १६ पृथ्वीराज के तरफ वि. सं. १६७८ में एहनला पट्टा की जागीर थी, वाद वि. सं. १६८८ में कुंढला गांव की जागीर फिर मिली थी.
- नं. १० माधवदास यह वहादुर राजपूत था, वि. सं. १६८४ में इसके पास भवराणी पट्टे की जागीर दस गांवों से थी. पीछे वह छोड देनेसे वि. सं. १७०० में सोलह हजार रूपयों की रेख का ' गुंदवच ' पट्टा जागीर में मिला, वि. सं. १७१४ के वैशाख महिने में यह उज्जेन में काम आया.
- नं. १० देवीसिंह इसके तरफ आधी पाली की जागीर थी, और इसका भाई नं. १६ वणवीर को वि. सं. १६७७ में भंदरी का पट्टा दो गांवों से मिला था.
- नं. १० मुकुन्ददास वगावत में रहा या, वाद वि. सं. १६८५ में इसको भाद्राजण का गांव दांमण का पहा मिला.
- नं. १० जसवंत, यह राठीर दलपत रायसिंगीत के पास था, पीछे वह भटनेर रहा. भटनेर पर वादशाह की फीज ने घेरा डाला तब यह वहा काम आया.
  - नं. १० केशवदास को युद्ध में जाटों ने मारा.
  - नं. १० राव यह नं. ९ जसवंत सोनगरा कें पास रहता था.
- नं. ११ जगतिसह को पट्टा नहीं था, यह उज्जेन में जरुमी हुआ, और धोलपुर में काम आया.
  - नं. १ भींव, यह मेवाड कें राणा की सहायता में मारा गया.
- नं. १३ जेतसी वि. सं. १६८७ में आसा नीवावत के साथ जोधपुर भेजा गया वहां काम आया.

उपर्युक्त वंशादृक्ष के सोनगरे चोहानों की ओलादवाले वर्तमान समय में राजपूताना व गुजरात के प्रदेश में छोटी वड़ी जागीरों के मालीक है, लेकिन उनका इतिहास उपलब्ध नहीं होनेसे, गुजरात में रेवाकांठा एजंसी के संजेली नामक तालुकदार जो सोनगरे चीहान है उनका वंशदृक्ष जो दूसरे पुस्तकों की ख्यात से मिला है वह लिखा जाता है.

## ' संजेिक के सोनगरे चौहान.'

संजेलो के सोनगरे चाँहान के वास्ते उनके इतिहास में लिखा है कि मालदेव सोनगरा का पुत्र छत्रसाल हुआ, जो चितौड छोडकर 'मांडवगढ 'गया, वहांपर उसने आसीरगढ के चाँहान राजा असोगंध को जीतकर आसीरगढ वादशाह को दिया, उसके अलावा एक वागी वेगम को नाहत की व खानदेश और नीमाड जीतकर वादशाह को दिये, उनके वदले में वादशाह ने उसको छः सो छत्रीसी नामका, सातसो गांवों का एक परगना दिया, वाद इसने राजपुर (जो वारियां के राज में हैं) के भील सरदार हुंगरसिंह को मारकर वहां अपनी राजधानी की. छत्रसाल के वाद क्रमशः २ नाहरसिंह, ३ पृथ्वी-राज, ४ रणछोडदास, ५ वजेसिंह, ६ अभयसिंह, ७ रायसिंह, ८ उमसिंह, ९ महासिंह, १०उममेदिसंह, ११ अनोपसिंह, १२ कनकसिंह, १३ कल्याणसिंह १४ वाघसिंह, १५ मोती-सिंह, १६ ग्रलावसिंह, १० समामसिंह, १८ मेघराज, १९ दलेलसिंह, २० कुशलसिंह, २१ हरिसिंह, २२ हमीरसिंह, २३ लालसिंह, २४ गोकुलनाथ, २५ भीवसिंह, ३६ वरतिसिंह, ३० सुमाण-सिंह, ३३ रूपसिंह, ३४ रणमलसिंह, ३५ इन्द्रसिंह, ३६ केशवदास, ३७ वोलसिंह, व उसके वाद नं. ३८ सरदारसिंह गद्दी पर आये.

नं. ३८ सरदारसिंह के विषय में लिखा है कि उसको देवगढ वारिया के राजा साहेवसिंह ने दगासे मारकर उसका प्रदेश छीन लिया, जिससे सरदारसिंह की राणी अपने कुमार वहादुरसिंह को लेकर अपना पीहर 'जोवट' में था वहां चली गई, वहादुरसिंह लायक उम्र होने पर उसने वारिया के राजा जसवंतसिंह के साथ युद्ध करके अपने पिता की जागीर हांसिल की, और वि. सं. १८५२ (ई. स. १७९६) में गद्दो पर आया.

जोकि मालदेव से लगाकर वंहादुरसिंह तक में ४० पुरतें होना उपर्युक्त इतिहास से मालूम होता है, लेकिन मालदेव विक्रम संवत् की चोंदहवीं सदी के पीछले हिस्से में हुआ था, जिससे पांच सो वर्षों के अरसा के दरिमयान में, चालीस पुरत होना यह वात असस्भवीत है.

नं. २९ वहादुरसिंह के पीछे नं ४० जगतसिंह ने संजेळी में अपना राजस्थान किया, जो 'पुछडीया राजा ' के नामसे मशहूर था. जगतिंह नाओळाद गुजरने से इसके भायात जीतिसिंह का कुमार नं. ४१ प्रतापिंह गोद आया, उसके वाद नं. ४२ रणजीतिसिंह हुए.



#### प्रकरण २३ वाँ।

# 'देक्डा कोहान 'शासा कहलाने का समय.

'देवडा चौहान 'की शाखा कब निकली ? इस विषय में प्राचीन साहिलों के प्रमाणों में वहुत मतभेद है. वंशभास्कर की पुस्तकानुसार सांभर के माणकराज का पुत्र निर्वाण से 'नीरवाण 'व 'देवडा 'यह दो शाखाएं होनेका उछेख हैं. पूर्विया चौहानों की ख्यात मुआफिक सांभर के लाखणसी का पुत्र 'देवराज 'के नामसे 'देवडा 'शाखा होनेका अंकित हुआ है. सिरोही के वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि सांभर के माणकर्शिज के पुत्र जेवराज व उसके पुत्र गोगराज उर्फ गोगादेव, और गोगादेव कें दृसरा पुत्र 'देवसेन 'था, (देखो पृष्ट २२ पर नं. १९६० वाला.) जिसके नामसे उस जमाने में (वि. सं. ७८२ में गोगराज था जिससे कुछ समय वाद) 'देवडा 'शाखा हुई थी. उस देवसेन की ओलाद में नाडोल का लाखणसी हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में सिरोही रियासत के 'देवडे चौहान 'कहे जाते हैं वे जालोर के राव मानसिंह उर्फ माणीजी के पुत्र प्रतापसिंह उर्फ देवराज के नामसे 'देवरा 'या 'देवडा 'कहलाये हैं.

'सिरोही राज्य का इतिहास 'नामकी पुस्तक में पृष्ट १६२-१६३ की टीप्गणी में इस विषय में लिखा गया है कि "सिरोही की ख्यात में लिखा है, कि राव मानसिंह के पुत्र का नाम 'देवराज 'था, जिसके नाम परसे उसके वंशज 'देवडे ' कहलाये. इस लेख को हम सर्वथा विश्वास योग्य नहीं मान सकते. " इसका कारण यह वताया है कि 'देवराज 'उर्फ प्रतापिसह वि. सं. १२६० कें पीछे होनेका सम्भव हैं, और उस समय के पिहले कें जालोर के सोनगरे चौहान राजा समरसिंह के समय के वि. सं. १२३९ व १२४२ के शिला लेखों में उसका पुत्र मानसिंह (प्रतापिसह उर्फ देवराज के पिता) का नाम उपउच्ध हुआ है, और वि. सं. १२२९ व १२२९ कें शिलालेख आखु पर अचलेश्वरजी के मन्दिर वाहिर विद्यमान है उसमें 'देवडा 'नाम लिखा हुआ है. जो कि उपर्युक्त शिलालेख व दूसरे प्राचीन साहित्यों से भी जालोर के राव मानसिंह के समय में 'देवडा ' कहलाते चौहान विद्यमान थे, इसमें सन्देह नहीं है, और चौहान वंश के दूसरे पुस्तकों में भी 'सांभर 'से ही 'देवडा 'नाम की शाखा हुई थी वैसा जगह २ लिखा हुआ हे. लेकन उसी कारण से सिरोही के वर्तमान समय के 'देवडे चौहान 'जालोर के मानसिंह के पुत्र देवराज कें नाम परसे 'देवडे 'कहलाये, यह विश्वास योग्य नहीं मानसे की जो राय सि. रा. ई. के लेखक ने जाहिर की है वह स्वीकार होने जैसी नहीं मानने की जो राय सि. रा. ई. के लेखक ने जाहिर की है वह स्वीकार होने जैसी नहीं

है, क्यों कि शाखाओं का कहलाना और अस्त होना 'नामी ' (प्रसिद्ध ) पुरुप पर आधार रखता है.

सि. रा. ई. के पुस्तक के लेखक की यह मान्यता हुई है कि नाडोल के राव लाखणसिंह के पुत्र सोहिय के वेटे का नाम देवराज था, जिसका नाम शिलालेख, व ताम्रपत्रों में 'वलीराज 'मिलता है, उससे देवडे कहलाये है. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि "राव लाखण नाडुल धणी तिणरी पोढी आसराव हुवों तिणरे घरे अवाचालल देवोजो आया है तिणरे पेटरा वेटा ३ हुवा सु 'देवडा 'कहांणां छे. " तात्पर्य यह है कि नाडोल राज्यस्थान से ही देवडा चोहानों की शाखा कहलाई गई थी, वेसा माना गया है.

वस्तुतः देवडा चोहान को शाखा सांभर से कहलाई गई, या नाडोल से कहलाई हो, परन्तु लाछोर के सोनगरा माणीजी के पहिले भी 'देवडे ' कहलाते थे. लेकिन सिरोही रियासत के जो चोहान विद्यमान है वे सोनगरा चोहान की शाखा के वंशज है, और सोनगरा माणीजी उर्फ मानसिंह का पुत्र देवराज के नामसे ही यह सोनगरा शाखा वाले 'देवडा ' कहलाये हे, और उसके पहिले जो 'देवडा शाखा ' कहलाई थी उसका अस्त हो गया है. अगर ऐसा न हुआ होता तो नाडोल से निकली हुई १ वागडिया, २ सोनगरा, ३ खीची, ४ हाडा, ५ वाव के चोहान, ६ सांचौरा आदि शाखा वाले भी 'देवडा' कहलाते. ( देखो एए ५२ पर नाडोल के नं. ५ अश्वराज से निकली हुई शाखाएं. ) कभी ऐसा खयाल किया जाय कि उन शाखा वालों ने अपनी नई शाखा प्रसिद्ध में आनेसे पुरानी शाखा का नाम छोड दिया है, और अचलेश्वरजी के मन्दिर के वि. सं. १२२५ व १२२९ के शिलालेखो में जो 'देवडा चोहानों ' के नाम लिखे हुए हैं वे नाडोल के चोहानों के नाम है, तब भी उन नाम वालों की ओलाद के उत्तरोत्तर वंशज सिरोही के देवडे चोहान न होनेसे नाडोल में देवडा कहलाती शाखा से ही यह देवडे कहलाये गये वसा माना नहीं जाता, क्योंकि सिरोही का चोहान राज्यवंश जालोर के सोनगरे

भावराय ने देवी को बनन जंब करके बाबा छट किया, उन विषय में मृत नेणवी की ख्यान में निम्न निम्न है.

<sup>े</sup> भाषरा नाटुक मिनार रमतो हुनो, मो बटो स्ट मनतो हुनो निगतुं देशी बीहाटण लागी, मु आपराव बीट नहीं ने बाम रिण्ण माबीयो हुनो मु बामो तीर देशी खुशी हुई ने अम्पान्त कहेग लागी मों है हु तूटी. तूं नाण मूं माग, तीर भामगार देशीर का देलने मागीयो इनहीं के बहे नो भशी. तीर देशी नूं कयो तूं महारे ने हुय वीर की. तीर बाबावल आई, तीर क्यों अपनी बान हूं पहुंशी कहुं जूं कोई मोतुं मांग मों तीर हुं पनि नाड़ेन. कुं कड़ीने देशी के आई तिगीर पेट कहे हैं स्थार देश हुगा. मांगाराव, मोकट, अल्डल हुवा. अनिगरों देशे केल्य हुनो "

मोर-पोन्नीप को हम्न शिलिन क्यान में मांमर के गना विश्वत्येद के ची गेन एक में एक 'देशीमिंह ' नामक या, उनके वेशन 'देवटा कहकाये गये, ऐसा संकित किया गया है, और में मिगेही के 'देवटा चीहान ' होने का उद्धित हुआ है.

चौहान के वंशज है, इसमें कुछ भी विवाद नहीं है, और उनको अपने बाप दादों की शाखा का नाम चलाना होता तो 'सोनगरा' कहलाते, क्योंकि नाडोल के देवंडों के मुकाबले में 'सोनगरा' कहलाना बहुत वाजिब गिना जाता. इससे यही मानना योग्य है कि नाडोल के चौहानों के समय में जो 'देवडा शाखा कहलाई गई थी, उस शाखा का अस्त हो गया, और जालोर के देवराज से पुनः 'देवडा शाखा' कहलाई गई.

माणीजी के पुत्र देवराज से देवडा शाखा कहलाई गई, यह सिर्फ वडुआ की पुस्तक से ही नहीं, परन्तु राणी मगा, कुलगर, राजपुरोहित की पुस्तकों में व दंतकथा में भी यह कहा जाता है, विक एक +हस्त लिखित प्रति जिसमें तंवर, सिसोदिया, चौहान, व देहली के राजवंश की ख्यात लिखी हुई है, उसमें लिखा है कि—

"राव माणीजी चंडावल नगरी सूरेला तलाव शिकार पधारिया जरे देवी 'चंडका भवानी 'घर वासे आई तिणरो वेटो देवराज पातोराव. जठा सु 'देवडा 'केवाणां. देवी रा पुत्र ज है."

दंतकथा में कहा जाता है कि राव माणीजी शिकार करने के वास्ते निकले थे, उसके वल की परिक्षा करने के वास्ते देवी ने 'सूर' का रूप धारण किया. माणीजी सूर को देख कर उसका शिकार करने को पीछे पड़े. वह सूर ने इसको इधर उधर वहुत भमाया और, चंद्रावती नगर से पश्चिम दिशामें (आबु पहाड की तलेटी में.) एक तलाव है वहां पहुच कर देवी अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन माणीजी ने उस समय सूर को भाला मार दिया, जिससे वहां पर पत्थर का सूर हो गया, और भाला उस पत्थर के सूर को भेद कर जमीन में जा वेठा. देवी ने उसका प्रराक्तम देख कर दर्शन दिये और वरदान मांगने की आज्ञा दी, जिसपर माणीजी ने अपनी स्त्री होकर रहने का वरदान चाहा, देवी ने उस कारण से उसकी स्त्री होकर रहना स्वीकार किया, जिससे पाता उर्फ प्रतापसिंह नामका पुत्र हुआ, वाद देवी चलो गई. देवो के पुत्र होनेके कारण उसका नाम देवराज पड़ा, और उसकी ओलाद वाले 'देवडा' कहलाये. माणीजी ने जिस तलाव पर सूर को भाला मारा उस तलाव का नाम ७ 'सूरेला' पड़ा.

<sup>+</sup> यह हस्त िश्वित प्रति निरोही नगर निवासी शाह लक्ष्मिनंद नो सिरोही में दिवान भी थे, उसने उदयपुर से प्राप्त की थी. और संगी ममृतमल सावक रेवन्यु कमीहनर ने इस पुस्तक के लेवक को दी थी.

<sup>\*</sup>स्ट्रेला तटाव वर्तमान समय में भी विद्यमान है और 'स्ट्रेला' के नाम से कहलाता है. कहा जाता है कि वह पत्यर का 'स्ट्र' भी उस जगह भाला लगने का निशान वाला मौजूद था. ( लेखक ने इस विषय में मौके पर तपास की परन्तु पत्यर का सूर् नहीं मिला. )

नोट---नालोर के रायल कान्हहदेव के समय में १ अजित देवहा, २ कांधल देवहा वगैरह देवहे कहलाते राजपूत उसरी सेवा में थे, जो अलाउदीन के साथ वि. सं १६६८ में गुद्ध हुआ, उपमें बटी बीरता के साथ गुद्ध करके काम आये--

सिरोही के बहुआ की पुस्तक में माणीजी की राणीयां कौन २ थी, उनके नाम खास तौरपर देखने से मालूम हुआ, कि उसमें माणीजी के पुत्र 'देवराज' का नाम लिखा है, परन्तु उसकी माता का नाम ठाम नहीं लिखा गया है. लेकिन उक्त हस्त लिलित प्रति में देवराज के पांच भाई ओर होना लिखा है, जिनको माता के नाम ठाम भी दर्ज किये है. यानी माणीजी की पहिली राणी चावडीजो 'पद्मकुंवर ' माणसा के चावडा राव भाण स्रावत की पुत्रो से कुमार १ वोडा व २ वाला, दूसरी पवार राणो ' कनकावती ' चंद्रावती का पवार कर्मसिंह की पुत्री से कुमार ३ विशलदेव, व ४ चीवा, और तीसरी राणी राठारीजो ' केशरदे ' राठोर राव तींडा की पुत्री से कुमार ' अभयसिंह के जनम हुए थे.

उपर के चृतान्त से यह वात निर्विवाद है कि चाहे सांभर से या नाडोल से अञ्बल 'देवडा चोहान ' की शाखा कहलाई गई थी, लेकिन वह शाखा पीछे से कम हुई या नाबूद हुई, और जालोर के सोनगरा माणीजी के पुत्र देवराज के नाम से पुनः 'देवडा 'शाखा कहलाई गई, जिसके वंशज वर्तमान समय में तिरोही के देवडे चोहान है. देवराज के पुत्रों की ओलाद वाले ही देवडा कहलाये, उसका यह भी संगीन प्रमाण है कि माणीजी के दूसरे पांच पुत्रों में से नं. ३ विशलदेव के सिवाय के पुत्रों की ओलाद विद्यमान है. जो १ वोडा के नामसे वोडा या वोडावत, २ वाला के नामसे वालोतर, १ चोवा के नामसे चीवा या चीवावत, और ५ अभयसिंह के नामसे अवसी या अवावत कहलाते है. इसी मुआफिक देवराज के नाम से 'देवडा 'कहलाये है.



में. निप्तक मृतान्त ' कान्हदंदन प्रश्व में सिक्तिर लिखा गया है, और मूता नेणकी की ख्यात में भी वह नाम मिछते हैं. इक्का अहमान सोनगरे नीहानों के प्रकर्णों में लिखा गया है, यह देवटे मानिवह उर्क माणीनी की ओलाद से किन्न थे, जिससे अनुमान होता है कि नाहोन्छ वंशवृक्ष में ने. ९ रायपान की ओलाद बांने होंगे और उसी काण से देवटे यहलाये हैं. बाद उन शाला का अंत हुआ होगा.

नोट-मृता नेलभी की रुयात में चौहानों की चौबीस शासा की गिनकी में चीबा, य बोटा, शासा 'देवटा शासा' से भित्र रोनेका दिसा है. बैसे निसेही के प्रतिहीत की प्रतिक्रमें भी बाठोत, बोटा, व चीबा की शासाएं देवटा शासा से भित्र होना संक्रिय हुआ है. (देसो पूट १२ पर दर्न हुए चौर्यास शासाएं के प्रभगों में.)

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



लिरोही राज्य के देवडा चौहानों का राज्य चिन्ह.

### प्रकरण २४ वां

# आबु पहार पर देवरा चौहान का कब्ता.

आवु पहाड की आसपास की भूमि अर्बूद भूमि कीवा 'अर्बूदारण्य' के नामसे प्रख्यात थी, जो वर्तमान समय में सिरोही रियासत कहलाई जाती है. जबिक जालोर गढ पर सोनगरे चौहानों का राज्य था, तब अर्बूदारण्य का पाट नगर +चंद्रावती उर्फ चंदावल में परमार राजपूतों का राज्यस्थान था, और आवु पहाड उनके कब्जे में था. आवु पहाड हिंदुस्तान में प्रसिद्ध जगह हानेसे इस देश के राजा 'आबु नरेश' कहलाये जाते है.

नाडोल के चौहानों ने जालोर, भीनभाल, केराहु आदि परमारों के राज्य कब्जे कर लिये थे, उसी मुआफिक जालोर में राज्य स्थान होने वाद आबु के परमारों के राज्य पर भी अपनी नजर डाली. चंद्रावती का परमार राजा 'धारावर्षादेव' व उसके भाई पाल्हनदेव के समय तक अर्बूदारण्य के प्रदेश में जालोर के चौहानों ने ज्यादह दखल नहीं किया, परन्तु उनकी चृद्धावस्था में सरणुआ पहाड की पश्चिम दिशा के देश में जालोर के +सोनगरा का प्रवेश हो चूका था. धारावर्षादेव के देहान्त बाद परमार राजपूतों की पडती शुरू हुई. आबु पहाड के पश्चिम दिशा के प्रदेश में मढार व वांकडिया वडगांव नामक परगने मुसलमानों ने दबाकर वहां पर उन्होंने अपना अमल कर लिया, उसी मुआफिक आबु की पूर्व दिशा के प्रदेश पर मेवाड के सिसोदिये का आक्रमण हुआ, और श्रीमंताई में श्रेष्ट गिना जाता 'चंद्रावती' नगर की लक्ष्म पर लूट फाट होने लगी.

चंद्रावती के परमार राजा गुजरात के सोलंकी राजा के मांडलीक थे, जिससे जव जव मुसलानों का गुजरात पर हमला हुआ करता था, तव यह गुजरात के दरवाजे के स्थान पर गिना जाता चंद्रावती नगर पर प्रथम प्रहार होता था, इसी कारण से

<sup>+</sup> चंद्रावती नगर आगुरोह के रेलवे स्टेशन से दक्षिण दिशा में तीन माईल पर था. वर्तमान समय में वह जगह
" चंद्रावती ' नामके छोटासा गांव के नाम से मशहूर है. दंतकपानुसार यह नगर में सेकडों देवालय और तीनसों साठ कोडपति
शाहुकार रहते थे. आगु पहाड पर कोडों रूपिये खर्च करके जैन मन्दिर वंदाने वाला ' विपल्शाह ' चंद्रावती का रिहश था.
वर्तमान समय में टा स्थान पर मन्दिर, कुए, वावडी आदि स्थानों के खंडेर विद्यमान है, और वे सन संगेमरमर के पत्थर से बने
हुए ये, वैसा यहां पर पहे हुए पत्थरों से स्थष्ट मालुम होता है. चंद्रावती नगर पर नारों के हाथ से छूट कर देवडा चौहानों के
तरफ गया, और देवडा चौहानों ने करीन एकसों वर्ष वहां पर राज्य गद्दी रख कर पीछे से सिरोही नगर नसाकर वहां पा गद्दी
कायम की, जिमसे यह गुल्जार नगर 'वरान हो गया. कहा जाता है कि इप नगर के देवालयों के संगेमरमर के पत्थरों से
आहमदाबाद की जुमा मशनिद मनी है.

चंद्रावती के परमारों का वल क्षीण होता रहा, और मेवाड के सिसोदियों ने कुछ समय तक चंद्रावती नगर व उसके आसपास (आबु की पूर्व दिशा) कें परगनों पर अपना अमल जमा लिया था, लेकीन आबु पहाड 'अजीत दृर्ग' जेसा होनेसे आबु पर परमारों का कब्जा रहने पाया, जिससे परमारों ने क्षिपुनः चंद्रावती नगर अपने कब्जे कर लिया था.

- + दंतकथानुसार आबु पर प्रथम 'राठोरों 'का राज्य था, वाद 'गोहिल' राजपूतों का राज्य हुआ. उनसे परमारों ने आबु ले लिया, और परमारों से चौहानों ने लिया. इस विषय में जब कि देवडा चौहान 'लूंभकरण उर्फ लूंभा 'ने आबु कब्जे किया तव 'आडा ' खांप के कवि ने एक छप्पय में कहा है कि—
  - " आद् पाट अरवद मयम राटोर परहे; ता पिछे गोहल, वंनसे वरस वयहे. "
  - " ता जाङा खबाड लीयो प्रमार स्रभे तगः; विच धारा वेराटः; जज्ञ विसतरे जणो जण. "
  - " परमार अबुटे रण वहे, इस करण लीधों छखे; कव अहु सुकर जोडे कहे, कैछास तास होसी अखे. "

आबु पहांड व चंद्रावती नगर एक ही परमार राजा के सपूम्णे अधिकार में थे, या यह दोनों जगह पर अलग २ परमार राजपूतों का अधिकार था, यह शंकास्पद है. 'पृथ्वीराज रासा 'नामक काव्य प्रंथ से पाया जाता है कि, महान् पृथ्वीराज के समय में × आबुपर 'जेतिसिंह 'नामके परमार का अधिकार था, और उसका पुत्र 'सलख' परमार था. जेतिसिंह परमार पृथ्वीराज की सहायता में शहाबुद्दीन गोरी के साथ गुद्ध करके काम आया. सलख की पुत्री ÷ 'इच्छनी 'पृथ्वीराज की राणी थी. 'सलख 'के वाद आबु पर कोन २ परमार हुए, उनका शृंखलावद्ध इतिहास नहीं मिलता है, जिससे चोहानों ने किस परमार से आबु पहाड लिया, वह शंका का क्षीनिर्णय नहीं हुआ है.

देवडा चोहानों ने आबु पहाड किस परमार से लिया उसके लिये जैसी शंका है, वैसीही शंका आबु किस देवडे चोहान ने कब्जे किया उसके विषय में भी है. महाराव

<sup>🕸</sup> उम ६पय में ज्यादह अहवाल प्रकरण २५ वां में लिखा गया है.

<sup>+</sup> अर्म्हान्य के देश में किय के राज्य हुए, वह यूनान्त "मिगोडी राज्य का इतिहास" नामक प्रनक्त में सिश्निर रिया है. उन मृताबिक— १ मीर्थ वंश, २ क्षत्र वंश, ३ ग्रुप्त वंश, ७ हुण वंश, ० वेम वंश, ६ नावटा वंश, ७ मुहिल वंश, ८ पिटिए र वंश, ९ मोलंकी वंश, व १० परमार वंश के राजाओं का अधिकार प्राचीन समय में होने का उद्देश हुआ है. लेकिन इन वंशों में मिगाय परमारों के दूमरे राजवंशियोंने अपना पाटनगर अर्बुट्सरूप के प्रदेश में किया हो, वेमा उक्त पुस्तक से पाया महीं जाता है. यित्र उस देश के पास्ति किसने कर आक्रमण किया, और अञ्च पहाट कर किम वंश के राजाने अपने कर्जि किया वह उद्देश में नहीं होते मिर्फ उक्त वंशों के इनिहास दर्ज हुए हैं.

<sup>×</sup> नैनिश्ति के मनय में नेद्रावनी नगर में द्रष्ट्यान परमार रामा ' घारावर्षा देव ' का राज्य अवङ या, और जैतिमिहः उपका मांडिजिक भागान था.

<sup>÷ &#</sup>x27; इन्जर्ना ' के साथ गुजरान का राजा भीनदेव नग्न करना चाहना या, मगर नेतर्सिंह ने मंजूर नहीं क्रिया, जिन्हें भीनदेव ने आयु पर चढाई भी, यह गुनानत गुजरान के उनिहान व इस्पीरान राक्षा की प्रस्तर में मी सर्वस्तर जिल्हा गया है.

इन शिव में देतरूपा व गीन किवतों से में अहबाट उन्टब्न हुआ है, वह दन प्रकृण में दिला गया है.

छुंभा के समय का वि. सं. १३७७ का शिलालेख जो अचलेश्वरजी के मिन्दर में है, उसकी लिखावट में लिखा है कि, "महाराव छुंभा ने अपने प्रताप से चंद्रावती तथा अर्धुद का दिव्य देश प्राप्त किया." यानी देवडा चौहान छुंभा जो विजलराय उर्फ वीजड का पुत्र था, उसने परमारों के हाथसे आबु लिया, परन्तु आबु लेनेके समय में जो युद्ध हुआ उस वक्त विजलराय (देवराज का पुत्र) विद्यमान था. ऐसा अनुमान होता है.

वस्तुतः जालोर के रावल समरसिंह का वडा पुत्र मानसिंह उर्फ माणीजी था, वैसा अचलेश्वरजी के मन्दिर में लगा हुआ वि. सं. १३७७ के शिलालेख से व वहुआ की पुस्तक से भी मालूम होता है, लेकिन उसका छोटा भाई उदयसिंह जो वडा पराक्रमी राजा हुआ, उसने जालोर की +गदी दवा ली. ( माणीजी ने वहुआ को सीख देनेका उसके पुस्तक में दाखला नहीं है जिससे पाया जाता है कि, वह जालोर छोड कर दूसरी जगह चला गया होगा. ) वहुआ की पुस्तक मुताबिक माणीजी का पुत्र देवराज ने वि. सं. १२९० में वहुआ को सीख दी है, जिससे पाया जाता है कि, उसके पहिले माणीजी का देहान्त हो गया था. विक उक्त पुस्तक मुआफिक देवराज का देहान्त वि. सं. १२९९ में होना पाया जाता है.

देवराज के पुत्र विजलराय और अरिसिंह ने स्वपराक्रम से अपना दृसरा राज्य स्थापन करने की ग्रुरूआत की. वि. सं. १३०७ में उन्हों ने पाखरवा पठाण को मार कर वांकडीया वडगाम लिया, और वहां से आबु की पश्चिम दिशा के देश पर कब्जा करते २ वि. सं. १३१३ तक में आबु की तलेटी तक का मुलक कब्जे कर लिया था, वैता वि. सं. १३३३ के 'टोकरा 'गांव के शिलालेख से पाया जाता है, क्यों कि वह लेख में विजलगय का नाम है. वि. सं. १३४० में उसने महार परगना (सायठ) 'पडपताण ' नामका मुगल को मार कर कब्जे किया, और महार में रहने लगे. इस लडाई में

<sup>+</sup> देवटा च हान के बहुआ की पुन्त ह में क्ष्मांसिह के ए ह ही प्रत्र मानिसह उर्क मानिस होना लिखा है. बिलक जाटोर के रात्वंत में से रावछ उदर्गिह का नाम भी उटा दिवा है, और उस हो नाह ' चानिगदेव ' ( जो उर्थिह के प्रत्र होना अन्य प्रमानों से विद्ध है उसहा ) नाम लिखा है. यही चानिगदेव के समय ( यि. सं. १९९९ ) में सूंबा पह उ का प्रितानिक शिलाटेस लिखा गया है, उनमें ' मानित्री ' का नाम अस्ति नहीं किया है, पाया जाता है कि देश मुद्धि से जैसे सुंवा के लेखा मानित्री का गाम नहीं लिखा गया, उसी मुआकिक बहुआ ने नालोर की मदो छीन लेनेवाला आतृद्रोही उर्विह का नाम अवनी प्रमान में नहीं लिखा है, बिलक बहुआ की प्रमान में उल्लेख किया गया है, कि ' मानित्री वि. मं. १२७० में भालोग मदी पर बेहा, और पेदरह साल जालोर रहा. ' इससे पाया जाता है कि उद्ध्विह ने कहां तो समर्थिह के देहान्त होने पर या पीछे से मानित्री से गदी छीन ली. मिरोही राज्य का इतिहास की प्रस्तक में पृष्ट १८० में लिखा है कि न्द्र की प्रस्तक में प्रमानित बहुआकी प्रमान से विद्या प्रभावित उद्ध्विह का नाम भी नहीं लिखा गया है. बिलक बहुआ लक्ष्मणिसिह से दिखाकत करने पर उपनित्री किया प्रमान से मिरोही राज्य के ईतिहान के लेखा ने, न सहायता लो न मेरे प्रस्तक देखी है, बिलक मुखाहात भी न होने हा मानिद हिया, पाया माता है कि राजीवगा मार्शे की बहुआ को बहुआ की प्रस्तक मानी गई है.

वीजलराय का एक पुत्र लूणा उर्फ लूणकरण 'पडपसाण' मुगल जो भाग जाता था उसके पीछे पडा, उसने मुगल को घोरा ( रेत का छोटा पहाड ) के पास मार डाला, परन्तु एकिला होनेसे स्वयं भी सख्त जख्मी होकर वहां ही गीर पडा. लूणकरण को गीरा हुआ देख कर, उसको धूप से वचाने को 'सिंधुवा' नामके चारण ने अपनी पछेड़ी उस पर ओडाई, यह बात लूणकरण होश में आने पर मालूम होनेसे, उस चारण को मढार गांव में कितनोक भूमि, और मढार परगने के ६० गांवों पर चौरी दापा का हक बक्षा. वर्तमान समय में वह भूमि का दुकडा 'चारणिया पोह' के नामसे मशहूर है. दंतकथा में यह भी कहा जाता है कि जख्मी हुआ लूणकरण वाद में गुजर गया था, जिसके समारक का चव्रतरा मढार में विद्यमान हैं, और 'लूणाजी का चव्रतरा ' के नामसे प्रसिद्ध में है.

विजलराय का वि. सं. १२९९ में पाट वैठना, और वि. सं. १३६७ में देहान्त होना वहुआ की पुस्तक से पाया जाता है. इसके पांच पुत्रों को किन ने पांडन की उपमा देकर प्रशंसा की हे. जिस समय जालोर की गैदी पर सोनगरा रावल कान्हडदेव हुआ, उसी समय में विजलराय व उसके पुत्रों ने सैरणुआ (वर्तमान समय में सिरोही नगर सरणुआ पहाड की तलेटी में है वहां) पहाड पर अपना अधिकार जमा लिया था, और आबु के परमारों के साथ विवाह करने के वहाने से युद्ध करने की तदवीर रचने में आई. इस विषय में सिरोही राजवंश की राजावली का जो किनत मूता नेणसी की ख्यात में है, उसमें किन ने कहा है कि.

<sup>&</sup>quot; वीजड तणो वीजान पांच पांचेही पांडन, पर एके अगांड औप ग्रह राखे असमर."

<sup>&</sup>quot; जमवंत समर ल्पो जिसा लोड गढ ल्भा लखा, इक एक विख् गह उटिया मार मार करता मुखा "

<sup>&</sup>quot; अग्यद परमार, कान्ड ऐका कॅणियागर, सिंह पांच सेरूगये सर्ह कोटां तांक शिर. "

<sup>&</sup>quot; यीनद घरां वेथ वसे विनलोध विचाले, क्रीमत है को करे चक्र है काहु चार्ल. '

<sup>&</sup>quot; मा व निर्द से बीई न, मन पोटव मनाण मगर्टाया, देवडा ईंट देशां ट्रिंग आग खाय कर खटीया. "

आयु कब्जे हेनेके विषय में, मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है, कि आयु पर

र मादोर का रायत कान्हटदेव वि. मं. १३५९ बाद गदी पर बेटा; और वि. सं. १३६८ में देवडोक हुआ था

२ सम्पूक्त पहाड का देश विनयसयने कन्हडदेव के ममयमें कन्ते किया या, निममे यह अनुवान होता है कि, वि मं. १२२९ तक में भिनयसयने आबु व सस्युक्ता की पश्चित दिशा का मुक्त कन्ने कर किया था.

३ तरकार को असी पर भाकाल को गते ऐसे. ए नाडोर गढ का पानीन नाम किमियाम है. ५ किन का आद्याय यह है कि आपु पर परवार था, जियामर में एक हो कान्स्टरेन या, और मण्युआ में निगदाय के पान पुत्रों—पान मिह की नाई उनके जिर पर ताक रहे थे. ६ कामन यानी तद्विर, ७ किन का आजय यह है कि, निगदाय के पुत्रों भूमि प्रस परने के पाने अने के प्रस्त करों करामन करके, नगह र युद्ध परने को कल त्याने द्या से किमी का दर नहीं विनने अपनी माणी सुआक्त करकर अशि प्राप्तन किया न हो वैसे गुक्ते में आक्त देश को दहन (नदान) करने देशे. (पाया नाता है कि नादोर की गरी वा हक मानेसे ने बगानन में रहे है ).

जेत परमार था, वह पृथ्वीराज चौहान की सहायता में मारा गया, उसके वंशज आबु पर थे. जनकि सोनगरा कान्हडदेव जालोर की गद्दी पर था, तब देवडा विजड के पुत्रों (जसमरो, लुणो, लुभो, लुखो व ×तेजसी.) सरणुआ के पहाड में रहते थे. उन्होंने आबु कब्जे करने का विचार किया, दरमियान परमारों का एक चारण वहां पर आया, उसचारण के आगे पांच भाईओं के पांच २ पुत्री होना बताकर, उनकी शादी के विषय में चिन्ता प्रगट की. जिसपर चारणने आबु के परमारों के साथ उनकी शादी करा देने की आशा दी, और चारण ने आबु पर पंहुंच कर परमारों को निवेदन किया, जिसपर वे शादी करने के वास्ते तैयार हुए, परन्तु धोका होनेकी शंका आनेसे, विजड के पुत्र लूणा को बतौर जामिन आबु पर अपने पास रखने की शर्त की. देवडों ने वह शर्त मंजूर रखी, और लूणा को आबु पर भेज दिया. बाद पचीस परमारों की बरात आई. देवडें चौहानों ने वरातीओं की अच्छी सरभरा महमानगिरी करके, शराव पिलाकर नशे में ग्रलतान कर दिये, और अपनी तरफ के पचीस जवान लडकों को स्त्री के कपडे पहिना कर, उनको कटारियां देकर चौरी में उपस्थित किये. उन लडकों को यह सूचना की गई थी कि, जब फेरा फिरने का कहा जाय, तब एक एक विंद पर एक साथ कटारी चलाना जब कि २५ परमार विंद शादी के वास्ते मंडप में आये, तव वहुत से वराती नशे में चकनाचूर होनेसे डेरे पर पड़े रहे थे, जिससे सिर्फ ४९ वराती विंदो के साथ चौरी पर आये थे, परन्तु देवडों ने मर्यादा भंग होनेका +वहाना वताकर उनको भी वहार रखे, और सिर्फ विंदों को ही चौरी में लिये गये, जिनको चोरी में ही पूर्व संकेतनुसार मार डाले, और वरातीओं को भी जानीवास में मार दिये. वाद एक राजपूत को आबु पर भेजा गया.

जब कि भेजा हुआ राजपूत आद्य पर पहुचा, तब देवडा लूणा व आद्य का 'दलपत ' परमार दोनों वात कर रहे थे, जिनको राजपूत ने शादी हो जानेका समाचार निवेदन किया, जिस पर लूणा ने पूछा कि विवाह का जश किसको रहा ? राजपूत ने चौहानों को जश मिलने का कहा, वह सूनते ही दलपत परमार को लूणा ने कहा कि, आद्य मेरा हे, अब तेरी दशा भी उसी बरातीओं के नांई होगी, इस तरह बात बात में ही दोनों के बीच लडाई हुई, और दोनों वहां काम आये, इतने में बरातीओं को मार कर दूसरे देवडे चौहानों भी आद्य पर आपहुंचे और ७आद्य कब्जे कर लिया.

<sup>× ि</sup>त्रन्रराय के पांच प्रत्रों के नाम में भी मतमेद है. बहुआ की प्रस्तक में व दूसरे कवित्तों में १ छुंमा, २ छूणा, ३ छ्र्मण, ४ चृदराय व ५ लूदा, यह नाम अंकित है. उपर्युक्त कवित्त में जशवंत व समर नाम उपरुव्ध होते है, व नेणसी की ख़्यात में जसमरों व तेमसी के नाम छिखे है. ईस विषय में ज्यादह ख़ुलासा प्रकरण २५ वां में किया गया है.

<sup>+</sup> देवडा चौहानों में वर्तमान समय में भी शादी के समय पर विंद के पक्ष के, सिवाय विंद के दूसरे किसी आदमी को चौरी पर नहीं आने देते है.

अध्युव्यक्ति काने के विषय में दंतकया में कहा जाता है कि, देवडा चौहानों ने अपनी २५ कन्याओं के विवाह.

इस विषय में उक्त पुस्तक में चौहानों की राजावली के कवित्त में कविने कहा है कि-

- ' पंचर्वास पंवार तेड नीना तिड तोडें, थांणे गूनर खंड सुगल मंडाहर मोडें. '
- " लुणो सामो लोह सुवा दलपल पनारे, तेजसिंह अरबद सेस पीर्ताय वधारे. "
- " पग आण घरा गिर पालटे, यणु विरद आत्रत घणां; सूर थांन गया राखं सिको तपे तुम दीजढ नणां."

उपर्युक्त किवत्त से पाया जाता है कि तेजिसिह नामके देवडा चौहान ने प्रथम आबु पर आकर 'दलपत' नामके परमार के हाथ से आबु कब्जे किया. तेजिसिंह ने ही आबु लिया, उस विषय में एक दृसरा किवत्त के अखीर के चरण में किवने कहा है कि-

" आबु तैजल आन द्वावे, मछर परमार सातर्से मारे. "

वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि, विजलराय के समयमें वि. सं. १३०७ में वहगाम व वि. सं. १३०० में महार लिया गया, और वि. सं. १३५२ में परमारों के साथ 'वाडेली' में युद्ध हुआ, उसमें आबु कब्जे करने का संवत् दर्ज नहीं है, परन्तु दूसरी हस्त लिखित प्रति में लिखा है कि—

" राव लुवोजी तथा पांचेई भाई आबु लीधो परमारां ने मार ने. गाम वाडेली वाद हुवो. संवत १३५२ साल परमार ७५२ मारीया. श्री अचलेश्वरजी वर हुओ."

परमारों के साय करने का उहराव मदार राज्यस्थान में किया, मगर परमारों ने बरात लेकर मदार आनेका मंजूर नहीं करनेते आयु से पश्चिम दिशा में 'पाईमता ' नामक पहाड की तलेटी में देवडे नौहानों ने लग्न समारंभ की तैयारी की. परमारों ने पहिले से एक अपने चारण को वहां पर भेन रखा या, उमकी देवडे चौहानों ने अच्छी सरमरा की, मगर वह नाने न पावे और कुछ भी समाचार न भेन सके, उमके वास्ते पक्षा इन्तिनाम रखा गया. चालाक चारण को लग्न की तैयारी के साथ हिश्यार दुस्त्व होनेकी बातमी भी मिली, लेकिन वह समाचार कहलाने का मौका हाय न लगा, जिससे मौका पाकर एक पिट्टी के टिकरे पर कोयला से कुछ लिख का एक भीच आवु पर जा रहा या, उसको अंगल में वह टिकरा देकर परमारों को दे देने की समजूत की. उनमें लिखा था कि—

" विमट रे विवाह वस गोलीने वाटके, बलके रे बाणां, सावल होवे सांतरा. "

भीरने आयु पर वह ठीकरा पहुंचा दिया. उसको पर कर परमारों ने यह मनछव निकाला कि विनल्साय के वहां विवाह की तैयारी बढी भामधूम से हो रही है, और अफीम कसुंचा कटोरे मर २ के निकल रहे है, जिसकी खबर चारण ने दी है. यस्तुनः चारण ने यह मतछव से लिखा था कि—" विनल्साय के वहां विवाह की सामग्री में तरीं के भाये बलक ( कलक ) रहे है, और भाले दृहसन किये नाते हैं, यानी तुम्हारे वाले कटोरे भर २ के विष तैयार हो रहा है. "

गह भी नहा जाता है कि पनीम परमार्गे की बरात आ पहुंची नत चारण ने एक विद को मान करके भाग जानेका दक्षाण विया, तिमसे वह शादी में द्यामिट न रहते भाग गया, तिमसे उनकी नान बचने पाई, और वह रह गया निमसे 'शियाक 'यानी 'बचा हुआ दि? 'कहजाया किमसी भोजाद वर्तमान ममय में महीकांडा एनन्ती में 'मोहनपुर शादि के तान्त्रहार है. और परमार्गे में उनकी पहिचान 'श्योवर ' नाम की शाला से कहजाई जानी है, तिम स्यान पर यह छप्र समार्थभ हुआ वहां पर ही मब परमार बत्त हो गये, यह स्थान 'बाईजी 'यानी बन्द करनेकी नगह के नामसे महाहूर है, मिल कह नहां पर नो गांव मनाया गया वह "बाहेजी " यहजाता है.

#### उक्त प्रति में यह दोहा अंकित है कि-

" वीजह सूरां जे वहीयां, परमार सात सें परचंद्र; जालोर पत लीघो जुहे, आवै गढ अरबुद '

मूता नेणसी की ख्यात के किवत्त व दूसरे प्रमाणों में मत मेद इतना ही है, कि नेणसी की ख्यात मुआफिक जालोर में रावल कान्हडदेव था, उस समय में देवडे चौहानों ने आबु लिया वैसा मालूम होता है, और बहुआ की पुस्तक व दूसरी हस्त लिखित प्रति अनुसार वि. सं. १३५२ में वाडेली में युद्ध हुआ, और आबु कब्जे किया वैसा उल्लेख हुआ है. नेणसी की ख्यात में एक जगह लिखा गया है कि "वि. सं. १२१६ महा विद १ के रोज लूणा ने अपना पुत्र तेजिसह की मदद से आबु लिया." परन्तु इसमें दर्ज हुआ संबत् विश्वास पात्र नहीं है.

आबु पहाड देवडे चौहानों ने कौन संबत् में लिया ? इस विषय में हस्त लिखित प्रित से पाया जाता है कि आबु कब्जे आने पीछे सात वर्ष वाद, (वि. सं. १३५९ में) राव लूभा ने चंद्रावती कब्जे किया, परन्तु बहुआ की पुस्तक में स्पष्ट लिखा गया है कि महाराव लूभा ने वि. सं. १३६७ में चंद्रावती में राज्यस्थान किया और गद्दो पर बेठा. सि.रा.ई. में अचलेश्वर के वि. सं. १३६७ के शिलालेख अनुसार, लूभा ने वि. सं. १३६८ में चंद्रावती में राज्यस्थान करने का लिखा है. जिससे अनुमान होता है, कि वि. सं. १३६० के अरसे में आबु पहाड देवडा चौहानों के कब्जे में आया है, क्योंकि उस समय जालोर में रावल कान्हडदेव गद्दी पर आ चूका था.

मूता नेणसी की ख्यात व दंतकथा में यह बात मशहूर की गई है कि देवडे चौहानों ने अपनो पचीस कन्या के विवाह के बहाने से आबु के परमारों को बुठा कर मार डाले, परन्तु बहुआ की पुस्तक में व दूसरी हस्त लिखित प्रति, जो उदयपुर से प्राप्त हुई है, (जिसमें सिर्फ देवडे चौहानों का नहीं परन्तु दूसरे राज्य वंशो का भी अहवाल लिखा हुआ है.) उसमें विवाह के बहाने का मुतलक जिक्र नहीं हैं, बिल्क वाडेली में युद्ध हुआ उसमें ७५२ परमार मारे गये, वैसा उल्लेख किया है. वस्तुतः ७०० (किवत्त में सातसों है.) या ७५२ परमारों का 'वाडेली' में दगा से मारा जाना, यह असम्भवित वात पाई जोती हैं, बिल्क पचीस विदो की एक साथ बरात जाना, और धोका होनेके खोफ से मढार में शादी करने को नहीं जाते, पाईमता पहाड की तलेटी में डेरे खडे कराकर वहां पर लग्न समारंभ की तैयारी कराना, देवडा लूणा को आबु पर वतौर जामिन ओल में रखकर, बाद बरात लेजाना, वगैरह बातें इतनी अतिशयोक्ति वाली पाई जाती हैं, कि वह ऐतिहासिक दृष्ट से तुलना करने वाले हरगिज स्वीकार नहीं कर सक्ते हैं. पाया जाता है कि देवडे चौहानों ने युद्ध करने के वास्ते

पाइमता पहाड की तलेटी में डेरे लगाकर अपनी छावनी की, और आंधु के परमारों के पंचीस सरदार, दृल्हा के नांइ वन ठन कर अपनी फोंग के साथ उनसे युद्ध करने को वहां पहुंचे, जो सातसों परमारों के साथ वहां काम आंधे, और +तेजसिह देवड़ा ने दृसरी तरफ से आंधु पहाड पर पहुंच कर, दलपत परमार आदि जो आंधु पर रहे थे, उनके साथ युद्ध करके आंधु कट्जे किया है, जिसके वास्ते शादी के अलंकार देकर किसी किवने वह घटना जोडने की तजवीज की है, कींवा परमारों की वरात देवड़ी के वहां जाने पर शादी में कुछ तकरार उपस्थित होनेसे पंचीस परमार सरदारों ने उन पर आक्रमण करने हें 'बाडेली ' में आंकर देवडे चोहानों से लड़ाई की होगी.



<sup>+</sup> तेनिनिह विनद्धाय के प्रत लूगा का प्रत पा. नेगमी की रूपात में लूगा आबु पर ददात (प्रापार के माप छडकर भारा माना दिसा है, परन्तु दंतरूपा व बहुआ की प्रस्तर में 'लूगा ' मदार के ग्रद में काम आया मा, विमा मापूप होता है.

### प्रकरण २५ वाँ.

### देक्टा कीहान का बंद्राक्ती में राज्यस्थान.

विजलराय व उसके पुत्रों ने वि. सं. १३०७ से वि. सं. १३६७ तक ६० वर्षों का समय आद्य व उसके पश्चिम दिशा के मुलक को कब्जे करने में व्यतित किया, परन्तु उन्हों ने किसी स्थान को अपना पाट नगर नहीं वनाया. इसका कारण यही होना पाया जाता है कि उनकी नजर परनारों के पाट नगर चंद्रावती पर थी, वह हाथ नहीं आया था, और वृद्ध विजलराय उस समय तक विद्यमान था, वि. सं. १३६७ में विजलराय के अवेड पुत्र लूंमा उर्फ लुंभकरण ने, अयसेन परमार के पुत्र मेरूपतंग से चंद्रावती नगर उसको मार कर लिया, और महाराव पद धारण करके, वहां पर देवडे चौहानों की राज्यगदी स्थापन की.

आवु कब्जे आने वाद विजलराय के पुत्रों का जालोर के रावल कान्हडदेव के साथ मेल झोल होना पाया जाता है, विलक जब कि जालोरगढ पर प्रथम अल्लाउद्दीन की फौज ने आक्रमण किया, तब कान्हडदेव ने विजलराय के पुत्रों को सहायता के वास्ते बुलाये थे. इस विषय में किव ने कहा है कि,

- " चलवंत विजडरा चाहला; हेरां कर सिव लगे हिमाला."
- " बलबंत विजहरा बाहलाः पाडे ग्रहीणे हुंत पांखालाः"
- " विजइरा एहवाज वसाणै; जहेवा पांचे पांडव जाणै. "
- " सनमाने कान्हड तेडे सहु; रूखे प्रसन्न करे खग रहु. "

जबिक वि. सं. १३६८ में जालोरगढ पर मुसलमानों का हमला हुआ, तब देवडे चौहानों ने सोनगरे चौहानों को सहायता की हा ऐसा नहीं पाया जाता.

इससे पाया जाता है कि बहुआ के प्रस्तक में छिले हुए नाम ज्यादह विधातशत्र है, और इन नाम वार्जे की स्रोछाद वर्तमांन समय में कहां कहां है उसका भी उक्त प्रस्तक में उल्लेख किया गया है.

ﷺ सि. रा. ई. की प्रस्ति में यह १८४ पर लिखा है कि " वीगढ की स्त्री नामछदेवी थी, निससे ४ प्रत्र, टावण्यकर्ण, छुंद ( लूंमा ), ट्रक्ष्मण और छुणवर्मा, ( लूणा ) हुए. टावण्यकर्ण का देहान्त अपने पिता के सामने ही हो गया या, निससे इसका छोटा माई लूंमा अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ, '' पान्तु बहुआ की प्रस्तक में लिखा है कि " विगडराय की राणी वारडनी हिर्गादेवी दांता के राणा वैशिसाल की प्रत्री में लूंबा, दूसरी राणी वाषेत्री ने इन्द्रादेवी साणंद ( गुजरात ) के वाषेत्रा महाजल माणावत की प्रत्री से लूणा, तीसरी राठौरी पद्मादेवी से ल्र्स्मण व चुंडराय, और चौगी वीरपदीनी प्रतापक्कंवर छुणावाडा ( गुजरात ) के सोलंकी राणा राववदेव की प्रत्री से लूंदा का जनम हुआ. बल्कि इस विषय में किसी किन ने कहा है कि—

<sup>&</sup>quot; विनद्व पृत पंच ही जाया, क्रूल उद्योत रण खत्री कहाया. "
" छुणो छुडो छखमण छुनो, असुरां सुंद बहेवा उमो. "

महागव लूंमा ने मेरूपतंग नामके परमार को मारकर चंद्रावती लिया, ऐसा हस लिखित प्रति में लिखा है, परन्तु चंद्रावती के परमारों के इतिहास परसे, अप्रसेन व उसका पुत्र मेरूपतंग चंद्रावती में ÷राजा थे ऐसा मालूम नहीं होता है, जिससे यह अनुमान होता है कि महाराव लूंमा ने चंद्रावती नगर कब्ने किया, उस समय में चंद्रावती के परमारों की स्थिति वहुत अञ्चवस्थित होजाने के कारण से चंद्रावती नगर एकही राजा के कब्ने में स्थायी नहीं रहने पाया था.

#### १ वंशवृक्ष चंद्रावती के देवडे चौहान.



## उपर्युक्त कंशकृक्ष का संक्षिप इतिहास.

नं. १ माणीजी व नं. २ देवराज का अहवाल प्रकरण २३ व २४ में आचूका है.

मं. े बोडा के पोते 'विकल' को चंद्रावती में राज्यस्थान होजाने वाद काछोल पट्टा की जागीर दी गई, और वाद में वह छूड़ाकर सियाणा का पट्टा १३ गांवों से दिया. इसकी ओलाद वाले 'वोडावत' या 'वाडा चोहान' कहलाते हें. वर्तमान समय में

<sup>÷</sup> नेद्रावती के परमार राजाओं के इतिहास में वि. सं. ?२४४ में परमार प्रतापित होना पाटनारायण के मन्दिर के शिलालेख सं, वि. सं. १३७ में प्रतापित का प्रत्र अर्जुनिनिह होना घांपद्वर गांव के शिलालेख सं, और वि. सं. १३९६ में विक्रमित होना वर्षाण गांव के सूर्यमन्दिर में हमें हुए शिलालेख सं, मालूम होता है. चटुभा की प्रस्तक में विवाह शादी के अहेबाल में तो जो पामारों के नाम उनल्य होते हैं, उनसे उस स्मय में जालोर के रावल चानिगरेय की परमार राणी आधु के वेबार उदयसिंह की प्रत्री थी, व महाराव लूमा की परमार राणी परमार कर्णितह की प्रत्री होना लिसा है. ( कर्णितिह कहां का या वह नहीं हिसा है. )

चोडावतों के पाटवी 'सियाणा' के ठाकुर है, और वह जागिर जोधपुर राज्य में है, बोडावतों की दृसरी जागीरें परगने जालोर व दहियावटी में भी है.

- नं. है वाला की ओलाद वाले 'वालोतर चौहान ' कहलाते है, वालाजी के पुत्र विसलदेव 'ग्रहा ' छोडकर चंद्रावती आया, जिसको वि. सं. १३७९ में डोडीआली पट्टे की जागीर ८४ गांवों के साथ दी गई, डोडीआली पट्टा इस समय में भी वालोतर चौहानों के कब्जे में जोधपुर रियासत में है.
- नं.  $\frac{3}{5}$  चीवा के पुत्र समामिंह को वि. सं. १३६५ में आबु राज्यस्थान होने बाद 'कोरटा' पट्टे की जागीर ४२ गांवों के साथ दी गई, बाद में वह पट्टा छुट गया, और कालंद्रो व मेर मांडवाडा आदि की जागीरें देनेमें आई थी, लेकिन पीछेसे वह जागीरें दृसरों को देकर चीवावतों को कपासीआ, पांथावाडा, आदि गांवों की जागीरें दो गई. चीवा की ओलाद वाले 'चीवावत' या 'चोवा चौहान' कहलाते है. इस समय में चीवावतों की जागीर के कितनेक गांव रिसायत पालनपुर में व कितनेक सिरोही रिसायत में है.
- नं. दें अभयसिंह को ओलादवाले 'अवसी 'या 'अवावत ' नाम सें मशहूर है. अभयसिंह के पोता वाघिसंह के दोनों पुत्र 'हरपाल व हमीर ' जालोर से मिली हुई 'ग्रहा ' की जागीर छोडकर चंद्रावती में आये, जिससे वि. सं. १३९१ में उनको जीरावल, मांडवाडा, काइद्रा, आदि गांवों की जागीरें दी गई, ंपरन्तु वह जागीरें नाओलाद होने पर खालसा राज हुई. इस समय अवावत चौहानों के तरफ सिरोही रियासत में, देलदर, कीवरली, आदि गांवों की जागीरें है.
  - नं. ३ विजलराय का अहवाल अगले प्रकरण में आ चूका है.
- नं. है अरिसिंह के पुत्र वरसिंह को मामावली पट्टा जागीर में मिला था, जिससे इसकी ओलाद वाले 'मामावला देवडा ' कहलाये गये. इस समय मामावले देवडों की खास स्वतंत्र जागीर नहीं है, मगर वाज २ जगह राजपूत दावे से अरठ, जमीन, दूसरे जागीरदारों की तहत में खा रहे हैं.
- नं. १ महाराव लूंभा उर्फ लूंभकर्ण देवडा चौहानों के राज्य की स्थापना करने वाला मूल पुरूप है. इसके विषय में, सि. रा. ई. के पृष्ट १९० पर लिखा गया है कि 'उनके समय के वि. सं. १३७२-१३७३-१३७७ के शिलालेख आबु पर से मिले हैं. उन्होंने अचलेश्वर महादेव के मन्दिर में मंडप का जिणींद्धार कराकर उक्त मन्दिर में अपनी व अपनी राणी की मुर्तियां स्थापन को. तथा हेटुंजी (हेटमजी) गांव अचलेश्वर महादेव को अपण किया. इनका मुख्य मंत्री साह देवीसिंह था. 'बहुआ की पुस्तक मुआफिक इसकी राणी सिसोदणी सहोदरांदेवी चित्तोंड के राग्ल रत्नसिंह को पुत्री थी, उससे

कुमार सलख का, और भटीयाणी ग्रमानदेवी जैसलमेर के रावल मेहाजल की पुत्री से कुमार दृदा का, व राठौरी द्रुपादेवी 'जोहल 'के राठौर भाणा जेतमलोत की पुत्री से कुमार चाहड का, जन्म हुए थे. महाराव लूभा का देहान्त वि. सं. १३८९ में हुआ.

नं. हैं लूणा की ओलाद के वास्ते, बहुआ की पुस्तक मुआफिक उसका पुत्र नं. हैं तेजिसिह को आधु, महार, वांकडीया वहगाम, आदि गांव देनेमें आये थे, और दूसरा पुत्र नं. हैं तिहणुक को 'धाका धानेरा ' आदि गांव मिले थे, लेकिन तेजिसेंह की ओलाद में ना ओलादी होनेसे, आधु व महार की जागीरें रियासत में शामिल हो गई, और वांकडीया वहगांम की जागीर तिहणुक के पोता देवीसिंह को देनेमें आई, जिसकी ओलाद वाले 'वहगामा देवडा ' कहलाते हैं.

वडगामा देवडों का एक ' आक्रुना ' नामक गांव सिरोही रियासत में है. और दूसरी सब जागीरें रियासत जोधपुर की हद में जाने पाई है.

सिरोही राज्य का इतिहास नामक पुस्तक में. नं. के तेजिसिंह के नामके वि. सं. १३७८-१३८७-१३९३ के शिलालेख आबु पर विमलशाह के बनाये हुए जैन मन्दिर में व अचलेश्वर के मन्दिर में होनेसे, उसको महाराव लूंभा का पुत्र, और उसके पीछे चंद्रावती का राजा होना माना गया है. सिरोही गेझेटियर में राव लूंभा के तेजिसह, कान्हडदेव, सलखा, व रणमल नामके चार पुत्र होना लिखा है, परन्तु देवडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक, और दूसरी हरएक हस्त लिखित प्रतिओं में, व मूता नेणसी की ख्यात में भी तेजिसह को लूंभा का पुत्र होना नहीं लिखा है, विकिमहाराव लूंभा केपीछे उसका पुत्र +'सलखा' चंद्रावती में गदी पर आया था, वैसा स्पष्ट लिखा है. दंत कथा व गीत किवतों से भी लूणा का पुत्र तेजिसह होना, व 'सलखा' महाराव लूंभा का पुत्र होना पाया जाता है. मूता नेणसी की ख्यात में देवडा चोहान राज्यवंश का जो किवत है उसमें लिखा है कि.

" तैजसिंह ममार उभै चूके आवेटैं; दशमो ब्राह लूंभेण पुत्र ते 'सलक' मगर्ट. "

इस विषय में दृसरे किव ने कहा है कि.

<sup>&</sup>quot; तिये लगा तणां कुंबर लंकालुः तेजमी तैरणों ने रावत कालु. "

<sup>&</sup>quot; आप तहणा बदनगर वालो; मंडाहर तेजल मृछालो. "

<sup>&</sup>quot; आबु तेजल आण द्यापै: मछर ममार सात से मारे."

<sup>+</sup> मृता नेणभी की रूपात में राठीर 'सिहा 'के इतिहास में छिता है कि 'मिहा के बाद उमकी ओछाद में रक्तराः भामपन्त, पृहर, रायपात्र, ए कान्ह हुए, कान्ह का विवाह देवटीनी कल्याणदे राव सकता स्मापत की प्रत्री के साम हुआ या. इससे स्पट मास्म होता है कि ट्रुंमानी का प्रत्र 'सल्ख 'ही या.

पाया जाता है कि तेजसिंह के तरफ पहिले मढार का पट्टा था, और चंद्रावती में राज्य स्थान होने वाद आबु भी तेजसिंह के तरफ रहा. आबु तेजसिंह के कब्जे में होनेके कारण से वहां के मन्दिरों में उस समय के कब्जे वालों का नाम राजा के तौर पर शिला लेखों में लिखा गया है, जो लिखने का मामूली प्रचार था.

नं. है लक्ष्मणसिंह को 'सकुडा' (जो आबु के पहाड की दक्षिण दिशा की तलेटी में है) पट्टा की जागीर दी गई थी. इसकी ओलाद वाले पीछेसे "वावनगरा देवडा" कहलाये. वावनगर कहलाने का कारण यह है कि, उन्होंने मेवाड के पहाडों में 'वावन गिरोह' अलग र होकर निवास किया था, जिस जगह पर पीछेसे महाराणा उदयसिंह ने अपने नामसे 'उदयपुर' शहर वसाया, जिससे उन देवडों के कितनेक गांव, शहर की आवादी में व कितनेक गांव 'पीछोला' तालाव वनवाया उसके नीचे गये. 'वावनगरा देवडों' की मेवाड में मटोड, देवारी, लकडवास, आदि जागीरें है, और कितनीक मालवे में गांव वरडीया, वेपुर, आदि स्थान में है.

नं.  $\frac{v}{v}$  लूढा के पुत्र विशलदेव को ऊमरणी की (जो आनुराज के तलेटी में अमरावती नगर के नामसे मशहूर था) जागीर दी गई थी. विशलदेव एक सेर अमल (अफीम) रोजमररा खाता था, यह मेवाड के राणा साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया. इसके दो पुत्र माणेक व मोकल थे, वे मांडवगढ के वादशाह की सेवामें उपस्थित हुए थे, जिससे उनको वहां अच्छी जागीरें मिली, मगर पीछे वह जागीरें छूट जानेसे 'वसी 'गये, जिनकी ओलाद वाले 'वसी के देवडे 'कहलाये. इस समय में 'वसी 'की जागीर ग्वालियर रियासत की तहत में है.

नं. ५ महाराव सलखा के विषय में छवडुआ की पुस्तक में लिखा है कि यह वि. सं. १३८९ में चंद्रावती की गद्दी पर आया, परन्तु 'सिरोहो राज्य का इतिहास 'नामकी पुस्तक में, राव लूभा के पुत्र तेजसिंह वि. सं. १३७८ के अरसे में गद्दी पर आना, और उसके पीछे तेजसिंह के पुत्र राव कान्हडदेव वि. सं, १३९४ में गद्दी वैठने का लिखा गया है, और उसके समर्थन में ( पृष्ट १९०-१९१-१९२ पर ) लिखा है कि आबु पर तेजसिंह

१ बावनगरा देवडा के स्थान के विषय में मृता नेणश्री की रूयात में उदयपुर बताने की तवारीख में छिखा है कि.

<sup>× × × &#</sup>x27;'उद्यद्भ री ठोड अठ देवडा वसता गांव, ५२ गिरवार रा कहावता, तिका गांवांरी बीगत. गिरवार देवडारो. अनेस देवडा रण गावां मांहें माणस हजार २००० रहे छे, १ पीछोली, १ पाजडी री ठोड उदैप्रर—आहाड १ दहवारी १ ढोकली १ छक्टवा १ कछडवा १ मटुण १ कोटको १ तीतरटी १ मवणो १ अंबेरी बेदलो १ रूआंच १ छापरोली १ छसाहोली १ वेहडा १ चीखळवा, १ वटगांव १ देवली १ गुंडखसोल १ मडी १ पूर १ वरसडा १ नाई १ बुजडो १ सीतारमो १ घार देवडो बन्दू उदे माणोत देवडों में वहेरा दीवांण रो चाकरछे टका १५००० रेख पावे छे. " × × × ×

<sup>\*</sup> बहुआ की प्रतक में राव हूं मा ने वि. सं. १३७५ में, व राव सण्डा ने वि. सं. १३८९ में बहुआ हित्तिन को सील देनेका लिखा है.

के समय के वि. सं. १३७८-१३८७ व १३९३ के शिलालेख है, उसमें उसका नाम मिलता है, जिसने झामटुं, ज्यातुली, और तेजलपुर यह तीन गांव वैशिए जो के मिन्दर को अर्थण किये थे. उसी मुआफिक कान्हडदेव के समय के वि. सं. १३९४ व १४००, के शिलालेख आदु पर है, जिसके समय में आदु पर वशिए जो का मिन्दर, जो विद्यमान है वह नयेसर बना. कान्हडदेव की मूर्ति अचलेश्वर के मिन्दर के सभा मंडप में है, व उसके समय में वौरवाडा गांव विश्वए के मिन्दर को भेट किया. कान्हडदेव के पीछे उसका पुत्र सामन्तसिंह गद्दी पर आया, जिसने लुहुणी, छापुली, और किरणथला, यह तीन गांव विश्वए के मिन्दर को भेट किये, उसके वाद 'सलख ' चंद्रावती की गद्दी पर आया. उक्त पुस्तक के एए १९२ में यह तीन राजाओं के नाम और किसी जगह न होनेका कारण यह वताया है कि, राव लूंभा के दो पुत्र थे, जिनमें वडा पुत्र तेजसिंह के घराणा में राज्य गहने वाद, छोटे पुत्र तिहणाक के वंश में राज गया हो, और उसमें 'राव सलखा' पहिला राजा हुआ होगा.

चहुआ की पुस्तक मुआफिक राव सलखा को चार राणीयां थी, जिसमें झाली जतनादेवी देलवाडा के झालाराज अजा की पुत्री से कुमार रडमछ का, व चुडासमा के राव भाण की पुत्री सरलादेवी से कुमार भाखरसिंह, के जन्म हुए थे. राव सलखा ने वि. सं. १३९९ के चेत्र विद रूको आबु की तलेटी में ऋषिकेश का मन्दिर वंधाया, और वि. सं. १४०४ में युद्ध में काम आया. (युद्ध किसके साथ हुआ, वह लिखा नहीं हैं, लेकिन नं. हैं लूंडा का पुत्र विशलदेव मेवाड के महाराणां के साथ युद्ध हुआ उसमें मारा गया है, जिससे पाया जाता है कि शायद राव सलखा भी उसी युद्ध में काम आया होगा.) इसके देहानत होनेके कारण में यह भी कहा जाता है कि, उसने आबु पर 'ईशान भेरू ' नामक एक मणीधर सर्प का मणी निकाल लेनेके वास्ते, तेलकी कढाई गरम कराकर उसमें मणीधरको डालने का प्रयत्न किया, जिसपर 'ईशान भेरू ' चार वर्ष के चालक रूप में तेलकी कढाई णास आया, और पीछेसे भवंकर रूप करके गरम तेल पी गया, वाद सलखा मारा गया.

१ उपर्युक्त विशिष्टमी के मन्दिर में नदाये हुए गांव, इन समय में मन्दिर के ताफ नहीं है, और दिवाय बीखाटा गांव के इसे मब गांमें के साहुक आधु व स्वार पागने से हैं. तिहणुक की ओलाद में उनके प्रत राममिह व सबजिम होना ब्लुआ की पुस्तक से पाया गाना है, और उन दोनों की ओलाद वाले वर्तमान समय में बटगामा व वागडिया देवटा गहल ने है. (देखों इस्मानिभाष्टमें वंदाहुल नदगामा देवटा.)

मीट—दंनस्था में नहा जाना है कि सब महना के पांछ नो रामा हुमा. यह अपनी दो राशीयां के माय आधुनर अनिकार के मन्दिर पास नो मंदासनी है, उसमें महकीडा करने को गये. निव पर महादेश के प्रमार्श को स्था हुआ. प्रमार्श नहां, मधर उसने नहीं माना, और महकीडा की, निवये उसकी राशी का कुंडल मंदासनी में किर गया, यह निकाल ने के पास्ते रामां कर में हुआ माने, देकिन वायिम नहीं आया, उर पर उसकी दोनों राशीयों ने महादेश के मन्दिर में धरणा दिया, तब नीन पहर पीटे कटा हुआ दिए बहार अल्या, और देव पहर बाद पट आया, उनको हैसर दोनों राशीयां यहां मनी हुई.

नं. १ दूदा की ओलाद में : कीतु ' हुआ, जिससे उसकी ओलाद वाले ' कीतावत देवडे ' कहलाये, वर्तमान समय में इसकी ओलाद सिरोही रियासत में व जोधपुर रियासत में विद्यमान है.

नं. 🗧 चाहड के पुत्र गोसल के नामसे उसकी ओलाद वाले 'गोसलावत देवडे' कहलाये, जिसकी ओलाद वाले सिरोही रियासत में 'मामावली' गांव में विद्यमान है.

नं. ६ महाराव रहमल उर्फ रणमल वि. सं. १४०४ में चंद्रावती में गद्दी पर बैठा, इसकी चार राणीयां थी, उनमें से मेवसीजी भगवतीदेवी राव भेहाजल की पुत्री से कुमार शोभा का, व राठौरी जतनांदेवी राठौर राव सेका वाघावत की पुत्री से कुमार गजेसिंह का, जन्म हुए थे.

इस महाराव के समय में काछेल जोधपुर रियासत में सियाणे के पास के पहाड को काछेल कहते हैं.) के बोडा चौहान 'विकलसिंह 'ने सोलंकियों की सहायता से वंड उठाया, जिसपर उसको मारकर 'काछेल 'छीना गया, और वादमें उसके पुत्र महिपाल को 'सियाणा 'पटा की जागीर १३ गांवों से दी गई, विकलसिंह की यह कसूर में उसकी ओलाद वालों को बहुत कम जागीर दूसरे भाईओं के मुकाबले में रही.

विकल के साथ जो युद्ध हुआ, उस विषय में कि ने कहा है कि.

" अरवद ही रिणमल, अने विकल काचोले; सोलंकीयां सहाय, वोल हुय भारी बोले. "

" कटके इक अरजक निवह देवडो निहदे; बोडो विरद्दपगार आव विसर आ हट्टे. "

" पललंड चंड भ्रुव डंड, रिवडात कारण लल खुंटीयां, ÷चापडे वीस चत्रदह चढे आरोयण आवटोया "

नं. ७ महाराव शोभा उर्फ शिवभाण वि. सं. १४४९ में चंद्रावती में गद्दी पर आया. इसने चंद्रावती नगर को राज्यधानी के काविल न समजने से सरणुआ पहाड को तलेटी में वि. सं. १४६२ में अपने नामसे 'शिवपुरी ' नामक शहेर व किला वनाने का 'सिरोही राज्य का ईतिहास ' नामकी पुस्तक में लिखा है. बहुआ की पुस्तक में उसने वि. सं. १४६० में खोवा को सिरोही बसाना लिखा गया है. दूसरी हस्त लिखित प्रति में वि. सं. १४६१ में सिरोही वसाना दर्ज हुआ है. जो जगह इस समय 'पुरानो सिराही ' कही जाती है, उसके प्राचीन खंडर नष्ट प्राय हो गये हैं, परन्तु श्री आदिनाथ का जैन मन्दिर जो उस समय में वंधाया गया था, वह महाराव शोभा व पुरानी सिरोही का स्थायी स्मारक है. इस मन्दिर के पास वि. सं. १४७५ का शिला लेख है, जिसमें 'महाराजाधिराज देवडा शोभा केन, राजश्री सहसमल सहितेन 'सिरोही स्थाने ' यह हरूफ लिखे हुए है. यह शिला लेख आदिनाथ की पुजार्थे जमीन देनेका प्रमाण होना कहा जाता है. वर्तमान समय में यह जगह 'धुंवकीवाडी ' के नामसे प्रमिद्ध में है.

<sup>÷</sup> इस चरण का आशय यह पाया जाता है कि वि. सं. १४२० में यह घटना हुई है.

महाराव शोभा की राणीयां में जुनागढ का यादव राजा ' तोढा ' की पुत्री 'चंदा देवी ' महासती होना, और वह वि. सं. १४७२ में सती होना वहुआ की पुस्तक म लिखा है, परन्तु राव शोभा का देहानत होनेका समय वि. सं. १४८१ का होना वताया है. उपर्युक्त शिलालेख से राव शोभा वि. सं. १४७५ में विद्यमान था. इस सूरत में राणी चंदादेवी को महासती होनेका कोई खास कारण होना चाहिये.

नं. १ गजेसिह चंद्रावती में ही विद्यमान था, और उसका देहान्त भी चंद्रावती में होनेसे उसकी राणी 'देवकुंवर' सोलंकी जगमाल वीदावत की पुत्री चंद्रावती में सती हुई. उसके पुत्र 'हुंगरसिंह' को चंद्रावती राज्यस्थान से ही 'राडवर'को जागीर मिली थी, जिसकी ओलाद वाले 'हुंगरावत देवडे' कहलाये गये. सिरोही रियासत में पाडिव, कालंदी, मोटागांव, व जावाल, ठिकाणों के सरदार हुंगरावत है, जो मुख्य सरायन (सामन्त) है.

महाराव शोभा ने सिरोही में राज्यस्थान करने से चंद्रावती नगर वरवाद होने की शरूआत होकर वह विक्रम संवत् की सोलहवी सदी की शरूआत में ही नष्ट हो गया, और शने, शने, इस नगर के आरसपहाण से वने हुए मन्दिरों ने भी उनके वनाने वालों के नाम नप्ट प्राय करने के वास्ते, जमीन दोस्त होने की शुरूआत करके, नगर को झगर वना दिया, वर्तमार, मंग्रे में उनके खंडेर उनकी मुलाकात लेने वाले को, कुदरत के कोप की यादगार दिलाकर गर्वित मनुष्यों के गर्व गलित कर देते हैं.



### प्रकरण २६ वाँ.

# देवडा चौहान का सिरोही में राज्यस्थान.

चलू देवडा चौहान मिरोही. (नं. ७ शिवभाण से नं. ११ अखेराज तक.) ७ शिवभाण उर्फ शोभा (राज्यस्थान विरोही नगर) ८ सहसम्रल (इसने वि. सं. १४८२ में मौजूदा सिरोही वसाया) ८ शिहा (स्रोटाणचा) ९ लंबा (लखावत) ९ देवीसिंह १० जगमाल १० हमोरसिंह १० शंकरसिंह १० उदयसिंह १० मार्डण १० पृथ्वीराज १० राणेराच ११ मेहाजल (विसलपुर के लखावत) ११ अखेरान १२ द्दा उर्फ दुर्जनसाल १२ रायसिंह मानसिंह (गोद गया) १३ उद्यसिंह गोद आया १४ मानसिंह गोद आया (१० उदयसिंह के पोता भाणसिंह का पुत्र ) २५ सूरताणसिंह १६ स्रॉलंह (काछोली के लखावत ) १६ रायसिंह ( दूसरे ) १७ अखेंराज ( दूसरे ) १८ उदयभाण (कुंत्रर पद ) १८ उदयसिंह १९ छत्रसाल वर्फ दुर्जनसाल कल्याणसिंह २० स्रतांणसिंह ( पदम्रष्ट) (देवातरा ई. नोधपुर के लगावत) २० मान्सिह उपै उम्मेद्सिह भीमसिंह 😲 जगतसिंह २१ पृथ्वीराज (देखी पुष्ट २१८ पर) ( मंदार के राजवी ) अवेसिह २२ तख्तसिंह

<sup>\*</sup> नं. २३ रत्नर्सिंह का नाम मूता नेणसी की ख्यात में है, निसमें नं. २३ नरइरदात को नं. ५७ महागव अखेरामने चूक करके मारा था, वैसा उल्लेख किया है.

इस कित का आशय यह हैं कि, राणा कुंभा ने आबु छेनेसे सरणुआ का सहेसमल खामोश नहीं कर सका. उसने सुलतान कुतबुद्दीन की सहायता चाही, और सुलतान से कहा कि राणा का घरका मुलक चला गया, और दृसरे का मुलक दवाना चाहता है. सहसमल ने वहुत दफे मेवाड के थांणों पर घेरा दे दे कर असंख्य मेवाडी सरदारों को मारे, और भूमी कटजे करने के उद्योग में हो अपना प्राण दिया.

महाराव सहसमल को चार राणीयां थी. जिसमें सिसोदणी 'राजांदेवी ' वागोर के महाराज जराराज की पुत्री से कुमार देवीसिंह, व लखा, के जन्म हुए, और राठोरी 'वजादेवी 'मेहवाल के राठोर सामंतसिंह की पुत्रो से कुमार शांगा का जन्म हुआ, जो घालक अवस्था में ही गुजर गया. वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि. इसका देहानत वि. सं.. ६५०८ में हुआ, और इसकी तीन राणीयां सती हुई.

- नं. र् 'शिहा ' की ओलाद वाले ' लोटाणचा देवडा ' के नामसे, प्रसिद्ध हुए. जिसकी ओलाद सिरोही रियासत में विद्यमान है.
- नं. ई सातल की ओलादवाले 'लखमणोत देवडा ' कहलाये जिसकी ओलाद सिरोही व जोधपुर रियासत में विद्यमान है.
- नं. ९ देवीसिह कुंवर पद पर ही, महाराणा कुंभा के साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया. जिससे महाराव सहसमल का दृसरा पुत्र लखा सिरोही की गद्दी पर वैठा.
- नं. है महाराव लखा वडा पराक्रमी राजा हुआ, इसके नामसे देवडा चौहानों में 'लखावत ' नामकी शाखा प्रसिद्धि में आई. इसने आबु पहाड पर से मेवाडीओं को हटाकर पुनः अपना कब्जा कर लिया, और महाराव सहसमल के समय में डोडियाली के वालोतर, गोडवार के वालीसे चौहान, स्वतंत्र हो गये थे उनको सजा देकर अपनी हुकूमत जमाई, और काछेल पहाड के नजदीक रहने वाले कोलीयों को वश कर के अपने राज्य की सीमा में वहुत तरकी की.

इसके समय में माल मगरे के आसपास (लाय, मणादर आदि) रहने वाले सोलंकीओं ने सामना करने से, उन पर चढाई कर सोलंकी ×भोज को मार कर उनके परिवार को देश नीकाल कर दिये.

महाराव लखा के विषय़ में, मूता नेणसी की ख्यात में अंकित हुआ कवित में लिखा है कि—

<sup>&</sup>quot; जे बालोवी सिंह नला आकासह नांते, औंबासे उस से टाण कीटां नुं घांते. "

<sup>&</sup>quot; शिवपुर वर्स मह सर्खुवो, दैसां चपर देखीयो; बल सबल बहाबल बोलीयो, परगह आप न पेखीयो, "

- " सोलंकी संग्राम सात फेरा संघारे, गोबुपर गाइटे मछर चढ ढुंगर मारे. "
- " डोर्डायाल काचेल सहत इंडे वालीसां, कोर्लायां कड़ज काढ बोपतीसी चोबीसां."
- " जिण सयस्र तणां नदी नीर, जिम जीता सेन असंख जिण, स्व धीर तणो सुरताण स्म ताप न खिमे रोद्रतणं "

× × × × ×

महाराव छला ने आबु पहाड छेनेके विषय में बहुआ की पुस्तक में छिला है कि 'छलनऊ' का नव्वाव, महाराव का पगडीवंध आई था, जिससे महाराव ने गुजरात के मुछतान महमुद वेगडा को 'पावागढ 'फतह करने में सहायता की थी, जिसके एवज में गुजरात के मुछतान ने इसको १७०० गांव गुजरात के दिये, छेकिन वह मंजूर नहीं रखते राणा छुंभा से आबु छूडा ने की इच्छा प्रगट की. मुछतान ने अपनी फौज महाराव को दो, और उनकी सहायता से आबु कव्जे किया, परन्तु सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में इस विषय में उछेल है कि—" आबु पर राणा छुंभा का कव्जा होना इससे (महाराव छलासे) सहन न होसका, परन्तु ऐसे प्रवछ राजा से गुद्ध करके आबु खाळी कराना असम्भव होनेसे, जविक गुजरात के मुछतान छतबुदीन, और माछवा के मुछतान महमुद ने शरीक होकर छुंभा राणा के उपर चढाई की, तब आबु पर से मेवाड की अधिकतर फौज छुंभळगढ तरफ चळी गई, और थोडेसे आदमी आबु पर रहे, उस समय (वि. सं. १५१४) में गुजरात के मुछतान की सहायता से आबु पर अपना अधिकार कर छिया."

गुजरात के सुलतान कुतबुद्दीन ने ई. स. १४५८ (वि. सं. १५१३-१४) में आबु कव्जे करने का रास माला नामक पुस्तक की एष्ट ५०६ में अंकित हुआ है, जिससे पाया जाता है कि महमुद वेगडा के समय में नहीं, परन्तु कुतबुद्दीन के समय में हो आबु कुंभा राणा के हाथ से छूडाया गया था.

महाराव छखा ने ग्रजरात के सुळतान महमुद वेगडा को 'पावागढ' फतह करने के कार्य में सहायता करने का कई एक ख्यातों में उछेख हुआ है, परन्तु 'पावागढ' फतह करने का समय वि. सं. १५११ का होना नीर्विवाद है. (देखो ग्रजरात के खीची चोहान के प्रकरण १५ वां में पृष्ट ११८पर) इससे अनुमान होता है कि शायद वि. सं.१५१६ में राणा छंभा से ग्रजरात के सुळतान कुतबुद्दीन ने आबु अपने कब्जे में लिया है, परन्तु महाराव छखा के स्वतंत्र अधिकार में आबु पहाड नहीं लिया गया था, और आबु पर अपना स्वतंत्र कब्जा करने की गरज से ही, महाराव छखा ने 'पावागढ' छेनेके कार्य में सहायता करके उसके एवज में दिये जाते ग्रजरात के १७०० गांव नहीं छेते आबु पर अपना स्वतंत्र कब्जा कर छेना पसंद किया है.

यह वात प्रसिद्धि में है कि पावागढ फतह करने में शामिल होनेके कारण 'पावा' की

अधिष्टात्री देवी कालकाजी की प्रतिमा पावागढ से लाकर, महाराव लखा ने सिरोही में अखेलाव तलाव के ऊपर +स्थापित की, जो वर्तमान समय में वहां पर विद्यमान है.

महाराव लखा ने माल के मगरे का लोलंकी भोज को मारने के विषय में, मूता नेणसी की ख्यात में सोलंकीयों के इतिहास में लिखा है कि, सोलंकी भोजा देपावत सिरोही के गांव लास, मुणावद, में रहता था, उसको सिरोही के राव लखा के साथ अवदावत होनेसे युद्ध हुए, जिसमें पांच छः दफे सोलंकीयों ने सफलता न होने दी, जिससे ईंडर के राजा की सहायता से हमला करके सोलंकी भोज को मार डाला.

इस विषय में रासमाला नामक पुस्तक को पृष्ट ६२५ में उहिस्त किया है कि, इडर के राजा राव भाण ने लास गांव के सोलंकीयों को सजा देनेके कार्य में, सिरोही के राव लखा को सहायता की थी.

सिरंही राज्य का इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि महाराव लखा ने सोलंकी भोज को मारा, और उसका इलाका छीन लिया, जिससे उसके वेटा रायमल व पोते इंकरसिंह, सामन्तसिंह, सखरा व भाण, मेवाड में चले गये.

महाराव लखा ने पावागढ सर करने के कारण, गुजरात के वादशाह महमुद वेगडा ने इनको 'राव' की पदवी दी. ऐसा पुरोहित की पुस्तक में और दूसरी हस्त लिखित ख्यात की प्रति में उल्लेख हैं. इसने वि. सं. १५१५ में वहुआ हरपाल को 'ढढमणा' गांव वक्षा. और अपने नामसे 'लखेराव' तलाव वंधाया. इसकी राणी अपूर्व देवी ने वि. सं. १५२६ में सारणेश्वरजी में हनुमान की मुर्ति स्थापित की. वि. सं. १५२८ में इसने अपने पुत्रों हमोरसिंह, शंकरसिंह, उदयसिंह व मांडण को जागीरें दी.

वहुआ की पुस्तक से मालूम होता है कि सके सात राणीयां थी, जिसमें १ भटीयांणीजी राजांदे जेसलमेर के भाटी रायिसंह की पुत्री से जगमाल, २ राठोरीजी 'जतनांदेवी' जोधपुर के राठोर राव सुंढा वीरमोत की पुत्री से हमीरिसंह, ३ चावडीजी जसांदेवी मांणसा के चावडा हमीरिसंह को पुत्री से शंकरिसंह व उदयसिंह, ४ वाघेलीजी

<sup>+</sup> भिगेही राज्य तः इतिहास नामक पुस्तक में पृष्ट २०० की टीपण्णी में दिला है कि, "काल्कि माता की मुर्ति ति. मं. १९१८ में पात्रागर से चर्ड गई ऐसा एक क्यान की प्रस्तक में लिला है " परन्तु जब कि कि. मं १९४१ में महगद चेगता ने पात्रगर दनाई रावड से चंचेना प जिन हे तब कि. में १९१८ में काश्कानी की मुर्ति पात्रागर से छानेकी अन अन-भीत आई कार्ती है.

क मीदेशी भीत है मय महाराज दक्षा जी अझान होने या जारण यह या कि नीदेशी भीता के बाम एक नाणी वीटा या, उस पीटे हो महाराज ने मांगा, जिस पर अस्ती पूर्वी जे साथ रियह करने पर बीटा इनेका उसने मंजूर किया, मधाया ने भीता ती पूर्वी के भाग का है। पीटेने भीता ने पीटा नहीं देने बहु ना बनाया कि यह पीटा गैरे भाई मंजान का है मी देना न देना उसनी मही पाटे के महाराज में में किया में पीटा मांगा परना उनने नहीं दिया नियने अदायन हुई, और उन दीनों पर पराहे करने मारहर है। निकास कर दिये.

देवांदेवी साणंद के वाघेला वाघिसंह की पुत्री से मांडण, ५ सोलंकणीजी कुंभादेवी सोलंकी भोजा दीपावत की पुत्री से वाई फुलकुंवर का जन्म हुआ, जिसका विवाह चितौड के महाराणा छलाला के साथ हुआ. इसकी एक राणी +िससोदणीजी जसांदेवी चित्तोड के महाराणा रायमल की पुत्री थी, परन्तु सि. रा. ई. में इसकी एक राणी मेवाड के महाराणा शांगा की पुत्री होनेका अंकित हुआ है, लेकिन महाराणा शांगा वि. सं. १५६५ में गद्दी पर आया था, उस समय से ३५ वर्ष पहिले महाराव लखा का देहानत होगया था. जिससे अनुमान होता है कि महाराणा रायमल की पुत्री होना चहुआ की पुस्त में लिखा है वह ठीक होगा.

महाराव लाखा के ५ पुत्र होनेका बहुआ की पुस्तक में व एक कवित में उल्लेख है यानी—

" लखपत रे झगडे इमीर जनमीया, साकर खदयासिय, मांडण कुंबर महावली, धराधर राखण धींग. "

परन्तु सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में इनके सिवाय पृथ्वीराज व राणेराव नामकें दो पुत्र ओर होना अंकित हुआ है. सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक में व दूसरी हस्त लिखित ख्यात की प्रति में, उन पांच पुत्रों के सिवाय सिर्फ पृथ्वीराज का नाम उपलब्ध होता है. बहुआ की पुस्तक में पृथ्वीराज का नाम नहीं है, परन्तु महाराव लखा का पोता (हमीरसिंह का पुत्र) राणुजी होना अंकित हुआ है. बल्क हमीरसिंह के समय का वि. सं. १५४५ के महा सुद ३ के असवा गांव के शिलालेख में (हमीरसिंह ने दी हुई भूमी के दान पत्र में) हमीर के पुत्र देवडा राणा, जोधा, जीवा व वाई सुरताणदे, नवरंगदे, के नाम मिलते है. जिससे पाया जाता है कि राणेराव महाराव लखा का पोता होता था.

महाराव लखा के देहान्त कें समय के विषय में मत भेद है. सोलंकीयों कें इतिहास में लिखा है कि वि. सं. १४८८ के कातीक सुद १० को सोलंकी भोज के साथ युद्ध हुआ, जिसमें महाराव लखा अपने तीन पुत्रों सहीत व सोलंकी भोज अपने पांच पुत्रों सहीत मारे गये. परन्तु यह लिखना भरोसा पात्र नहीं है, क्यों कि वि. सं. १४८८ में सिरोही को गदी पर महाराव सहसमल विद्यमान था, और महाराव लखा अपने तीन

<sup>&</sup>quot; मुख आट्र नेणां अभी, पाणे लाख पसान, राव लखारा पांडरू, रायां उपर राव "

<sup>+</sup> मि. रा. ई. में िखा है कि महारात्र छला की एक राणी महाराणा शांगाकी प्रत्री टक्ष्मीकुंबर थी. वैसे मेबाड के महाराणा गयमछ का विवाह महाराव छला की प्रश्नी चंपाकुंबर के साथ हुआ था. लेकिन महुआ की प्रस्तक में या सिरोही की हुमित छ्वानों में इस विषय में कोई उछेल नहीं है. पाया माता है कि मेवाड की तवारिख से यह लिखा गया होगा.

राणा छात्रा थि. सं. १४३९ में मेवाट में हुआ था, जिससे बहुआ की प्रस्तक में फूलकुंबर का विवाह उसके साथ होनेका लिखा है यह सही नहीं है, पाया जाता है कि राणा रायमल के साथ होना सि. रा. ई में अंकित हुआ है वह दुरूस्त है.

पुत्रों के साथ काम आनेका दूसरी किसी ख्यातों में या दंत कथा में भी जाहिर नहीं हुआ है.

सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में इसका देहान्त वि. सं. १५४० में होनेका लिखा है, परन्तु वह किस पर से लिखा गया वह अंकित नहीं हुआ है. वहुआ की पुस्तक में इसका देहान्त वि. सं. +१५३० में होनेका उछेख है.

नं. १० महाराव जगमाल अपने पिताके पीछे सिरोही की गद्दी पर धेठा. जो कि महाराव लखा ने अपने हाथ से ही सब पुत्रों को जागीरें दे दो थी, परन्तु हमीरिसंह वडा चालाक था उसको संतोप न होनेसे, उसने महाराव जगमाल से आधा राज लेने के वास्ते झगडा फैलाया. महाराव अपने भाइओं पर वडा प्रेम रखते थे, जिससे उसने करीव आधा राज जितनी जागीर उसको दी, लेकिन उस पर वह रजामंद नहीं हुआ, जिससे महाराव ने उसको दवाने के वास्ते फीज भेजो. हमोरिसंह ने उस फीज का सामना किया और युद्ध में काम आया.

इस विषय में मूतानेणसी की ख्यात में जो किवत छिखा है उसमें उहेख हुआ है कि.

" धर खाटे लख धीर दीध जगनाल हमीरा; विने पाट पत वेध वेहुवे वर वीरा. "

" एक राव अरवद वीयो, सर्णुय वयाठो; एकाएक आगाह एक एकाह अपूठो. "

" राय भाण अने सत नथ राय, ड्रांखे आर × × ख वे धीयो."

" भूय तणी यास विद्व भाइयां, आधी आप निषंधीयो. "

' दल मेले जगमाल पांड ह्पीर पहारै: निहलिखीयों धर वैध तां मस हवर संवारे. '

इस कवित का आशय यह है कि महाराव छखा ने भूमि सम्पादन की, और जगमछ व हमीर को दी, जिससे दोए पाट (गद्दी) हुए. और आपस में विरोध होने छगा. वह तकरार राव भाण (इडर का राजा जो महाराव छखा का मित्र था,) ने मिटाई, ओर आधो आध जमीन वांट दी. हमीर तब भी हेरान करने छगा, जिससे जगमाछ ने फोंज भेजी, और इस वहाने से हमीर को मार डाछा.

<sup>÷</sup> महाराद राया दा देहान्य दि. सं. १९६० या वि. सं. १९४० में होने सी बात इपने गुजरात के मुन्यान महनूद मेगडा की पायान फतह वरने के कार्य में महायता की भी इस घटना के माय समूर्ण ने रसे वंत नेटती नहीं है, वर्षों कि कि. सं. १२४१ में महारद पेगडा ने पासायट कड़ने किया था. असर महारात ख्ख ने पायागट फतह करने में, गुजरात के सच्यान की भटायता की भी, यह बात मान्य रसी जाय तो यह अनुमान होता है कि, महमुद वेगडा के समय में की पत्ता कि पत्ता की भटायता की भी, यह बात मान्य रसी जाय तो यह अनुमान होता है कि, महमुद वेगडा के समय में की पत्ता उनमें पत्ति गुजरात के मुख्यान महमूद ( जो बि. संबत्त की पेहहची सदी में हुआ था. ) ने पाबायट के रावट गंगदान पर पदाई की भी, उनसे महायता की होती. असर इंदर का राजा राज भाण के साथ महाराव ख्लाकी ज्यादह मीत्रता भी और साम भाग ने अवमान का बद्धा हैने सान्ते पाबायट के रावट गंगदाम के उत्तर आक्रवण करके उनको कीट किया था, उन पार्थ में महाया करने के कारण महाराव ख्ला ने पाबायट कर रिवय पा ऐसा मगह २ ख्यानों में ख्ला गया है.

नोट—पामेरा गाँउ में मंटलेक्ट महादेव के मन्दिर पाम एक शिलाहेल वि. गं. १६३५ वेसाल मुदि ७ का है उसमें "मराजप श्री मगमान "ने मंटलेक्ट का प्रामाद बेवाने का कंक्ति है.

महाराव जगमाल की राणीयां व पुत्रादिक के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसकी पांच राणीयां थी, जिनमें एक मेवाड के महाराणा रायमल की पुत्री आनंदाबाई थी, और इसके तीन पुत्र अखेराज, मेहाजल और देदा व ×पद्मावती बाई नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह जोधपुर के राठौर राव गांगा से हुआ था.

इस विषय में बहुआ की पुस्तक में महाराव जगमाल की राणो भिटयाणीजी जैसलमेर के रावल जसपाल की पुत्री 'हीरांदे ' का नाम सिर्फ अंकित है, और उससे कुमार अखेराज व मेहाजल के जन्म होनेका उल्लेख किया है, लेकिन एक जगह जगमाल का एक कुमार रत्नसिंह नामका फिर था वैसा दाखला मिला है, जिसकी ओलाद चली थी वह वंशवृक्ष में अंकित की है.

'टॉड राज्यस्थान' की पुस्तक में लिखा है कि मेवाड के राणा रायमल की एक छंवरी का विवाह सिरोही के राव 'जयमल '(जगमाल) के साथ हुआ था, वह सिसोदणी राणी को दुःख देता था, जिससें राव जगमाल का साला पृथ्वीराज सिसोदिया ने सिरोही जाकर सहाराव जगमाल को दवाकर अपनी वहिन का दुःख मिटा दिया, लेकिन उसका वेर लेनेके लिये महाराव जगमाल ने विष मिश्रित औषद पृथ्वीराज को दिया. पृथ्वीराज ने सिरोही से वापस मेवाड में लौटते रास्ते में उस औषध को खाया, जिससे उसका देहान्त हो गया, परन्तु सिरोही के वहुआ की पुस्तक में या दूसरी सिरोही की ख्यात में जगमाल का विवाह मेवाड के महाराणा के वहां होनेका उल्लेख नहीं है, विक वहुआ की पुस्तक में महाराव लखा का विवाह मेवाड के राणा रायमल की पुत्री 'जसांदेवी' के साथ हानेका लिखा गया है.

महारात्र जगमाल के देहान्त के त्रिषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में ति. सं. १५८० अंकित हुआ है, परन्तु चहुआ की पुस्तकमें ति. सं. १५५७ में इसका देहान्त होनेका उक्केल किया है, और वह क्षण्यादह भरोसा पात्र होना पाया जाता है.

नं. १° हमीरसिंह ने अपने नामसे हमीरपुरा गांव बसाया. यह महाराव जगमाल के साथ युद्ध में काम आया. इसके पुत्र राणा, जोधा व जीवा नामक होना वि. सं. १५४५ के असावा गांव के शिलालेख से पाया जाता है. राणा को धोरी पावटी के पट्टे की

<sup>×</sup> ति. रा. ई. की प्रस्तक में हिला है कि पद्मावती बाई से जोषपुर के राव मालदेव, वेरसल व मानिमें हुनार व सोनाबाई नामकी कुंबरी के जनम हुए. पद्मावतीबाई ने जोषपुर में 'पदमलतर ' तालाव बनवाया और वह वि. सं. १९८८ में अपने पति के साथ सनी हुई.

<sup>%</sup> महाराव जगमाछ का देहान्त वि. सं. १९९७ में होना ज्यादह मरोसा पात्र मानने का कारण यह है कि इनका देहान्त वि. सं. १९८० में होनेका कोई प्रमाण भि. रा. ई. की प्रस्तक में बताया नहीं है, जब इसका पुत्र अखेराज का वि. सं. १९९७ में गदी पर आना, वि सं. १९६० में उसकी तरफ से 'अखेळाव के ताज बंधाना, व वि. सं. १९६२ में जाड़ोर के खान गुनाखान को पकड़ छेना पाया जाता है, जिससे महाराव जगमाछ का देहान्त वि.सं. १९९७ में होना सम्भवित है.

जागीर मिली थी, लेकिन वह नाओलाद होनेसे लखावत भाणसिंह रणधीरोत का वडा पुत्र शार्दृलसिंह उसके गोद गया, जो भी धोरी पावटी में लडाई में काम आया.

- नं. रं॰ शंकरसिंह को सांतपुर पट्टा की जागीर मिली थी, मगर उसके ओलाद न होनेसे वह जागीर राज्य में शामिल हो गई.
- नं. '९ उदयसिंह को वि. सं. १५२८ में नादीआ पहा की जागीर मिली. इसकी ओलाद दाले सिरोही के लखावत कहलाये यानी—



(नं. ४ शार्दृलसिंह नं. १० हमीर के पुत्र राणा के गोद गया. नं. १ सूरताणसिंह नं. १४ महाराव मानसिंह के गोद जानेसे सिरोही के महाराव हुए, जिसके वंशज वर्तमान समय के महाराव है, नं. १ सामीदास, नं. १ पृथ्वीराज, नं. १ तेजसिंह, नं. १ शार्दृलसिंह व नं. १ सामन्तसिंह की ओलाद वाले कमशः दवाणी, निंवज, भटाणा, दताणी व रहुआ आदि के लखावत सरदार है.)

- नं. 😲 मांडण को दताणी पद्टा की जागीर मिली थी, मगर वह नाओलाद हुआ.
- नं. 🐫 पृथ्वीराज कें विषय में कोई हाल मालृम नहीं हुआ.

नं. ११ महाराव अखेराज वडा वहादुर राजा हुआ. वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि यह वि.सं. १५५७ में अपने पिता के पीछे गद्दी पर वैठा. वि.सं.१५६० में इसने सिरोही में अखेलाव तालाव वंधाया, और वि. सं. १५६२ में जालोर के सूवा मुजाखान को पकड़ कर सिरोही में केंद्र रखा. इसने दियोल राजपूतों के प्रदेश पर हमला कर उनको हराये, और लोहीयाणा का किला फतह किया. गुजरात के विद्यार परगने से जमीन का महसूल वसुल किया. इसका हमला इतनी झड़प से होताथा कि, उड़ कर आया न हो विसा मालूम होता था, जिससे यह 'उड़णा अखेराज ' के नामसे मशहूर हुआ. इस विपय में खीमराज नामक किव ने कहा हैं कि—

" वाले खेत विदयार वठासुं भोग अणावे, अरवद धणी अभंग चांव जुद्ध परिया साडे."

इसी मुताविक मूता नेणसो को ख्यात में देवडे चौहानों को राजावली का जो किन किन के उसमें इसके वास्ते लिखा है कि—

" रस तर संघण लीज राज वक्त वाल वि वेनो, तेण पाट बुड ताण पछै अखई उतपनो. "

" जिके इंदु फण इंद कंता गलै निकासे, जुद्ध वीण रह रांण यांग त्यां हृरि पिया से."

" निके छत्र गन गत जत्र त्याहु ये अलगा, निके काल लंकाल लुलै लुक पाये लगा. "

'' वंघ खाण आप वल मांण मेजे मिलकाणो, धरा राज धर धूण लीयो चांपै लोईयांणो. ''

" डोडियाल की वेल वास गोयंभ वसावे, चापे तीस चोवी सरधर सत्र मनावे."

विद्यार परगने का महसूल वसूल करने का कारण यह प्रसिद्धि में है कि सिरोही रियासत से निकली हुई बनास नदी का पानी समुद्रमें नहीं जाते. विद्यार परगने की जमीन में फेलाव करके ग्रप्त होजाता था, जिससे उस जमीन में बगैर पानी पिलाये अच्छी खेती होती थी. अपनी रियासत की नदी के पानी से खेती होनेके कारण इसने महसूल लेनेका +हक कायम किया.

महाराव अखेराज के विषय में सि. रा. ई. में लिखा है कि, इसने वि. सं. १५८० में लोहियाणा का किला वनवाया. वि. सं. १५८८ में पालडी गांव के ब्राह्मणों की चौकीदारी मुआफ की. इसके समय का शिलालेख 'वाडला'नामक वैरान गांव में वि. सं. १५८९ पोस विद ७ का लिखा हुआ है.

इसकी राणीयों के विषय में वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसकी राणी सीसोदणीजी, सजनादेवी महाराज रूपिसह (वागोर ई. मेवाड.) की पुत्री थी, जिससे कुमार छरायसिंह व दुदा उर्फ दुर्जनसाल के जन्म हुए.

महाराव अखेराज का देहान्त वि. सं. १५९० में होनेका सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है, परन्तु बहुआ की पुस्तक में वि. सं. १५९२ में देहान्त होनेका उछेख किया है.

<sup>&</sup>quot; लोहियाणा गढ लियो दाव दियोलां सर दीनो, मुजाखान मुगल पकड बेडी वस कीनो."

<sup>&</sup>quot; जग जीत हुवो दूईजो जगो कवचे दारिद्र कापियो. उडणे अखे खेमाय ने सासन गाम समापियो. "

<sup>&</sup>quot; अखेराज अर कर आहोसियो नर नरंद भंजेव निस, कल कले किरण दीपे कमल दसही दिस चलार दिस."

<sup>&</sup>quot; पूरवा पछिन उत्तर दिलिण कीती रेण खत्र भले, अखेराज अरक ओहीसीयो हुय नरंद हालोहले."

<sup>&</sup>quot; पतसाह सरस दस बार पीड नै ढंढो लेगा दलां, अलेराज साल इल न अंतरे जरह निमंधे एतलां. "

<sup>+</sup> इंनक्रशा में क्या नाना है कि बढियार परगंत से हनारों गाडी अनाम महसूल का सिरोही में आता या, लेकिन उन गाडीयांवालों को नाइते में आने जाने के समय में खुराक राज्य से देनेक दस्तुर होनेसे लम्बी ममल के कारण इतना सर्च होनाना था, कि आप हुए अनाम में से रिवायन को कुछ बयत नहीं रहती थी, नियसे पीछे से सिरोही के महाराब ने बढियार परगंत का महसूर बोट दिया. (बढियार परगना वर्तमान पमय में राधनपुर रियासन के तरफ है.)

<sup>🐡</sup> रायभिंद् का जनम दि. तं. १९७८ के पोप यदि ९ को होनेका मि. रा ई. वी प्रस्तक में लिखा है.

नं. दें मेहाजल को 'वागसीण' पट्टा की जागीर मिली थी, लेकिन वाद में मेहाजल का पुत्र राव कला ने सीसोदियों की मदद से सिरोही कन्जे किया, और पीछेसे सिरोही उसके हाथ से लूट जानेके कारण राव कला को जोधपुर रियासत से जागीर मिली, वाद में इनकी ओलाद वालों को विसलपुर आदि जागीरें प्राप्त हुई, जिससे वे लोग विसलपुर के लखावत कहलाते हैं. वर्तमान समय में विसलपुर के लखावतों की जागीरें जोधपुर रियासत में विद्यमान हैं.



### प्रकरण २७ वाँ.

## क्लू देवला कीहान.

#### (नै. १२ महाराव रायसिंह से नै. १४ महाराव मानसिंह तक.)

नं. १२ महाराव रायसिंह (पिहले) अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. सिरोही के राजाओं में इसका नाम, इसकी उदारता, परोपकार, और वीरत्व के विषय में ज्यादह प्रसिद्धि में आया हुआ है. गुता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि.

"राव रायसिंघ महाराजा हुवो, पछे घणां दान पुन्य किया. मेवाड रो घणीयां छुं, जोधपुर रा घणीयां छुं वडा उपगार किया. माल आसीया नुं कोड दी, तिण मांहै गांव 'खाण 'सासण कर दी छै. सुकाल दुकाल अरहट २०० हुवे छै. पता कलहट नुं कोड दी, तिण मांहै गांव 'मोटासण ' गुजरात रै पैडे नजीक छे. वडगांव कने तिण अरहट ५० हुवे छे. "

## 

+ महारात्र रायितिह ने क्या उपकार किया, इस विषय में किन आसीया करमती खीना सुरोतर ने कहे हुए गरिसयों में नौये मरिसेये में कहा है, उससे माछम होता है कि इसने कइएक राजाओं को शरणे रख कर उनका रक्षण कियाया. जिसके वास्ते किन कहता है कि,

- " केहीन शव रख़ीया भोग निगमी भ्रंमता, कहिन राव रख़िया भये ख़ुरनाण पुलंता. ''
- " कंडीन होभ रावीया तणे पतसाह उदाहे; केहिन रंक रावीया महा रौरवै दुकाहे. "
- " रिण खेत विसण केही रखीया, कन्ही काय कांव पात्र कही; अमिनमो कन दानंसवर रायसिंघ विवनोम कही."(४)

इव कितत के प्रथम चग्ण का भावार्थ यह है कि किन्नेक राजा नो नमोन गुमाकर भश्कते हो गये थे उनका, कितनेक राजा मुसचनानों के डर से भयमित थे उनका गक्षण किया, पाया जाता है कि नम कि राणा संप्रानसिंह से बाबर बादशाह ने मेशड हे दिया तम इन्ने महागणा को आश्रय दिया था, वैसे जोधपूर के राठौर राजा माछदेव पर मुनलमानों ने आक्रमण किया तम इसने सहायता करके उनका रक्षण किया है, जिससे ही इन दोनों राजाओं के उपर मडे उपकार होनेका, मूता नेणसी ने मोधम उपनों में अपनी ख्यात में लिखा है, और उभी मुआफिक उपर्युक्त कितनमें भी अपनी अपनी ख्यातमें अंकित करने से उस विषय में ज्यादह खड़ासा नहीं छिखा हो.

इस महाराव के विषय में मेवाड के सरसिया गांव के किव मेहडू विहारीदान ने कहा है कि-

' तिसका ( महाराव सूरताणसिंह का ) वाबा ( दादा ) राव रायांभिष. सो किसा जी ! पट तीस वंश छतीस नीयातः पट दृष्ट्या कु दृषर वार का ब्रेह्णाः तंग वखत का खजानाः चौ सगै हेला सूकोड. का वरीसः जिसके गुजराती पातसाहः सरण आया सौ रहायाः नव कोटी मारवाढ सरण राखीः तीस बातका जीहांन साखीः "

इसमें किव ने ख़ुद मेवाड के वतनी होनेसे मेवाड के राणा को शरण रखने का अहवाछ जाहिर में नहीं छाया है, परन्तु इसका कथन भी किव आसीया करमती के किवत से मिछता है. उसका खुलासा नहीं लिखा है. इस विषय में उदयपुर के 'वीरिवनोद' नामक हस्त लिखित पुस्तक में उपरोक्त मू. ने. की ख्यात को तहरीर के आधार सेही लिखा गया है कि "इसने (महाराच रायिसह ने ) मेवाड और मारवाड के राजाओं की फोजों में वडी वहादुरीयां दिखलाई." जिसका पढ़ने वालों को यही आशय मालूम होता है कि यह मेवाड व सारवाड के राजाओं का मातहत था, और उनकी फोजों में लड़कर इसने वीरत्व वताया था. जो कि मू. ने. की ख्यात में स्पष्ट उल्लेख किया है की दोनों राजाओं पर इसने वडा इहसान किया, परन्तु पक्षपात से 'वीर विनोद' के लेखक ने और ही लफ्जों में वह वातें अपनी पुस्तक में लिखी है.

महाराव रायसिंह के समय में किव आसीया माला ने सिरोही के पाटवीओं की राजावली का किवत रचा है, जो मूता नेणसी को ख्यात में लिखा गया है. जिसमें इसके विषय में किव कहता है कि—

- " कोड मत्राहा करे सरम आमाई (अस्तेराज) संमतो; रायमिय तिणपाट अरक वेदे जगेती. "
- " किरण बाल इल हले अंव अवर ओहासे; सपन दाप सारीख बदन उदोत विकासे."
- " नव मैक छत्र छाया निजरन, अठारह विज कुले; यह सिंघ मतये शिवपुरी जात विव जिम झल हले."
- " काय भोज विक्रम काय रुद्र नाग अरजन, काय रामणा वचरान काय जुनै ठल अर गंजन,"
- " क्रन काय हरचंद क्रंनं कंन जुग हर कहता, काय समर द्वियच काय जीवाहन जंता "
- " मूत्रसिय सही मूत्रसिय सत एह न आरख आवरां; काय वात न माने पर किणी क्रम दिघ जल तो करां. "

महाराव रायिसह के समय का वि. सं. १५९९ का आसो विद ३ का शिलालेख आबु को तलेटी में श्री हृपिकेश के मिन्दर में विद्यमान है, उससे मालुम होता है कि उसके समय में हृपिकेश का मट बनाया गया, जिसमें रू. २०५०० पिरोजी खर्च हुआ था.

इमकी एक राणो राठोरीजी भावांदे जोधपुर के राठोर राव + वाघा की पुत्रो थी जिससे कुमार उदयसिंह का जन्म हुआ. दृसरी राणी झालीजी जालमदे देलवाडा (मेवाड) के झालाराज अजयसिंह की पुत्री थी.

महाराव रायसिंह ने भीतगाल कब्जे करने के वास्ते विहारी पठाण पर चढाई कर भीतमाल पर घेरा डाला, लेकिन कोट के भीतर से विहारी की सहायता में आया हुआ, एक कावा परमार ने तीर मारा, जो महाराव के वख्तर की चांई में से कांग्र में लगा, जिससे इसका देहान्त हुआ, और कालंदी गांव में इसका अग्नि संस्कार किया गया, और झाली राणी कालंदी में अपने पति के साथ सती हुई.

महाराव ने अंतकाल कें समय में अपने छोटे भाई दृदा उर्फ दुर्जनसाल को अपने

<sup>+</sup> मृत्र नेमारी की रुपान में महाराज संपन्धि की रामी च्यावाई सर्टेंग राव गांगा की भूमी तीना अंक्षित हुआ है. पाया जाना है कि बहु पा की यूव्यक में गांगा के बहुड़े नावा नाम किया गया है.

पीछे गद्दी पर वैठाने का सरदारों को हुकम किया और यह उम्मेद बतलाई कि दूदा मेरे बालक पुत्र उदयसिंह की परविरश करके बडा करेंगे. इसके अंतकाल होने पर किव आसिया करमसिंह ने ७ मरिसये कहे जिसमें किव कहता है कि—

```
" जै ऊपर रोत भरोम्र पर वैह वार लहंतो; जिण थूं आ उपरी फाड़ फड़ वक फाडंतो. "
```

#### ( चौथा मरिसया टीप्पणी में दर्ज हुआ है. )

- " कुण चारण कुण चंड कवण वंभण वंभेसर: कुण जोगी कुण जती कवण खेस दिगंवर."
- " कुण पंहित कुण पात्र कवण पंखी परदेशी; जावै जौ तलान दनीय भद निवेसी."
- " रिण हुवो सीस दुहिला रहै रू लियो नह युकै रिणा; हिन्दवै राव विवनै हुवै मोटो छे हो मागणां. " (५)
- " फंहि कं हिम मेर डोल है कयम मजल है सायर; कहि म चंद छिक है कि माछे इन है देवायर."
- " किह म विस बह मंड गाट छेडे है गगल, किह मसपत पाताल चले जाय हुंत अण चल. "
- " खड इर्ड इन्द्र कालम तरै पर्ड रूद्र ब्रह्मा पर्ड, रूपक नाम रायसिंघरो ताही जरा न आमडे. '' (६)
- " वित सुमाग खरवीयो चीत लीणो हरपाए, जिसो वेदे वार्वायो तिसी पर सिधायै."
- " मुरा खान नहीं कियो सर नार नरे ता, सायला धरम साव वे परम दरगह संप्रतो. '
- " आखंत ब्रद् हुवार अधिक अपछर आरती करै, सुर भ्रुवण राव प्रभु व ह मल जयनयकार उव धरै. ' (७)

सि. रा. ई. की पुस्तक में इसके देहान्त का समय वि. सं. १६०० का होना लिखा है. वहुआ की पुस्तक में इसके पीछे, इसका पुत्र उदयसिंह वि. सं. १६०३ में गद्दी पर विठने का अंकित हुआ है, परन्तु इसका छोटा भाई दूदा इसके पीछे गद्दी पर आनेका महाराव दूदा के समय के ®शिलालेखों से व दूसरी ख्यात से भी पाया गया है.

नं. १२ महाराव दूदा उर्फ दुर्जनसाल अपने वहे भाई महाराव रायसिंह के पीछे सिरोही की गद्दी पर वैठा. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि महाराव दूदा गद्दी पर वैठा परन्तु राज वैभव का मालिक महाराव रायसिंह का वालक पुत्र उदयसिंह को समजकर

<sup>&</sup>quot; जिण समये सोनंन जेण बदरा वंधावै; जिण सोझावै हाट जेण लासा लुसावै. "

<sup>&</sup>quot; सू नीज रस संभार सदन घणो कृपणां तणा विरांगीयो; कर सू पर कीति करमसी रायसिंघ विसरामीयो " (१)

<sup>&</sup>quot; जहां अंव फल वछ सतही नींव फल न पामिसः जहां वीणी पकवान तहां को कसरथ मानसिः "

<sup>&</sup>quot; जहां जाय संजपे तहां आदर नह पायस; जहां छपायस वोहत तहां वोहतेरी खायस."

<sup>&</sup>quot; औपद दांन देशा कवण नहीणा विदोर्लायै; हाय हाय श्रारीर छूटो नही रायसिंध अपरी लियो. "(२)

<sup>&</sup>quot; राव राय रखपाल राव रहडण रिमराहां; राव कु रूप रायह राव वेरी पतसाहां; "

<sup>&</sup>quot; राव रोर विटार राव संसार उधारै; राव ध्रम उधरे राव इंकातेर तारे. "

<sup>&</sup>quot; तण जास पास नय कुल सीवे भोर आसा सही; अभी नमो क्रन दाने सवर रायसिंघ विवनोम कही." (३)

<sup>\*</sup> इस पुस्तक के लेखक को महाराव दूदा के समय के जो शिलालेख मिले हे उसमें रोहीडा गांव में वाटेरा की सरहद पर काला पत्यर का शिलालेख वि. सं. १६०१ आसो सुदि १२ का है उनमें सिर्फ महाराव ' दरजणसाल ' का नाम अंकित है. लेकिन वि. सं. १६०३ कातिक सुदि १५ का ताम्रपत्र जो पाडिव गांव में चंद्रगृहण पर अरहट देनेका दानपत्र के निमित्त लिखा गया है, उसमें " महाराय श्री उदिसंघनी श्री दूजणसल्ली " नाम अंकित हुए हैं. तीसरा शिलालेख वि. सं. १६०८ के असाद सुदि २ का मिला है उसमें " श्री दूदाजी रू दत्त " नाम पढ़ा जाता है.

उदयसिंह के साथ बेसाही बरताब रखताथा, और अपना पुत्र मानसिंह को अपनेपास नर् आने देना था. इसने बाबेळा अदा (कडां का या वह नहीं हिखा. ) का गांव मारा, जिसके लिये कवि कलहर पता ने इस महाराव की प्रशंसा के बहुत से कवित कहे है.

वरुआ की पुस्तक से मालृम होता है कि इसकी राणी कछवाही सानदेजी कछवाह जगराम अनंदिसयोत की पुत्री थी, जिनसे कुमार मानसिह का जन्म हुआ.

मृ. नं, ख्या. में लिखा है कि सहारात्र दृदा ने अपने देहान्त के समय कहा कि मेरा पुत्र नानितह को गद्दी नहीं देना, और महारात्र रायसिंह के पुत्र उदयसिंह को गद्दी पर बेठाना, त्रिक उदयसिंह को अपने पास बुलाकर कहा कि तेरी मर्जी होने तो मेरा पुत्र मानितह को लोहियाणा गांत्र देना, उस मुआफिक इसका देहान्त होने र सरदारों ने उदयसिह को गद्दी पर बेठाया, और मानिसेंह को लोहियाणा दिया.

राहाराव वृदा का देहान्त किस संवत् में हुआ, उसके लिये बहुआ की पुस्तक में खुलासा नहीं है, परन्तु सि. रा. ई. की पुस्तक में जोधपुर के प्राचीन हस्त लिवित प्रति से इमका जन्म वि. सं. १५८० में होनेका लिखा है, और देहान्त वि. सं. १६१० में होनेका अंकित हुआ है.

नं. १३ महाराव उदयसिंह अपने काका के पीछे गद्दी पर वेठा. मू. ने. क्या. में िलवा है कि महाराव उदयसिंह ने एक साल तक तो भली बूरी रीति से निभाया, परन्तु पीछेसे महाराव की दियानत में फर्क आनेसे उसने वात चलाई, कि मानसिंह ने मेरे पर 'तुका' वाह्या था, जिसपर राजधूतो ने कहा कि मानसिंह के पिता ने आप के साथ भलाई करके अपने पुत्र को गद्दी न देते आपको गद्दी पर वैटाये, और मानसिंह भी आपके हुकम में रहता हैं, परन्तु उदयसिंह ने कहा कि मैं उसको लोहियाणे से निकाल दुंगा, और वाकेही लोहियाणे पर फोज भेजकर निकाल दिया. मानसिंह मेवाड के महाराणा उदयसिंह के पास गया, जहां पर महाराणा ने 'वरकाण विजेवा ' की जागीर अठारह गांवों के साथ दी. पीछे मानसिंह ने दो च्यार दफे शिकार में मुजरा किया जिससे महाराणा की उस पर महरवानी हुई.

उक्त ख्यात में लिखा है कि एक वर्षवाद महाराव उदयसिंह को सीतला की विमारी होनेकी खबर मानसिंह को मिली, उस समय महाराणा उदयसिंह कुंभलनेर के तरफ शिकार को आया था, लेकिन उसको इस विमारी की खबर नहीं थी. दरमियान सिरोही से आये हुए दूसरे आदमी ने महाराव उदयसिंह की विमारी सखत होनेकी बात मानसिंह को कही. इसी विमारी में महाराव उदयसिंह गुजर गया, तब सिरोही के सरदारों ने सोचा कि महाराव को पुत्र नहीं है और मानसिंह महाराणा के पास है, अगर यह खबर महाराणा को मालून होवे, और मानसिंह को वहां ही मार कर कुंभलनेर

से आगे वहकर इस तरफ आपहुंचे, तो देवडों के घर से आबु मेवाड के राणा के हाथ में चला जायगा, जिससे सरदारों ने महाराव के देहान्त की वात दो पहर तक छिपा कर 'जयमल साहाणों ' नामका मौजिज व भरोसा पात्र राजपूत को मानसिंह के पास पत्र देकर भेजा, और सब वात समजा दी, वह रवाने होजाने वाद महाराव का अग्निसंस्कार किया.

साहाणी जयमल सारी रात मुसाफरी करके पहर दिन चढते छुंभलनेर में मानसिंह के ढेरे आया. उस वक्त मानसिंह महाराणा के पास दरबार में था, और चीवासामन्तसिंह ढेरे पर मिला. जयमल ने यह सव वात सामन्तासिंह को कही, और दोनों मानसिंह के पास गये, मानसिंह उनको देख कर वहार आया, और जयमल से मिला. जयमल ने आंख के इशारे सें सब वातें समजाई, जिससे मानसिंह ढेरे पर आया. मानसिंह ने चीवा सामन्तासिंह को सब वात समजाकर महाराणा के आदमी बुलाने को आवे तो कहना कि मानसिंह ने दो सूअर देखे है वहां गया है, वैसा कहकर पांच सवारों के साथ वह सिरोही के तरफ रवाना हो गया, एक पहर रात होते हो उन्होंने सिरोही नजदीक वगोचे में आकर मुकाम किया, जहांपर सब सरदार मानसिंह को आमिले.

दूसरी तरफ महाराणा ने मानसिंह को बुलाने के लिये आदमी भेजा, तब सामन्त सिंह ने सूअर के पीछे गया है सो अभी आवेगा ऐसा कहलाया, सूर्यास्त होने पर फिर महाराणा ने मानसिंह को याद किया, तब एक आदमी ने कहा कि दूपहर के वक्त यहां से १० कोश के फासले पर ५ घोडे सवारों के साथ मानसिंह सिरोही के तरफ भाग जाता था, जिस पर महाराणा ने पुछा के तेरे को कैसे मालूम हुआ ? उस पर उसने जवाब दिया कि मेरे यहां सिरोही से एक आदमी आया है, उसको वह रास्ते में मिला था, वह आदमी यह भी कहता था कि महाराव उदयसिंह को सीतला निकली है, और वहुत दु:ली है.

यह वात स्नते ही महाराणा समज गया कि महारात्र उदयसिंह गुजर गया, जिससे मानसिंह के डेरे से उसके राजपूत को बुलाने को आदमी मेजा. उस वक्त डेरे पर देवडा (वालिसा) जगमाल नामका मोजिज राजपूत था, वह महाराणा पास हाजिर आया, महाराणा ने पूछा कि मानसिंह इस तरह क्यों भाग गया ? उसका जगमाल ने जवात्र दिया कि वह जाणे. जिस पर महाराणा ने जगमाल को कहा कि सिरोही के चार परगने हमको लिख दो, यह स्न कर जगमाल ने सोचा कि में उजरकरूंगा तो, महाराणा अपनी फोज के साथ पीछा करके मानसिंह को नुकसान पहुंचावेगा, जिससे उसने अर्ज को कि मानसिंह आपका (महाराणा का) चाकर है, मै क्युं उजर करूं ? मुनासिब हो उतना मुलक दिवाण ले सक्ते हैं, और मानसिंह दें गे. महाराणा ने उसी वक्त ४ परगने लेने का कागज लिखाया, लेकिन बात चीत में बहुत रात्रि चली जानेसे दूसरे दिन सही मना

कराने का मुलतवी रखा. दृसरे दिन प्रभात होते ही जगमाल हिथार सज के राणा के पास सीख मांगने को गया. जगमाल को देखकर महाराणा ने कहा कि, जो ४ परगने देनेका कागज लिख दिया है उस पर मत्ता कर दो, जिस पर जगमाल ने जवाव दिया कि मानसिंह और सिरोहो के सब सरदार वहां है, मेरा मता करने से क्या होते? तब महाराणा ने कहा कि राजधूत ने अपना अच्छा दाव दिखलाया, उसने जगमाल को कहा कि में ४ परगने लेना चाहता हुं, सो तेरे साथ आदमी कर दूंगा, तुं उन परगनों में थाणे बेटा कर अलग होजाना, जगमाल ने जवाव दिया कि सिरोहो के धणी आप के सगे हैं, चाकर हैं, और आप ऐसी वात क्युं करते हो ? अच्छा यह है कि आप अपना एक आदमी मेरे साथ भेजदो, वह महाराव से वात करके वापस आकर जवाव देगा, जिसपर महाराणा ने अपने पुरोहित को जगमाल के साथ भेजा.

महाराव उदयसिंह के विषय में बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि महाराव उदयसिंह वि. सं. १६०३ में गद्दी पर बैठा, और वि. सं. १६१२ में हृपिकेश के छंड में डूव कर मर गया, जहांपर उसकी राणी सवागदेवी भटोयाणी सती हुई. परन्तु सिरोही राज्य के इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि जोधपुर में प्राचीन हस्त लिखित पंचांगों में कहीं २ ऐतिहासिक घटनाएं लिख दी जाती थी, उनमें इसका देहानत छित. सं. १६१९ आसो सुदि ११ को होना लिखा है, और उक्त पुस्तक के लेखक को मिली हुई सिरोही की ख्यात में इसका देहानत वि. सं. १६२० में होनेका लिखा है. (सि. रा. ई. पृष्ट २०९ की टिप्पणी में ) उक्त पुस्तक में (सि. रा. ई. में ) यह भी लिखा है कि महाराव उदयसिंह को १० राणीयांथी जिसमें ÷७ राणीयां सती हुई, और उनके अतिरिक्त तीन और

<sup>\*</sup> महारात्र उदयसिंह के देहान्त के समय के वान्ते उत्तरिक अलग २ भंवनों, अंकित होनंसे शंका उत्तरियत होती है. क्यों कि महारात्र दूदा का देहान्त वि सं. १६१० में हुआ था, उससे एक वर्ष बाद महारात्र उदयभिंह ने मानिसिंह से लोहियाणा लेलिया, जिसमें मानिभिंह मेवाद के महाराणा पास गया, और उसकी मेवाह में जानंकी एक वर्ष होने पर महारात्र उदयसिंह का सीतला की भीमारी से देहान्त हुआ, ऐसा मृता नेणभी की ख्यात में उल्लेख हुआ है, जिससे ब्हुआ की प्रस्तक में इसका देहान्त का समय वि. सं. १६१२ होना अंकित हुआ है, वह ज्यादह मरीसा पात्र मालूम होता है.

इस प्रस्तक के लेखक को महाराव मानिसह के समय का एक ताम्रवन्न मिला है, उनसे पाया गया है कि वि. सं. १६१९ के आसो सुदि ११ ( उदर्शिस की मरण तीथी अंकित हुई हे उस दिन ) के पहिले महाराव मानिसंड मिरोही की गदी पर आ चुके थे, त्योंकि उक्त ताम्रवन में वि. सं. १६१९ के आमी सुदि १० की मिति दर्न है, और "महाराए मानिसंह ववनाएतं।" इस नामसे तम्मन दिसा गया है. निसमें बाई श्री चांपनानी ने सारणधरनी में सूर्य ग्रहण के पर्व में बवाटी हरदान को पिन्छनाग में होहारा पुना गांगा वाला खेन देनेका उल्लेख हुआ है, इससे भी महाराव उदयिह का देशन्त के विषय में प्राचीन इस्तिलित वंनांग में जो मिति लिसी है वह सही होना पाया नहीं जाता, निनसे इस बाबत का निर्णय करने का काम अपूर्ण ही रहना है.

<sup>÷</sup> सात रा.जियां सती हुई निनके नाम १ सीसोदणीनी हरकुंवर महाराणा उदयसिंह की प्रत्री, २ राटौरीनी राटौर कुण मेहरानोन की प्रत्री, २ राठौरीनी नगमाञ्चेत वीरमदेवोत की प्रत्री, ४ माञीनी, ५ प्रत्यगीनी, ६ मटियागीनी, ७ सरपाणीनी.

जो तीन रागीयां सनी होना नाहनी थी और उनको रोकी वे ये हैं. १ बीक.नेशीनी महारात करपाणमळ की प्रजी, २ सिंचटनी स्टिंग्ट सींहा की बेटी, ३ वापेटीमी.

राणीयां भी सती होना चाहती थी, परन्तु उनको बडी मुहिकल से रोकी, इन तीन राणीयां में बीकानेर के महाराजा कल्याणमल को पुत्री राणी बीकानेरी गर्भवती थी.

नं. १४ महाराव मानसिंह कें विषय में मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि महाराव उदयसिंह का देहान्त होने पर यह गद्दी पर बैठा, बाद जगमाल के साथ महाराणा उदयसिंह का पुरोहित भी सिरोही आ पहुंचा, महाराव ने उसका बहुत आदर सत्कार करके महाराणा को नजर करने के वास्ते १ हाथी व ४ घोडे पुरोहित को दिये, और पत्र लिख दिया जिसमें बहुत मनुहार के साथ लिखा कि ४ परगने की क्या बात है, सिरोही का सब मुलक दिवाण ( महाराणा ) का है, और मैं भी दिवाण का राजपूत हूं, महाराणा इससे खुश हो गया.

उक्त ख्यात में लिखा है कि राव मानसिंह वडा वहादुर राजा हुआ, सिरोही का तेज प्रताप इसके समय में वहुत वढा, वादशाह की फौज के साथ इसने वहुत लडाईयां की, और सिरोही की ग्रजरात तरफ की सरहद पर कोली लोगों का वढा मेवासी प्रदेश था, जिनपर उस समय पहिले किसी राजा ने कब भी अमल नहीं किया था, उन पर महाराव मानसिंह ने एक दिन में २२ जगह फौज भेजी, और हर जगह पर फतह पाकर कोलीयों को निकाल कर अपने थाणे वैठा दिये, छः महिने थाणे रहने के वाद सब कोली लोग महाराव के पैरों में आकर गिरे, और जो हुकम किया गया उसको सिर पर चढा लिया, जिससे महाराव ने खुश होकर उनको जमीन वापस की, और वहांसे अपने थाणे बुला लिये.

महाराव मानसिंह के विषय में मरहूम महाराव उदयसिंह की माता चंपावाई कहती रही कि, मेरी वह गर्भवती है सो उसको कल पुत्र होगा, मानसिंह क्या चीज है जो राज करता है ? जिस पर मानसिंह ने चांपावाई को व मरहूम मराराव उदयसिंह की विकानेरो राणी को मार डाली, वैसा मू. ने. ख्या. में उल्लेख है.

इस विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में जोधपुर के हस्त लिखित चंदू पंचांग में लिखि हुई ऐतिहासिक घटना के आधार से लिखा है कि, यह घटना वि. सं. १६२० के चेत्र सुदि ६ को हुई. उक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि चंपावाई ने महाराव मानसिह को कहलाया कि मेरे पुत्र की राणी वीकानेरी के गर्भ है, इसलिये यदि कुंबर पदा हुआ तो तुम गद्दी से खारिज समजे जाओगे, इसपर इसको (मानसिंह को) चहुत कोध चढा, और इनके तथा चंपावाई के बीच वैर बंध गया. फिर एक दिन बोल चाल यहां तक बढ गई कि, इसने जनाने में जाकर चंपावाई तथा बीकानेरी दोनों को मार डाला, बीकानेरी के पेट से आठ मास का गर्भ निकला जिसको भी इसने वहीं मार डाला.

वहुआ की पुस्तक में इस विषय में कुछ भी उछेख नहीं है, परन्तु दंत कथा में यह बात कही जाती है कि, महाराव मानसिंह की झाली राणों के साथ चंपाबाई को हमेशा बोल बाल होती रहती थी, जिसमें चंपाबाई, महाराव मानसिंह व झाली राणी तो सखत व बद कलांम के लफ्जों से गाली देतों थी. महाराव ने उसको समजा ने की तजबीज करने पर सास व वहू दोनों सामने आकर गालीवां देने लगी, उन्होंने ऐसे खूरे लफ्ज कहे कि, उससे महाराव को सखत ग्रस्सा आया, और कोधावेश में बीकानेरी गणी को हाथ से धका दिया जिससे वह गिर पड़ी, गिरते हो उसका गर्भ पुत्र पृथ्वी पर पड़ा, जो तुरन्त ही मर गया. यह देख कर चंपाबाई ने दिवाल में अपना शिर फोड कर आप घात किया, यह भी कहा जाता है कि, गर्भ गलित होनेके कारण बीकानेरी राणी भी मर गई, और उसने मरते वक्त शाप दिया कि मेरा हुआ है जैसा तेरा भी होगा.

महाराव मानसिंह के विषय में किसी कविने कहा है कि-

" एकला सो ना भला, भला सो पानाराः; दीधा दुजग सल रे, सर दीली रे पात. "

किव का आशय यह है कि एक आदमी से वडा काम नहीं पार पड सक्ता, जिससे अकेला होना अच्छा नहीं है, परन्तु मानरात्र (महारात्र मानसिंह) को भला कहना चाहिये, (शावाशी देना चाहिये) यानी दुर्जनसाल के पुत्र ने (अकेले ने) देहली के सिर पर अपना पेर रखा. यह एक दोहे में इतनी ऐतिहासिक घडनाएं आजाती है कि जिसका विस्तार से वर्णन करने में एक स्वतंत्र पुस्तक होती है. यदि इतिहास लिखने वालों ने इस दोहे की ऐतिहासिक घटना का किसी जगह इशारा नहीं किया है, परन्तु मूतानेणसी की ख्यात में निम्न वाक्यों, इस महारात्र के विषय में लिखे है. यानी-नेणसी लिखता है कि.

" राव मानसिंघ दृदारो वडो दृठ ठाकुर राव हुवो. सीरोही घणो तपीयो. पातसाही फींजां सुं घणी वेढ कीवो. " यह तीनों वाक्यों का ताहुक उपरोक्त दोहें से हें, आंर उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वर्तमान समयमें इस दोहें की +घटना के परिणाम

<sup>+</sup> इम दोहें की ऐतिहासिक घटना के विषय में नो दंत कथा प्रमिद्धि में है, उनमें कितनीक मिलावट वर्गना से करके किया नारण ने यह प्रमंग दिखाया है जो 'राजनीर क्या 'नामक प्रस्क गुनगनी भाषामें छपी है. इम घटना का सारांश यह है कि महारत मानिवह की एक राणी 'क्षाड़ी' भी, यह उद्धत स्त्रमात की होनेक कारण महारात ने कुछ नमीहत वरने से अकतर मादशाह के साथ देहनी पही नहीं, जिम पर मानरात्र सिर्फ एक 'दिया 'र त्रपूत के साथ देहनी पहीं ना, और शाही महत्र में प्रोश करने जानी राणी को वापन सिरोही है आया, और उमको निन्दी महत्र की दिवार में गटनाने की समा दी. नो दिया राजपूत उसके साथ गणा या, उमने देहनी के किछे में प्रवेश करने के कार्य में अपनी नान दी, निमसे महारात ने उसके प्रश्न की 'केर पान 'नामके गांत की जागीर न करी (राज का कर नहीं देने की शर्न से) दी. नो वर्गमान समय में भी यह मार्गार उम दिया राजपुत के बेशन के वर्तक है. और सिरोही स्थानन के राजपुत नागीरहारों में सिर्फ 'केर 'की जागीर उपरोक्त

यह भी वात मशहूर है कि अकबर वादशाह जब फोज लेकर सिरोही पर आया, तब सारणेश्वरत्री महादेव की वाणगंगा के जल से, वादशाह के पैर में कोढ था वह मिट गया, जिससे वादशाह ने कइ लाख रूपियों का खजाना महादेव को अर्पण करके वापस देहली को लोट गये.

दंत कथामें यह वात प्रिसिद्ध है कि महाराव मानिसेंह का मुसाहिव हुंगरावत वजेसिंह, प्रेमा नामक खवास के साथ जासूसी के कार्य के वास्ते शाही दरवार में गया था, वहांपर शाही इक्के के साथ प्रेमा खवास को मछ युद्ध करने का प्रसंग वादशाह के सामने उपस्थित हुआ, प्रेमा ने इक्के को युद्ध में मारिदया, जिससे पुछगाछ करने पर वजेसिंह को अपना नाम जाहिर करना पडा. वादशाह ने देवडे चौहानों में कलह उपस्थित कराने की गरज से, वजेसिह को कई लालचें देकर अपनी सेवा में रखना चाहा, शाही दरवार के ठाठ माठ, और उसकी सेवामें रहे हुए वडे वडे राजवी व अमीर उमराओं को देखकर, पजेसिह के दीलमें भी राज्य प्राप्ति करने की अभीलाया के अंकुर पेदा हुए, परन्तु प्रेमा खवास ने वादशाह की तरफ से दी जाती लालच सूनकर उसको कहा कि.

" दजेसिंह हरराज री, पत पाली संभाळ, माथे तरणी मेलतां, यने उठी न मंगल झाळ "

यह जुनते ही वजेसिंह की आशा के अंकुर दव गये, और वादशाह की लालचों का× तीरस्कार करके इजलास से चल निकला, और देहली से सिरोही को चला आया, जिससे वादशाह ने महाराव मानसिंह को अपना मातहत वनाने के वास्ते सिरोही पर कई मरतवे फोंज भेजी.

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसकी माता धारवाई ने सिरोही के पास धारावती नामक वावडी बनाई, जो बावडी धारावती के नामसे वर्तमान समय में भी स्वरूप विलास नामक बाग में विद्यमान है.

इसके राणीयां के विषय में बहुआ को पुस्तक में ४ राणी होनेका अंकित हैं, और पुत्रीयों के विषय में कुछ भी खुलासा नहीं हैं, परन्तु सि. रा. ई. की पुस्तक में इसकी ६ राणीयां होना, और छदो पुत्री होना लिखा है, जिसमें बाई उंकार छंवर का विवाह वि. सं. १६२४ में जोधपुर के महाराव चंद्रसेन के साथ हुआ था, और दृसरी का विवाह मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह का भाई जगमाल के साथ होनेका उछेल किया है.

<sup>&#</sup>x27;' धारी वेळे थाळ, भरु वाजीयो हरराजरा; कोरे कीथो काळ, हद सामत हरराज उत. "

<sup>×</sup> बाइदाह ने बनेबिह को सिरोही का राज व म-सब बनाने की खाउन इम शर्त पर दी थी कि, वह बाददाह की मानहती में रहकर दाही कीज की मदद से मानसब को उमके बनाने के माग वैद करके बाददाह के आगे हाजिर करें। और दीना नौगेज की कलेदिन पून का स्तीकार करें.

द्ध महागत मानि ह की प्रना के दिवय में ' समग्रीरक्या र नामक गुमानी भाषा का एसक में यह प्रवार्थ म न होनेमें प्रमा उत्पत्ति के कारण, उनने कियी मानु में प्रलाश प्राप्ति की द्वा नाई थी, वेशा निष्क कर लिलिन बातें श्रीतिन की है, पान्तु एयानों से उनको दो सामकुमारीयों पी, और उनके दिवाह मी उनके देहान्त होने पश्चि हो पूर्व थे, निगमें स्वल मानुम होना है कि उत्त पुमार में गज़न और बनाको बानें इन दिवय में नियनें में आई है.

इसके देहान्त के विषय में मू. ने. ख्या. में लिखा है कि महाराव मानसिंह ने अवावत सूरताण (जो उसका फौज वक्षी था.) के साथ प्रधान ÷पंचायण परमार अदावत रखता था, जिससे पंचायण को जहर दिया. पंचायण का भतीजा कला परमार भी महाराव की चाकरी में था, वह महाराव के साथ आबु पर गया था, वहां कला को धक्का दिलाया, जिससे साम को महाराव थाल जिमते थे उस मौके पर कला ने महाराव को कटारी सें चूक किया, और भाग गया, कटारी लगने के वाद एक पहर महाराव जिन्दे रहे. इस विषय में सि. रा. ई. में लिखा है कि यह घटना वि. सं. १६२८ में हुई और इसकी दग्ध किया आबु पर अचलेश्वर के मन्दिर के सामने हुई, जहां इसके साथ, ५ राणीयां सती हुई. इस स्थान पर महाराव की माता धारवाई ने मानेश्वर का मन्दिर चनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा वि. सं. १६३४ में हुई, उस मन्दिर में महाराव व उसकी राणीयां की मुर्तियां स्थापित हुई है.

महाराव मानसिंह को पुत्र न होनेके कारण उसने अपने पीछे छखावत भाणसिंह रणधीरोत के पुत्र सूरताणसिंह को सिरोही की गद्दी पर विठछाने की अपने सरदारों को आज्ञा की, इस विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि जब महाराव को चूक हुआ, तब उस जगह अवावत सुरताण और सवरसिंह इंगरावत आदि सरदार मौजूद थे, उनको महाराव ने अपने देहान्त के समय कहा कि सिरोही का माछिक सूरताण होवे वैसी तजवीज करना, जिसपर अवावत सूरताण ने सबको कहा कि महाराव ने मेरे को माछिक बनाया है, यह सूनकर इंगरावत सवरसिंह ने महाराव को अर्ज किया कि, कौन सं सूरताण को हम माछिक गिने? तब उसने छखावत भाण के सूरताण का नाम वताया, इस विषय में किव संडायस पूनाने कहा है कि—

" आखीर वखत चुआंण, मान सुणायो महीपती; छे धर्णा सुरताण, अणवध कीजो उमरां गा १ ॥

" अबी सूरताणें चठ, सबने हुकम सुणावीयो; जाहर बात न झुठ, सब पर घर मीए सुंपीई. " ॥ २ ॥

" ऊण पछ सबरें आये, सो चृप अरज सुगावीई; कयो सूरताण कहाय, वणने में माछक ब्रतां. ॥ ३ ॥

'' जाहर क्रांति जांण, भांण तणा सूरताण हैं; पोरस मेर भमाण सो मालक थांरे सही. ॥ ४ ॥

सरदारों ने महाराव की इच्छानुसार भाणिसंह के पुत्र सूरताणिसंह को सिरोही की गद्दी पर बैठाने की तजवीज को. ट्र्

÷ दंतकया में यह बात कही जाती है कि परमार पंचायण मरहूम महाराव उदयसिंह का प्रधान था, और उसने महाराव मानसिंह को चूक करने का पढवंत्र रचा या, लेकिन उसमें वह खुद मारा गया. यह भी कहा जाता है कि पंचायण का भतीजा कला, जोघपुर के राठौर कुमार उदयसिंह ( मोटा राजा ) की प्रेरणा से, चूक करने के इरादे में ही महाराव की सेवा में उपस्थित हुआ था, और मौका मिलने से चूक किया.

नोट—महाराव मानिस का देहान्त आबु पर होनेका बहुआ की प्रस्तक में लिखा है परन्तु संवत १६२२ अंकित किया है. दूसरी हस्तिलिखत प्रति व प्ररोहित की वही में मी वि. सं. १६२२ दर्न है, परन्तु केर गांव के पास एक शिलालेख गढ़ा हुआ है जिसकी तहरीर हरूफ बिगढे हुए होनेसे पढ़ने में नहीं आती है, लेकिन संवत् का अंक वि. सं. १६२७ होना पाया जाता है, जिसको वहां के लोग केर गांव, दिया राजपूत को महाराव मानिसिंह ने बक्षा उसकी सरी (शिलालेख) होना बतलातें है, जिससे सि. रा. ई. की प्रस्तक में इसका देहान्त वि. सं. १६२८ में होनेका अंकित हुआ है वह ज्यादह मानने योग्य है.

### प्रकरण २८ वाँ

# क्लू देक्डा कीहान. ( महाराम पूरताणसिंह. )

( यहाराव सूरताणसिंह से सिरोही छूटना व पुनः प्राप्त होना.)

सिरोही रियासत की गद्दी पर आये हुए देवडा चौहान राजाओं में, महाराव स्रताण-सिंह का नाम (जिस तरह सेवाड में महाराणा प्रतापसिंह अग्र पद पर गिना गया है, उस तरह) अग्र पदे हैं. भाट चारणों ने व इतिहासकारों ने भी यह वहादुर, स्वाभिमानी, उदार व शरणांगत का विरद रखने वाला, महाराव को इनसाफ दिया है. यदि कर्नल टॉड साहिव जैसे विद्वान व निष्पक्षपाती लेखक को इसका इतिहास (मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह का इतिहास लिखा गया है, उस मुआफिक.) लिखने का मौका मिल जाता, तो मुगल सलतनत के समय के इतिहास सें, ( पूर्वकाल म जैसी चौहान राजपूतों की कीर्ति जग प्रसिद्ध हुई है, वैसी ही ) चौहानों के गौरव व नेक टेक के विषय में ज्यादह प्रकाश मालूम होता.

महाराव स्रताण, महाराणा प्रतासिंह के समकालिन था, और इसके ३९ वर्ष के राज्य अमल में, देहली में महान् अकवर वादशाह का शासन विद्यमान था. अकवर वादशाह के राजसूत्र में राजपूत राजाओं के पास तावेदारी का स्वीकार करा कर उनसे 'डोला ' (राजपूतों की कन्या का पाणी ग्रहण करना. ) व ' नौरोज ' ( वादशाह ने एक दिन हर माहा में ऐसा मुकरर कर रखा था, कि उस रोज किले में सब अमीर उमरा व राजा महाराजा की राणीयां सोदा खरिदने को हाजिर आवे. जिसमें सोदागरी करने वाली व सोदा खरीदने वाली सब स्त्रीयां होती थी, उस दिन में भरे जाते मेले को ' नौरोज. ' कहेते थे. ) लेना, जिस पृथा को अपमान कारक व कलंकित होना राजपूत लोग मानते थे. विहक कि लोग इस पृथा को 'काजल ' ( नेत्रांजन ) की कोटडी के रुपक से जाहिर करते थे.

अकवर वादशाह के पराक्रम से, किंवा प्राख्ध योग से यह तीनों अपमान कारक पृथा कई एक राजपूत राजाओं ने कवूल की थी, परन्तु उस में सिरोही के देवडा चांहान व मेवाड के सिसोदिय अलिस होनेसे, उनको लिस करने के वास्ते सिर्फ अकवर वादशाह नहीं परन्तु उनकी सेवा में उपस्थित रहे हुए दूसरी कोम के राजपूतों का सतत् प्रयाश रहा था, और उसी कारण से मेवाड व सिरोही के मुलक में शाही फाँज के आक्रमण होते रहते थे. अकवर वादशाह ने करीव २ (सिसोदिया व देवडा चाहान के सिवाय के)

राजपूताना के दूसरे राजाओं के पास, शाही तावेदारी का स्वीकार करा छेने वाद, सिसोदिया से चितौडगढ छेनेके वास्ते व देवडा चौहानों से आबु पहाड छेनेके छिये प्रयत्न श्रुरु किया. कछवाहा भगवानदास की सहायता से वि. सं. १६२४ में अकबर बादशाह ने चितौडगढ छे छिया, परन्तु महाराणा उदयसिंह ने शाही तावेदारी का स्वीकार नहीं किया. उसी मुआफिक आबु छेनेके वास्ते सिरोही के महाराव मानसिंह के समय में वादशाह ने कई दफे आक्रमण किये परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई, वैसे महाराणा प्रतापसिंह व महाराव सूरताणसिंह ने भी शाही तावेदारी का स्वीकार नहीं किया, जिससे किव ने उक्त दोनों राजाओं की प्रशंसा में कहा है कि—

" अवर दृप पतज्ञाह अगे, होय भ्रत जोडे हाथ. "
" नाथ उदेपुर न नम्यो, नम्यो न अरबुद नाथ. "

जो कि किन तारिफ के वास्ते सच्ची वीना जाहिर की, लेकिन उसकी असर राजपूताना के दृसरे राजाओं के उपर और ही हुई, जिससे अपनी पंक्ति में लानेके वास्ते जितना प्रयत्न वादशाह ने किया उससे ज्यादह प्रयत्न शाही सेवा में उपस्थित रहे राजाओं ने करके, यह दोनों रियासत के राजाओं को एक दिन भी अपनी शमशेर म्यान करने न दी.

अकवर नामां ि छिखने वाला अबुलफजल ने पक्षपात से बादशाह की बडाई और शाही तावेदारी न स्वीकारने वालों की घृणा करने का प्रयत्न अपनी ि छिखी हुई ख्यात में किया है. उसने िनरोही के महाराव पर फतह पाने का, सिरोही में शाही सूबा वि. सं. १६३३ से १६३८ तक रहने का, और एक दफे िसरोही का 'राव सुरताण' को वादशाह के पास पेश करने का, अहवाल पक्षपात से अपनी ख्यात में लिखा है, परन्तु िसरोही के किसी महाराव ने (महारव स्स्ताणिसह और उसके पीछे भी.) मुगल वादशाह की तावेदारी स्वीकार करने का, या िसरोही के महाराव ने राजधूताना के दृसरे राजाओं के (जिसमें मेवाड के महाराणाओं भी शािमल है, क्योंकि महाराणा अमरिसह ने शाही चाकरी कबूल करके अहेदनामा कर लिया था.) मुआफिक शाही चाकरी स्वीकार करने का, या अहेदनामा करने का िकंवा िखराज देनेका अहवाल किसी मुसलमान ख्यात निवश ने भी नहीं लिखा है.

वस्तुतः काजल से भरी हुई कोटडी का दाग किन लोगों ने 'डौला व नौरोज' की कलंकित पृथा के वास्ते ही कहा है, उससे 'चौहान राजपूत' बेदाग रहने पाए जिसके लिये किन मोघम कहता है कि—

<sup>&</sup>quot; कानल इंदी कुपली, दली सलताणां; सबको कलंक लग गयो बना चहुआणा. "

कि दूसरे दोहे में 'डौला-नौरोज ' का स्पष्ट उल्लेख करके कहता है कि-" +धन चहुआणी थियडी, धन चहुआणी नार; असपत रे आगले, सज न गई शणगार."

चोहानों की कन्या को धन्य वाद है कि वेगम वनने से वे वची, यानी चाँहान राजपूर्तों ने वादशाह को डोला नहीं दिया. और चौहानों की राणीओं को भी धन्य वाद है कि उनको शणगार सज के वादशाह के पास जाना नहीं पडा, यानी 'नौरीज' में नहीं गई.

ऐसी २ कटाक्षें व ताना वाजी की कविता से दूसरे राजपूतों भी चौहानों का हेरा ज्यादह करने छगे, छेकिन उसमें कभी चौहानों ने सफलता न होने दी, जिसमें सिरोही के महाराव सूरताणसिंह ने शाही सेवा, व डौला, नौरोज, यह तीनों वातों का अस्वीकार करने से, उस पर वादशाह की फौज के वावन दफे हमले हुए. जिसके वास्ते किव दधवाडिया खेमराज ने अपने किवत के एक चरण में कहा है कि—

" प्का वन वरस जीव्यो अनाड, जीतो नीज वावन महाराट."

महाराव सूरताणिसंह व मेवाड के महाराणा प्रतापिसंह की गद्दी निहानी के समय में सिर्फ कुछ मिहने का अन्तर हे, दोनों राजाओं के गद्दी निहानी के समय पर ही अपने भायातों में वैर भाव होने के संयोग उपस्थित हुए थे, लेकिन महाराणा प्रतापिसह गद्दी पर वैठा तव उसकी उम्र ३३ वर्ष की थी, जब महाराव सूरताणिसह वारह वर्ष के वालक पन में सिरोही की गद्दी पर वैठा था, जिससे वह पुरुत उम्र में आया, वहांतक में राज्य तृष्णा के लोभ वाले भायात सरदारों ने उसकी वाल्यवस्था का लाभ लेकर अनेक आफते खडी की, विल्क उसकी सोलह वर्ष की उम्र होने पिहले उसकी सिरोही छोडने का व पुनः प्राप्त करने का प्रसंग उपस्थित हुआ, जिसमें सिरोही रियासत के चार परगर्ने हमेश के वास्ते जालोर के तरफ चले गये, इतना ही नहीं परन्तु इसकी भलमनसाई, उदारता, वचन पालन राजनितो, और वाल्यवस्था का गेरव्याजवी लाम लेकर, विकानर के महाराजा रायसिंह ने मित्र भाव वताकर छल से इससे आधा राज्य लिखा लिया था, जिससे इसको अपनी जिन्दगी खूछी तलवार से व्यतित करना पडा.

हकीकत में 'चितौडगढ ' राजपूताना व मालवे के केन्द्र स्थान होनेसे उसको सर करने की जितनी जरुरत वादशाह को थी, उसी मुआफिक आबु पहाड राजपूताना व गुजरात का केन्द्र होनेसे, और दूसरे पहाडों के मुकावले में आबु की गौरवता

<sup>+</sup> किने उर्गुक्त दोह सब नीहान रामाओं के वास्ते कहे है, में कि वृंदी के राटा नीहान झाही सेवा में उपस्थित हुए थे, परन्तु ऐसी अपमान कारक प्रया से मुक्त रसने की खाम दोने नादशाह ने मंनूर करने नाद उन्हों ने शाही सेवा में रहना मंनूर किया था. वृंदी के हाटा शब सूर्वन व मोनरान ने की हुई दानों के विषय में इम प्रस्तक के पृष्ट ७२ की टीप्पणी ब पृष्ट ७३ में सविस्तर अहनान अंकित दिया गया है.

ज्यादह होनेके कारण अकबर बदशाह ने आबु पहाड सर करने के वास्ते अथाग श्रम उठाया था, परन्तु सफलता नहीं होनेसे रातदिन उसके हृदय में आबु का राजा खटकता था, इसी कारण सिरोही के महाराव ने अपने मुलक की ज्यादह दरकार न करते आबु पहाड संभाछ ने की खास जरुरत समजी थी.

महाराव मानिसंह का अकाल देहान्त होनेसे उसके मुसाहिब वजेसिंह व बक्षी स्राताण अवावत को राज्य का मुकुट धारण करने की अभिलाषा पैदा हुई, और जब कि महाराव के नजदोकी भाई 'कठा मेहाजलोत का नाम जाहिर न होते, 'स्रताण का नाम जाहिर हुआ, तब अवावत स्रताण की लोलुता बढ गई, परन्तु उसमें निष्फलता मिलने से, वह महाराव स्रताणिसंह का विरोधी बन गया. उसी मुआफिक हुंगरावत वजेसिह को अगले प्रकरण में लिखे मुआफिक शाही दरबार में दिखलाई हुई लालचों से राज्य लोभ के अंकुर पैदा हो चूके थे, और वाल राजा के समय का लाभ लेना चाहता था. महाराव स्रताणिसंह ने उसका अपना मुसाहिब रखने से राज्यधिकार को लगाम उसके हाथ में थी, जिससे उसको कुछ सबर थी, परन्तु बाल राजा को देवडे सरदागें ने उसके काका स्जा रणिधरोत के संरक्षण में रखने से लखावत स्जा सब काम देखने लगा, जिससे हुंगरावत वजेसिंह के स्वतंत्र व स्वच्छंदी राज्यकारोन्वार में वाथा पडने लगी.

मू. ने. ख्या. में इस विषय में लिखा है कि देवडा विजा (वजेसिंह) धणांधोरी वंनिकर राज्य कारोवार चलाता था, और उसके कहने मुआफिक महाराव चलता था, परन्तु महाराव के काका स्जा रणधीरोत के पास अच्छे २ राजपूत व घोडे होनेसे विजा उसकी इर्षा करने लगा, दरमियान मरहूम महाराव मानसिंह की वाहडमेरी राणी को +पुत्र का जन्म हुआ, जिससे विजा ने सोचा कि महाराव स्रताणिस को हटाकर वाहडमेरी के पुत्र को गद्दी पर बैठा दृं तो मेरी उम्मेद बर आवेगी, परन्तु जबतक लखावत स्जा विद्यमान होवे वहांतक महाराव को गद्दी से हटाने का मौका नहीं होनेसे, उसने लखावत स्जा को चूक करके मारने के लिये अपने आदमीयों से कहा, लेकिन सब ने इसको कहा कि सिरोही का धणी स्रताणिस हो चूका है, तुम महाराव के काका को मत मारो, परन्तु विजा ने किसी का कहा नहीं माना, और अपने चचेरे भाई देवडा रावत सेखावत के पास लखावत स्जा को (जो उस समय जगमाल वालीसा के डेरे पर था.) चूक कराया, उधर विजा खूद लखावत स्जा को डेरा लूट ने को गया, जहां लखावत गोन्दिदास मौजूद था, उसने इसका सामना किया जिसमें गोविन्ददास काम आया.

<sup>+</sup> मरहृम महारात्र मानसिंह की बाहडमेरी राणी गर्भवती थी, उनको देवडा वनेसिंह नं बग्गला कर ( शायद महाराव सूरताणसिंह मार देगा ऐसा भय बता कर.) बहाडमें ( उनके पीहर ) भेज दी थी, जहां पर उनको प्रत्र का जन्म हुआ.

देवडा विजा ने वाहडमेरी राणी को अपने पुत्र के साथ बुठाई थी, वे जब सिराही के नजदीक आने की खबर मिली तब विजा उनकी पेशवाई करने को कालंदी गया, जाते वक्त उसने अपने भरोसा वाले दो राजपूर्तों (जिसमें एक हुंगरावत व दृसरा चीवावत सरदार थे.) को स्रताणसिंह को नजरवंध रखने की आज्ञा की. महाराव स्रताणसिंह ने सोचा कि अब विजा वापस आकर मुजका चूक करेगा, जिससे उसने हुंगरावत राजपूत को समजाया कि तू मेरे को यहां से वाहिर निकाल दे, यदि में गेवाड या जोधपुर के राजा के पास जाकर रहूंगा तो भी मुजे क. २००००) की जागीर तो जरूर देंगे, और मैं तुजको पालुंगा, विक्त उस वात का सारणेश्वरजी को बीच में रख कर बचन कथन किया, और शिकार के बहाने से महाराव बहार निकल गये, चोबा राजपूत को इस वात का भेद सालूम नहीं था, जब कि दो कोश निकल गये तब चीवा राजपूत ने हुंगरावत से कहा कि मैं कुछ जानता नहीं हुं इसको मत जाने दो, जिस पर हुंगरावत ने जवाब दिया कि, तू सीधा २ आ जा नहीं तो तुजे मार दुंगा, तब चीवा राजपूत झक मारकर चूप रहा, और महाराव क्ष' रामसिण ' चले गये.

देवडा वजेसिंह सामैया करने को गया, वहां वाहडमेरी राणी ने अपना घालक पुत्र को वजेसिंह के खोले में रखा, लेकिन उस वालक को कुछ वलाए होनेसे अचानक मर गया. सिरोही में आने वाद महाराव चले जानेकी खबर मिलने पर, वजेसिंह ने लखावत स्जा की जागीर के गांव पर फौज मेजी, जिसमें स्जा का एक पुत्र मालदेव काम आया, स्जा की राणी ने अपने दूसरे पुत्र पृथ्वीराज व इयामदास को एक कुए जैसे खड़े में छिपा रखे, वजेसिंह की फोज गांव को लूट कर चलो गई, बाद रात्री के समय में स्जा की राणी अपने पुत्रों को लेकर आबु पहाड के गोड में गई. स्रताणसिंह ने रामसिण जाकर स्जा के परिवार को गांडियां भेज कर माल असवाव के साथ रामसिण बुला लिये.

वाहडमेरी राणी का पुत्र गुजर जानेसे देवडा सवरसिंह को वजेसिंह ने कहा कि मेरे को गद्दी पर बैठा दो, जिस पर उसने जवाव दिया कि, महाराव छखा की ओळाद के इस समय बीस डील मोजूद है, जब तक एक दो वर्ष का भी वालक उनकी ओळाद में मोजूद हो, वहां तक तेरी क्या मजाल है कि तू सिरोही की गद्दी पर बैठ सके, जिससे इन दोनों के बीच में विरोध हुआ, और देवडा सवरसिंह नाखुश होकर वहां से चला गया, लेकिन वजेसिंह अपने मने से सिरोही का मालिक बन बैठा.

दृसरी तरफ अवावत स्रताण जो महाराव स्रताणसिंह को गद्दी पर वंटाने से

<sup>#</sup> रामित्य के ठाकुर काबा परमार केशबदास मिरोही रियामन का एक नमक्हणल मामन्त या, केशबदास की विषय पहिन ( हो महाराव स्रवावित्त के बढ़े भाई शाई शाई हमिंद की पत्नि भी. ) काबीनी रामित्य में क्हती थी, निससे महाराव रामित्य रथे.

नाखुश हुआ था, उसने चीबा खेमराज से मिल कर लखावत कला मेहाजलोत को सिरोही की गही पर बैठाने का उद्योग शुरू किया था, जिसके लिये किव संडायस पुना ने कहा है कि—

" अवीये करे उपाय चीवो खेवो साथ छै; कीजे जेज न काय कछानुं मालक करां. " ॥ ५॥

वजेसिंह को सिरोही का मालिक बना हुआ देखकर, चीवा खेमराज जो उसका विरोधी था, उसने इस मौके पर छखावत कला मेहाजलोत को मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह (जो छखावत कला का सगा होता था.) की सहायता लेकर सिरोही कब्जे करने को कहा.

वस्तुतः लखावत कला मेहाजलोत महाराव सुरताणसिंह के मुकाबले में नजदीक का हकदार वारिस था, परन्तु महाराव मानसिंह ने अपने मुंह से सूरताणसिंह को सिरोही का राजा जाहिर करने से वह चूप बैठा था, लेकिन जबिक महाराव सुरताणसिंह सिरोही छोड कर रामसिण चले गये, और देवडा वजेसिंह सिरोही दवा कर बैठ गया, तब सिरोही की गद्दी पर लखावत कला का हक होनेसे, मेवाड के महाराणा ने फौज की सहायता दी. इस विषय में मू. ने. ख्या. में लिखा है कि देवडा विजा ४ महिने से सिरोही का राज्य भोग रहा है यह बात मेवाड के राणा ने सूनी, तब राव कला जो महाराणा का भांजा होता था, उसको टीका देकर फौज के साथ सिरोही विदा किया. राव कला सिरोही आतेही देवडा विजा भाग कर इडर चला गया, और राव कला सिरोही का मालिक हुआ, लेकिन उसका सब दारमदार चीबा खेमराज भारमलोत पर था. राव कला के पास बाद में देवडा सवरसिंह व देवडा हरराज (देवडा वजेसिंह का पिता) हाजिर हुए, और कहा जाता है कि महाराव सूरताण ने भी आकर, कला को जुहार किया जिससे कईएक गांव जागीर में दिये, वहां रहकर सूरताणसिंह चाकरी भी करते थे.

उक्त ख्यातमें यह भी लिखा है कि एक दिन राव कला दरबार में से उठकर चला गया, और देवडा सवरसिंह, स्रसिंह (सवरसिंह का भाई) व हरराज गालिचे पर बैठे थे, तब चीवा पाता (चीवा खेमराज का भाई.) ने फरीस को कहा कि गालिचा ले आ, लेकिन ठाकुर लोगों को उस पर बैठे हुए देख कर समाचार विदीत किया, उस पर फरीस को गाली देकर चीवा पाता ने कहा कि जा गालिचा ले आ, जिससे पुनः गालिचे के पास आया, फरीस को वार २ आकर गालिचा के तरफ नजर डालता देख कर, सरदारों ने पूछा कि क्या चीवा पाता गालिचा मंगाता है, तब फरीस ने कहा कि आप सब बात समजते हो, यह सूनतेही वे लोग उठे और कहा कि परमेश्वर करेगा

सो राव कला की जाजम पर नहीं वैठेंगे, इतना कहकर रीस करके वहां से चले गरे इस विषय में कवि संडायस पुना ने अपने कवित में कहा है कि—

- " पातल राण प्रभाण कलारी मदतन करण, जाहर सगयण जाण सेना मेजी सामदी. "॥ ६॥
- " हुंगर दरवारां ए पण शीवपुर आवीया, बुई जाजप वारां ए हुंगर सव उठीया. " ॥ ७॥
- " उण पल हुंगर उठ आप घरां दस आविया; जुध कर भडसां जुट कला सुं भारत करां. "॥८॥

हुंगरावत सरदार चले जाने वाद राव कला ने क्या तजवीज की इस विषय में मू. ने. ख्या. में कोई उल्लेख नहीं हुआ है परन्तु किव पुना ने अपनी कविता में कहा है कि-

- " हुगगं पर देशोत कलारा आया कटक; उगां भांग उद्योत विध विध खांगां त्राजियां. १ ॥ ९ ॥
- " आंपां वातां उच उण मुख सुं जद उचरी; मुंह पर राखां मृछ सज फोजां लोहां चढां " ॥१०॥
- " मही पर रहसी माण ए नाता रहमी अनर; तप धारी सरताण अणरी तप लहसी अनस. " ॥११॥
- फे फे छड थल लंकाल लुहर भालां से रहां; कालंद्री भारत कले डेरा दोए फोनां दिया. 19 ॥१२॥
- " गृरे खाग सवाए सबरे भाग सात्रवां; मगरार्श धर मांए कला रा वलीया कटक. " ॥१३॥
- " आप अन्वा गढ आवे मुरा पोरसीयो सवर; दोलीयां देसां दाव अरवद घर करां आपरां. "॥१॥
- " छे धणी सरताण सूरे ने कहियो सवर; दल भांजां दईवाण कला सुं भारत करां. ' ॥१५॥

मू. ने. ख्या. में लिखा है कि इंगरावतों ने महाराव सूरताण को समाचार भेजा कि आप हमारे साथ होजाओ, जिस पर महाराव सूरताण उनको आमिला. इंगरावतों ने इकट्टे होकर, महाराव सूरताण को टीका किया, और देवडा विजा जो 'इडर' के राजा की चाकरी में था उसको बुला लिया. इस विषय में कवि पुना ने अपनी कविता में कहा है कि—

- " फोर्जा फरमांणा मरे लखीयो सोढने; यर अख़ थाणां, दोय हां छावा देखा. <sup>3</sup> ॥१६॥
- '' राज नणा रजपून सब दी करसां चाकरी; राखां परीयां रीत सज फोजां लोडां चढां. " ॥१७॥
- " पहेला पामेरा भला हता जद भांण रे; मोहरे था पारे समप्या कले सोढ ने ' ॥१८॥
- " खरीज साथ खंदार पायल खल लीघां मतण; आप होए असवार हेरा पामेरे दीया. " ॥१९॥
- " पामेर अगपार कर आया हुगर कटक; मोटां मगरां मांहे पाखरणो किशो पर्वग- " ॥२०॥
- " हुगरां रा दल देख सोह पर्वेग चलावीया; उचल गीया अनेक कलारो भागो कटक. " ॥२१॥
- " खुद कही हय नाल धुकार्व माती धनंक; चोरंग वांपे चाल मूरों ने लढीया सवर. " ॥२२॥
- " यहीयां घोडो सोड मुरा ने लेगा सबर; गाने आबु गोड कला छ भारय कियो. " ॥२३॥
- " आप अखागढ आंण सोढ तिलक दीघो सही; पृथी लई खगपांण अरबद गढ कियो आपरी. " ॥२४॥
- " अण क्य करे उपाय दोए वय रा कागद दिया; जो इहर धर जाय येगा पहाँचायो बना " ॥२५॥
- " कागद कासिदे पेग दिया बनपाल ने; लंडाई घर ले अखागढ कियी आपरो. " ॥२६॥

मू. ने. ख्या. में लिखा है कि देवडा विजा ने इडर से खाना होकर 'रोह, सरोतरे' आकर मुकाम किया, तब वह खबर चीवा पाता ने राव कला को पहुंचाई, जिसपर सब कला ने देवडा सबत हामावत (चूली गांव का देवडा हामा रतनावत जिसको महासब

मानसिंह ने मारा था, जिसका पुत्र रावतसिंह था) को ५०० सवार देकर, देवडा विजा के सामने घाटा (तोडा का दरवजा) के नाकेपर भेजा, परन्तु रावत हामावत ने जब मालगांव में आकर मुकाम किया, तब देवडा विजा घाटे के नाके से बाहिर आ चूका था. वजेसिंह पास १५० सवार थे, वरमांण गांव से एक कोश के फासले पर दोनों फौजों का मुकाबला हुआ, जिसमें देवडा विजा की जीत हुई, और राव कला की फौज के ४० आदमी काम आए, ६० आदमी जल्मी हुए, और रावत हामावत सल्त जल्मी होकर गिरा. देवडा विजा के १३ आदमी काम आए, और वह रामसिण में महाराव स्रताणसिंह को जा मिला. इस विषय में किव संडायस पुना ने इस लडाई का सवीस्तर वर्णन अपनी किवता में किया है, उससे पाया जाता है कि जीरावल गांव की कांकण पर यह युद्ध हुआ था, और चीबा खेमराज भी देवडा रावत हामावत की सहायता में आ पहुंचा था. किव इसके वर्णन में कहता है कि—

```
" वचन सुणे वजपाल उससीयो लागो अपर; भारथ भीम भजाल देखो दखीयो देवहो. " ॥२७॥
🕯 घणा साथ गगसांण दल्ल मेले फोजां डमर; पोरस मेर परमांण वर दायक चढीयो वजो. " ॥२८॥
" वीरमदेरी वार इंडर रा छे जमरा; सोह अंग भीड सनाह पाखरीया खडीया पवंग. " ॥२९॥
" उंडे खेह अपार खरीयाव भाळांखवे; भोयंग न झेले भार वच फोजां सोमे वजो. "॥३०॥
" ओ पंचायण एक अरवद री धर आवीयो: उढे शांम अनेक भाग गीया सोह भाखरां. " ॥३१॥
" रावत कहीयो राव सोढ छर मालक सही; तारां ज्युं तरसाव दन कर जगां देखीयो. " ॥३२॥
" राखे जतने राव खीमो ने रावत खडे; दोखीयां देसां दाव कांकल जीरावल करां. " ॥३३॥
4 वजा तणा सुण वेण कळोज चढीयो जोर कर; तहां वजमल खग तोल विष विष खागां वाजीयो. ' ॥३४॥
" कांकल जो करणा सुण खेमा रावत सपह; वजमल सुं लढणा भारथ में वाथां भरे. '' ॥३५॥
" आडी फोजां एक, खेमो ने रावत खंडेः ते खत्रवत री टेक, वरदायक राखी वजा ।" ॥३६॥
" उंडे सोर अपार, हथ नालां की हुवके; भुज है खत्रवट भार, वेरीयां पर झुके वजो. ? ॥३७॥
'' ध्रपन्यां भालां धीव, जीके सत्र के झीकीया; हय नालां पढ हीव, गोले दोणा गुढावीया. '' ॥३८॥
" राड करे रजपूत, बढवा उभो वीर वर; दोखीयां पर जम दृत, वीच फोजां दीसे वजो. " ॥३९॥
" करे कईक झटके, कृते अने कटारीपे; कछा तणे कटके, दसमो ग्रह वजगछ दीपे "॥४०॥
" धहरे खग धारां, वच फोजां जीतो वजो; पोरस अजपारां, वजमल अरी वखंडणो. " ॥४१॥
<sup>4</sup> वहतां ये वजपाल, छोवो खीमो साजीओ; वेरज लीघो वाल, पढीयो रावत पागती. " ॥४२॥
" इद कीधी इथवाई, वाह केहतां वाहीई; अणवध करे खपाह, गडथल खाए रावत गीयो. " ॥४३॥
" जोए जोए सुरा जात, क्षत्री केईक साजीया; बजा कछारी वात, च्यार जुगां रें सी सदा. " ॥४४॥
" जुध जीते जमराण, वरदायक चढीयो वजो; घण घोडां गमसांण, चढ सूरो आया सवर. " ॥४५॥
" भारध फोजां भंज. कांकल जीरावल करे: गृहपन मोटा गंज, वह कुसले आयो वजी. " ॥४६॥
" लंगर फोजां लार अखागढ आयो अनह; ते झाली तरवार, कळाम्र भारत करण. " ॥४०॥
" आयो पारेवो ऊंट भलह्य सोना भारीयो; लाखों मालन लूट, सारंग दीघो सोढ ने. " ॥४८॥
```

वजेसिंह ने आकर महाराव सूरताण को मुजरा किया, और घोडा नजर करके अपने कसूर की मुआफि मांगी. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि देवडा विजा

- " कालंघि जुध करे, स खर खीमो सकेंदे; कलो भाज कादीयों, बोहस इम खाग बहाँहै. "
- " मूरे सबरे बजे काया भारत मु पांणे; उबाहीया अरबद, रेस खर्ग दीवा मु रांणे. "
- " नवड भद बह मोटे नरे, कलह नांग चंदी कीयो, सोह ने घणा दिन सरेणुए अवचल सूरे धर्पायो, "

यह लडाई वि. सं. १६३१ में होना पाया जाता है, क्यों कि डुंगरावत सूरसिंह वि. सं. १६३१ में काम आनेका उल्लेख उसके स्मारक की वनी हुई छत्री के लेख में किया गया है. महाराव सूरताणसिंह ने पुनः सिरोही कब्जे करने वाद राव कला के जनान वाले जो सिरोही में विद्यमान थे, उनको वडी इज्जत व हिफाजत के साथ कला के पास पहुचा दिये, और चीवा खेमराज के तरफ कालंदी पहे की जागीर थी वह हुंगरावत सूरसिह के पुत्र सामन्तसिंह को दी, जो अवतक उनके वंशजों के तरफ हैं. महाराय सूरताणसिंह के हाथ से कौन संवत में सिरोही छूट गया, और कौन संवत् में पुनः कटजा किया, उसका स्पष्ट खुलासा किसी ख्यात में नहीं है, परन्तु उसके समय के कितनेक ताम्रपत्र व शिलालेख (जो इस पुस्तक के लेखक को) मिले है, उनसे मालूम हुआ है कि वि. सं. १६२९ के आसो सुदि १३ के दिन उसने 'देरोल' नामका गांव देनेका ताम्रपत्र कर दिया है, और वि. सं. १६३२ के श्रावण वदि १३ के रोज 'कांटी ' नामका गांव देनेका शिलालेख से पाया जाता है, जिससे अनुमान होता है कि इस दरमियान के समय में यह घटनाएं हुई है. वहुआ की पुस्तक में विसलपुर के लखावतों की ख्यात में उहेख है कि, वि. सं. १६३० में राव कला ने महाराणा की सहायता से सिरोही पर कब्जा किया था, और सुरसिंह डुंगरावत का काम आनेका संवत् १६३१ मालूम हुआ है, जिससे भी पाया जाता है कि वि. सं. १६३१ में महाराव सरताणसिंह ने पनः सिरोही कव्जे किया है.



## प्रकरण २९ वाँ.

# चलू देक्डां चौहान. (महाराव सूरताणसिंह.)

( महाराव स्रताणसिंह के समय में वि यं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं.)

महाराव सुरताणिसंह ने पुनः सिरोही कव्जे किया तव उसकी उम्र पंद्रह साल की ति. यिंद उसने वालकपन से ही× युद्ध की तालीम पाईथी, और डुंगरावत सरदारों के गांथ अग्रणी होकर पामेरा की लडाई में और कालंद्री के युद्ध में भाग लिया था, परन्तु एकत वय न होनेसे राजकारोवार का वोजा उठाने का उसमें चाहिये जैसा सामर्थ्य न होनेसे, राजतंत्र निभाने के वास्ते पुनः देवडा वजेसिंह को अपना मुसाहिब वनाया. इस नहाराव ने पुनः सिरोही में आने वाद ( ति. सं. १६३१ से ) वि. सं. १६४० में दताणी की लडाई हुई, उस दरिमयान का अहवाल मूतानेणिसी की ख्यात से व गोत कितों से उपलब्ध होता है, परन्तु उसमें किस समय में वे ऐतिहासिक घटनाएं हुई उनके संवत् किसी जगह अंकित होना पाया नहीं गया है. सिरोही राज्य का इतिहात नामक पुस्तक में मुसलमानी तवारिख पर से हाल अंकित हुआ है, उसमें और हो वार्ते दर्ज है, और

× दन्या में यहा नाना है कि महाराव सूरत णियह बाव्कपन से ही तीर चडाने में इतना कुशल या कि जब कि पर १० माल की उन्न में या, तब अच्छे तीरंदान का तीर जितने दूर जाता या उससे ज्यादह फासले पर इसका तीर पहुंचता था. यह कुशलता उपने अपने पिता माण रणवीगेत से तालीय पाकर हासिल की थी. इसका पिता 'सुत्रपणिश्वर' (जो वर्तमान तमय में सुरताणिश्वर नाम से प्रसिद्ध स्थान है. यह स्थान 'नादीआ' गांव के पास 'लोटाणां' नामक गांव के पहाद में विद्यान है.) महादेव का पाम मक्त था, और 'मजनी माण' के नामसे मशहूर था. माण रणधीरोत की बृद्धावस्था में विद्यान है.) महादेव का पाम मक्त था, और 'मजनी माण' के नामसे मशहूर था. माण रणधीरोत की बृद्धावस्था में सुरताणिकि का जन्म होनेसे मजनी माण के बढ़ले बालवय का सुरताण चाकरी में उपस्थित रहता था, कहा जाता है कि महाराव मानसिंह के समय में अकतर बादशाह खुद निरोही पर चढ़ाई लाया, तब सुरताण माणात के तीर से वह जलपी हुआ था. जिसके लिये किये किये ने कहा है कि—

" पर्नन जतो प्रमाण, नख जतरो अंजस नहीं; त्रां सहना स्रतान, विंघो भाण नरंद वत. "

कवि कहता है कि मुहाबला किया जाय तो एक तरक बहा पहाट, ( यानी बादशाह ) और दूसरी तरक नल का प्रमाण ( यानी बालक सुग्ताण. ) तत्र मी है, भाण नरेन्द्र का प्रत्र तेने सहज में मुलतान को निष ढाला.

सुन्ताणसिंह के बन्न प्राप्तम से महाराव मानिभंह अच्छी तरह वाकिकगार या, जिससे उसने अपने पीछे उसको मिरोही के मालिक बनाना योग्य ममना, बल्कि उनने अपने देहान्त के समय हुंगरावत सवरसिंह के पूछने पर स्रुताणसिंह के बछ पराक्रम के विषय में इंशारा किया या कि जिसको महीनगी मेक के समान नाहिर में आ चूकी है, वह माण का स्रुताण तुन्हारा मालिक है. विमक्त वाने किये पत्रा महाराव के छक्त खान कर अपनी किवता में अंकित किये है, यानी सवरसिंह ने पूछा कि कौन से सुरुताण को हम मालिक माने, निसके जुवाब में महाराव कहते हैं कि—

" जाहर, कांती जाण, भाण तणा सूरताण है; पोरत भेर प्रमाण, सो मालक यां रे सही. "

उन वातों के संवत् भी दर्ज किये हैं, वसे 'रासमाला ' नामक पुस्तक में भी मुसलमानी तवारिख के आधार से संवत् के साथ कुछ हाल लिखा गया है. उन सब के सारांश यह है कि-

१ वि. सं. १६३२ में राजा टोडरमल (अकबर वादशाह का मुसाहिब.) गुजरात में आया तब, सिरोही के राजा ने रू. ५००) नकद व एकसों मुहरें की खिराज दी. (रा. मा. ए. ६५०).

२ वि. सं. १६३३ में अकवर वादशाह ने सिरोही पर फोज मेजी, जिसमें तरसुखां, वीकानेर के राव रायसिंह और सय्यद हासम को फोज के साथ भेजे गये, लेकिन महाराव स्रताण ने उनसे मुलाकात करली, जिससे वे वापस चले गये. (सि. रा. ई. पृ. २३७).

३ उसी समय ( वि. सं. १६३३ ) में अकवर वादशाह मेवाड में राणा प्रतापित से लडाई कर रहाथा, जब वादशाह वांसवाडे पहुंचा तब खबर मिली के राव सूरताण ने फिर फसाद ग्रुरू किया है, उस पर वादशाह ने वीकानेर के रायिसंह व सय्यद हासम को फिर सिरोही पर भेजे, सूरताण किले में वैठकर उनका सामना करने लगा, शाही फीजने कई वार किले पर हमले किये, लेकिन हरवक्त हारकर लीटना पडा, इस तरह लडकर किला फतह करने की उम्मेद निष्कल जाने से वे किले को घेर कर पडे रहे. ( सि. रा. ई. पृ. २३७ ).

४ इन्हीं दिनों में वीकानेर के राव रायिसंह का जनाना वीकानेर से आता हुआ सिरोही की हद में पहुंचा, जिसकी खबर पाकर महाराव सूरताण उसको लूटने के लिये गया, लेकिन वह रायिसंह के राजपूतों से हार कर आबु पर चला गया. रायिसंह किले पर अधिकार कर आबु पर जापहुंचा, राव सूरताण ने सुलह करना चाहा और राव रायिसंह से मिलकर उसकें साथ वादशाह के पास चला गया, और सय्यद हासम हािकम के तारे पर सिरोही में रहा. (सि. रा. ई. पृ. २३७)

५ वि. सं. १६३८ में राव सूरताण के वहे वेट ने कुछ फाँ व इकटी कर सच्यद हासम को मार डाला, और राव सूरताण भी अपने वेट से जा मिला, इस पर वादशाह ने राणा प्रतापित्तंह के भाई जगमाल को तिरोही का राज देकर. ऐतमादखां जालोरो को लिखा कि तिरोही का राज सूरताण से छीन कर जगमाल को दिला देना, जगमाल जालोर आया. जहांसे ऐतमादखां को साथ ले तिरोही पर गया, सूरताण ने उसका मुकावला किया, लेकिन हार कर पहाडों में जाना पड़ा, जगमाल तिरोही पर काविज हो गया, किर राव मालदेव राठोर के पोते रायसिह, विजा देवडा और बहुत सी फाँज जगमाल की मदद के लिये छोड़ कर ऐतमादखां जालोर चला गया. ( ति. रा. ई. ए. २३८ )

( महाराव सूरताणसिंह के समय में वि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं. ) [ २५३ ]

६ वि. सं. १६४० में जालोर वालों ने कुछ फसाद किया, जिसको मिटाने के लिये डा विजा तो जालोर गया, और सूरताण जो घात में लगा हुआ था, पोशिदा रास्ते सें ने महलों में चला आया. उस वक्त जगमाल और रायसिंह को, जो सोये हुए थे, लिये तो उन दोनों ने सामना किया, परन्तु दोनों मारे गये. (सि. रा. ई. ए. २३८)

उपर्युक्त वातों से यह पाया जाता है कि वि. सं. १६३३ में महाराव सूरताण सें रोही का राज छूट गया था, और उस समय से वि. सं. १६३८ तक सय्यद हासम दशाह के तरफ से वतौर हाकिम सिरोही में रहा था, और वि. सं. १६४० में सीमोदिया गमाल व राठोर रायसिंह सिरोही के महलों में मारे गये थे. सिरोही राज्य के इतिहास के वक ने यह वातें पक्षपात से अकवर नामे में लिखि जानेका कारण बताकर उल्लेख या है, तटुपरांत महाराव सूरताणसिंह ने दिये हुए दान के वहुत से ताम्रपत्र व लालेख विद्यमान है, जिसमें वि. सं. १६२९-१६३२-१६३४-१६३७-१६३८-१६३९ व १८० के संवतों में अलग २ गांवों में भूमिदान करने के प्रमाण मिल रहे है, जिससे . सं. १६३३ से १६३८ तक सिरोही राज्य का कव्जा महाराव सूरताणसिंह का नहीं ति शाही हाकिम के तरफ रहने का अकवर नामा में छिखा गया है वह गलत होना या जाता है. उसी मुआफिक महाराव सूरताणसिंह के वडे वेटे ने वि. सं. १६३८ में च्यद हासम को मार डालने की वात भी चीन पायेदार है, क्यों कि उस समय में खुद हाराव की उम्र २२ वर्ष की थी. अकवर नामे में यह भी लिखा है कि वि. सं. १६२८ में कवर वादशाह के सरदार खान कलां जो गुजरात के तरफ जा रहा था, उसको सिरोही कोई राजपूत ने ×सख्त जख्मी कर दिया, उसका बदला लेनेके वास्ते शाही फौज नरोही पर गई, राव ( सूरताण ) सिरोही छोड कर पहाडों में चला गया, और १५० जपूतों ने सिरोही में शाही फीज का सामना किया, और वे सव लडकर मारे गये, किन वि. सं. १६२८ व वि. सं. १६३८ में सिरोही में कौन राजा था, उसका नाम भी र्ज नहीं हैं. अनुमान होता है कि दि. सं. १६२८ को घटना महाराव मानसिंह के मय में हुई थी, और वि. सं. १६३८ में सच्यद हासम को महाराव के वडे पुत्र ने नहीं रन्तु खुद महाराव सूरताणसिंह ने मोर डाला होगा.

महाराव स्र्ताणिसंह ने वि. सं. १६३३ में अकवर नामे में लिखे मुआफिक शाही होंज सिरोही के किले पर घेरा डाल कर पड़ी हुई थी, उस मोके पर बीकानेर के हिराजा रायसिंह के जनाने को लूटने का प्रयस्न किया था, यह बात भी मानने हिराज नहीं है, क्यों कि जब कि फीज घेरा डाल कर पड़ी थी, तो उसका घेरे में से चला जाना ही मुश्किल था, दोयम-बीकानेर के रायसिंह के साथ उसका रिश्ता था, सोयम

<sup>×</sup> दंतरया में महाराय मानसिंह के समय में खुद अकबर बादशाह िसरोही पर आया था, और सु'ताण के तीरसे जल्मी नेका कहा जाता है.

गहाराव स्रताणसिंह ऐसी प्रकृति के राजा नहीं था कि जनानी सर्शरों की मर्यादा का पालन नहीं करते, उसको तकलिफ देनेका इरादा करे, विक मू. ने. की ज्यात में लिखा है कि बीकानर के महाराजा सौराष्ट्र में जाते थे, तब सिरोही के पास होकर निकल ने से महाराव स्राताणसिंह ने उनका उत्तम प्रकार से आतिथ्य किया था. सब से वडी वात यह है कि अकबर नामें में लिखे मुआफिक सिरोही का राज्य वादशाह के कब्जे में हो गया होता तो, शाही कटने से आबु पहाड सहल से पुनः महाराव के कटने में नहीं आने पाता. वगेरह कारणों से स्पष्ट पाया जाता है कि महाराव सूरताण के समय में सिरोही राज्य पर शाही फौज के बार बार हमले होने पर भी सफलता न मिलने से, सिर्फ वडाई दिखलाने के खातिर ऐसी वनावटी वातें लिखी गई है. इसी मुआफिक सिसोदिया जगमाल व राठीर रायसिंह चन्द्रसेनोत को सिरोही के महलों में मारे जानेकी वात भी गलत है, क्यों कि वे दोनों दूसरे कइएक सरदारों के साथ 'दताणी' में मारे जानेका अहवाल दृसरी हरएक ख्यातों से व गीत कवितों से भी मालूम होता है.

सिरोही राज्य के चहुआ की पुस्तक और दूसरे किवयों के गीत किवतों से मालूम होता है कि, महाराव सूरताणसिंह ने राव रायसिंह चंद्रसेनोत को व मेवाड के महाराणा को आपत्ति काल में आश्रय देकर चहुत नामवरी पाई है, इस विपय में सि. रा. ई. की पुस्तक में (पृष्ट २४३ पर.) लिखा है कि "ये वडे ही मिलनसार थे, और राजपूताना के कई राजाओं के साथ इनकी मैत्री थी. जोधपुर के महाराव चंद्रसेन को वादशाह ने मारवाड से निकाल दियां उस वक्त दो वर्ष तक वे सिरोही राज्य में रहे, उस समय इन्हों ने उनका बहुत कुछ सन्मान किया, और जब वे हुंगरपुर वांसवाडे की तरफ गये, उस समय अपनी माता तथा राणीयां को सिरोही छोड गये थे. " मेवाड के महाराणा के विषय में उक्त पुस्तक में इतना ही लिला है कि "महाराणा के साथ इनका स्नेह वेसाही वना रहा, जब उक्त महाराणा की विद्यमानता में उनके कुंवर अमरसिंह की पुत्री केसर कुंवर का सम्बन्ध महाराव सूरताण से होता देख, उनके भाई सगर ने उनसे निवेदन किया कि, अपने भाई जगमाल को सूरताण ने ही मारा है, इस लिये सिरोही वालों से तो वर लेना चाहिये, परन्तु उक्त महाराणाने इनके साथ के स्नेह के कारण सगर के निवेदन पर कुछ भी ध्यान न दिया, जिससे उसने अप्रसन्न होकर कहा कि मुजे सीख दो, इस पर महाराणा ने यही उत्तर दिया कि तुम चाहो तो भले ही चले जाओ, परन्तु नामवरी तो जव जाने कि हमारे घराने के नामसे नेदेहली जाकर

<sup>+</sup> महार जा प्रभाव का माई सगर बाद्याह के पास देहती बत्रा गया था, उनके शारण के विषय में मुता नेगनी ने भीवोदिया की रूपान में िसा है कि-नगमान मार का मना भाई या. मनर का मृतान मा कि सब सूम्नाम ने नगमान की मास है तर भी दिशन ( महारूपा ) उनकी नाकदारी कर रहे हैं, देकिन राजा अवर्गनेह गत सुग्नाम के पान नगगल का वैह मोरेंगे, पन्तु महागणा ने गार मुग्तान को ओलमा भी नहीं देते, उनके साप किर भी क्षेट्र रहा, और राव मृग्ताणको अवती पुत्री िट्छैं. इस मानसे सागर को बहुन बूरा लगा कीर बारशाह के पस काणा, उसने मेशड की कुछ हकीकन बादशाह नहांगीर की

(महाराव स्रवाणसिंह के समय में कि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं.) [२५५] सलमानों की सेवा में पेट न भरो, इस प्रकार अपने भाई से विगाड करके भी उक्त हाराणा ने अपनी पौत्री का विवाह अपने समान ग्रुणशील वाले इन महाराव से रही दिया. "

महाराणा प्रतासिंह के साथ सिरोही के महाराव सूरताणिसंह का स्नेह क्यों हुआ? गिर महाराणा के भाई सगर के कथन की दरकार न करते, महाराणा ने महाराव एरताणिसिंह से ज्यादह पक्षपात क्यों रखा? इसके वास्ते सिरोही राज्य के इतिहास रुखक ने व दूसरे ख्यात निवशों ने अपनी ख्यातों में कुछ खुलासा नहीं किया है, रन्तु ितरोही के बहुआ की पुस्तक में महाराव सूरताणिसिंह के समय में ही रचे हुए कि किवतों की नुंद हुई है, उससे मालूम होता है कि जविक महाराणा प्रतापिसंह से द्वपुर भी बादशाह ने छीन लिया तव वे कुंभलमेर आये, और वहां से भी शाही किज के आक्रमण से भागना पड़ा. यानी जब कि महाराणा प्रतापिसह ने हताश किरा में बाद साम करके सिध के तरफ प्रयाण किया, तब महाराव उर्ताणिसिंह ने उसको आश्रय देकर 'सूंधा पहाड' में रखा, (जिसके वास्ते टॉड एजर्थान के पुस्तक में उछेख किया है कि 'अरवली के शिखर पर से उतरकर महाराणा मन्धभूमी की सीमा पर आये.') और उनकी हर तरह की हिफाजत रख हर किसी तरह की उणप न आने दी. जिसके वास्ते किव ने उक्त किवतों में कहा है कि.

' मन्दर मन्द्रर्श कृत्र गुमेलनेर आये राण सरखा; खाकी पहेर खाक, तुरत नाटा म्ण तरको. '' ' टान्ते बोन्या दियाण, दशा राण के दशा दोटो; त्यायन देखे लंकाल, शरण आयो चितोडो. '' ' सातीयो शरण राणो जरन, चंद सृर्ज कर साखीयो; पृथीपन बाहद्र हनापना, दली जोधाणां जश दाखीयो.''

भावार्थ यह है कि गुछ में देहान्त पर ही जो हटते थे, वेसे महाराणा के वहादुर निक सब काम आजाने से राणा कुंभलमेर आया, परन्तु वहांपर भी मुसलमान सन्य आपहुंचने का समाचार स्नकर सीसोदिये भाग निकले, उस समय में महाराणा ने दुग्ती होकर कहा है कि, अब कोन दिशा में अपन जा सक्ते हैं? उसकी उस समय में लेका के रावण जसा वहादुर व हिल्ला लखावत स्रताणसिंह पाया गया, नाहिंग का मन्त्र किया कि साथ नेवाह का सन राज नाहिंग का मन्त्र किया कि साथ नेवाह का सन राज हिल्ला, राइताह नकोर और दूनरे बईल्क पराने दिये, सगर ने १९ वर्ष निनोह में राज किया. वि. सं. १६७१ में हिल्ला, राइताह ने शाहनाहा लुर्धन से मिलार १००० घोट से बाही नाकरी करना वहान किया, तन नहांगीर नादशाह ने हिल्ला अमरित के दिया, और सगर को रावत की पराने देनर पूर्व में नागीर दी.

हाह भनम्यान भी पुस्तित में इस विषय में दिसा है कि—सगर ने स्वृद पद्याताप करके अपने भतीने महाराणा हाह भनम्यान भी पुस्तित में इस विषय में दिसा है कि—सगर ने स्वृद पद्याताप करके अपने भतीने महाराणा ध्यमित भी बृद्यातर अपनी ताफ से ही मेवाद का रान सेन दिया, और आप वानप्रस्य होकर 'कंबार' नामक पहाड पर ध्यमित भी बृद्यातर आपनी ताफ से ही मेवाद का रान से क्ष्या से वह देहली गया, जहां पर विश्लानी हैने द्यमा, परन्त गता पर दिस्तार किया, जिससे आम दरवार में उपने अपने हाय से कटार खा कर, बादशाह के समक्ष बादशार ने उपना गता गीटा.

जिलसे चितांड के महाराणा उसके द्रारण आया. महाराव सुरताणसिंह ने दुइमनों से रक्षण कर वफादार रहने की प्रतिज्ञा सूर्य और चंद्र की साक्षी से की, और वहुत जतन के साथ महाराणा को रखा. जो कि उस समय में दूसरे वहुत से वहादुर व प्रताणी राजा विद्यमान थे, परन्तु सूरताणसिंह का यश देहली दरवार के सब योद्धाओं पर प्रकाशित हुआ.

दृसरा किवत जो आढा दुरशा ने कहा है जिसमें राठौर रायसिंह व राणा को महाराव सूरताणसिंह ने शरणे रखने का उछेख है, उसमें किव कहता है कि—

" सूरताण कियो खुमाण सहामण, सुजग्न लखावत होत सवाये; राय शरणे रायसिंघ राखियो,

राणोई शरणे राखीयो राये."

" उपर मान्ड अंबर उलटिया, इवे पत येलां इरण, अण शरणे गांगा उगरिया, सांगा उगरिया सोह तके शरण. "

" उगारवा तणी राव आयु आ, दरजो न करत अखाहर, घर घर हुत गंगेव तणो घर, घर घर हुत हमीर घर."

" वेहु सायेवी पर्गा राखी दोऊ, वाले धरा बछूटो वंक; सवला अनल वेहु तणे सिर, आयु अनल तिहारी अंक."

भावार्थ यह है कि—स्रताण ने खुमाण यानी महाराणा को सहायता करने से महाराव छला के वंशज छलावतों का सुजश हुआ. जिस राव ने राव चंद्रसेन के पुत्र राव रायिसह को शरणे रला था, और उसी राव ने महाराणा को जविक आमेर के कछवाहा मानिसह पीछे पड़े, जिससे पत जानेका वक्त आया, तव उनको आश्रय दिया. महाराव स्रताणिसह के आश्रय से ही जोधपुर के महाराव राठोर गांगा की ओछाद वाले का बचाव हुआ, और सांगा यानी महाराणा संग्रामिह के वंशज भी सोढ यानी स्रताणिसह के आश्रय में आनेसे बच गये. अगर अखाहर यानी महाराव अलेराज उडणा के पोते अरबुद के राव ने इनको बचाने के वास्ते प्रयत्न न किया होता तो गंगेव का परिवार यानी राठोर गांगा के वंशज, और हमीर का परिवार यानी मेवाड के महाराणा हमीरिसह के वंशज, घरघर भटकते वानी छीन्न भीन्न हो गये होते, परन्तु उनकी अच्छीतरह साहेवी यानी ठकुराई कायम रहकर पुनः राज्य प्राप्ति होकर आफत से (वे) मुक्त हुए. ऐसे दो समर्थ राजाओं के शिर पर (हे) अरबुद नरेश तेरा हाथ रहा.

उपर्युक्त किवतों से पाया जाता है कि महाराणा प्रतापिसंह का महाराव सुरताणिसंह के उपर ज्यादह स्तेह होनेका कारण यही था कि, महाराव ने उसको निराधार वन जानेके समय में आश्रय देकर उसका बचाव किया था, और अपने भाई जगमाल को महाराव ने मार देने पर भी उसका विर न लेते, किये हुए उपकार की किमत व कदर महाराणा के नजदीक इतनी समजी जाती थी कि, उसने अपने भाई सगर के कथन की परवाह न की, और स्तेह में बृद्धी करने के वास्ते अपनो पोतो का, महाराव स्रताणिसंह के साथ विवाह किया.

मृता नेणसी की ख्यात में महाराव स्र्ताणसिंह व सीसोदिया जगमाल के दरिमयान वेग्रह होनेके विषय में लिखा है कि, राव कला से महाराव स्र्रताण ने सिरोही ले लिया, लेकिन राज काज का सब दारमदार देवडा विजा पर था, और देवडा विजा दिन व दिन ज्यादह वलवान होता जाता था, जिससे महाराव बहुत नाखुश थे परन्तु देवडा विजा को पहुंच नहीं सके थे, उन दिनों में स्र्ताणसिंह का ×िववाह बाहडमेर हुआ. जबिक वाहडमेरी राणी सिरोही आई, तव देवडा विजा को ठाठ व रीत भात देखकर उसने महाराव से पूछा कि मालिक आप हैं या विजा ? महाराव ने जुवाव दिया कि मेरे पास ऐसे राजपूत नहीं है कि वे विजा से सामना करें, जिसपर बाहडमेरी राणी ने कहा कि पेटपूर खाना दो गे तो वहुत राजपूत मिलेंगे. महाराव ने इसपर से १० आदमी बुलाने का राणी को कहा, जिसपर उसने अपने पीहर से २० वहादुर राजपूत बुलाकर महाराव के पास रखे. जब महाराव की हालत औरों को अच्छी मालूम हुई तब दूसरे और भी अच्छे २ राजपूत उसकी सेवामें उपस्थित हुए. महाराव और देवडा विजा के दरिमयान शिर सहे की नोवत आपहुंची, उस मोंके पर देवडा विजा के भाई देवडा लूणा व माना जो वहादुर राजपूत थे, वे भी देवडा विजा से विरुद्ध होकर महाराव के पक्ष में आये, इस तरह महाराव का पक्ष मजबूत होनेसे देवडा विजा को सिरोही से निकाल दिया.

देवडा विजा अपनी जागीर के गांव में रहता था, उन दिनों में बीकानेर के महाराजा रायिसह सौराष्ट्र तरफ जा रहे थे, जब वह सिरोही के पास आया, तब महाराव सूरताण-सिंह उससे मिले. महाराजा ने महाराव का वहुत आदर सन्मान किया, पीछेसे देवडा विजा भी वहुत आदमीओं के साथ रायिसह को मिला, उसने बहुतसी लालच दिखलाई लेकिन उनका स्वीकार नहीं किया. महाराजा रायिसह ने महाराव से बातचीत करके सिरोही का आधा राज वादशाह का और आधा राज महाराव को रहेवे इस शर्त पर देवडा विजा को निकाल देनेका ठहराव किया, और उसको निकाल दिया.

<sup>×</sup> दंतकया में कहा जाता है कि ' वाहडमेर ' के रावल ने अपनी एक कन्या कि सगाई महाराव से व दूसरी की देवडा वनेसिंह के साथ की थी. और उसमें छोटी कन्या जो बहुत रूपवान थी उनका लग्न महाराव से करनेका था. वनेसिंह को यह मालून होने पर उसने रावल की दासीओं को फोड कर नव कि कन्या को ' चवरी ' में लाई गई, तब छोटी कन्या को यह मालून होने पर उसने रावल की दासीओं को फोड कर नव कि कन्या को ' चवरी ' में लाई गई, तब छोटी कन्या को यह मालून होने तर रखना दी. जब कि महाराव विवाह करके सिरोही आये, तब महाराव के साथ विहाई हुई ( वडी प्रत्री ) कन्याने यहाराव को कहा कि भेरे प्रारच्च में आप भी शोगा होना विधिन अंकित किया था सो हो गई, परन्तु आप के मुसाहिब ने ऐसा प्रदंग किया है.

अपन । पान थे.

वस्तृतः वाह्डपेर रावछ की वडी प्रत्री बहुत चतुर व वीर त्राठा थी, उसकी युक्ति व सहायता से देवडा वजे तिंह को मुसाहित पर से हटाया गया. यह कहा जाता है कि नव देवडा वजे तिंह अपनी जागीर के गांव 'वावछी' में रहने छगा तब मुसाहित पर से हटाया गया. यह कहा जाता है कि नव देवडा वजे तिंह अपनी जागीर के गांव 'वावछी' में रहने छगा तब समाहित पर ने जान की सलामती का खतरा मालूम हुआ, जिससे उसने अपनी टक्कराणी (वाहड नेरी) को उसकी वहित (राणी उसको अपने जान की सलामती का खतरा मालूम हुआ, जिससे उसने अपनी टक्कराणी (वाहड नेरी) को उसकी वहित (राणी उसको अपने जान की सलामती का खतरा मालूम हुआ, जिससे उसने अपनी कराई. उद्दार महाराव ने उसको वचन दिया कि जब तक वहाँ होगे। वहाँ तक तुम्हारा सीमाग्य मेरे हाथसे खंडित नहीं होगा. इस वजे तिंह मेरी ननर के सामने शस्त्र ग्रहण करके उपस्थित न होगा वहां तक तुम्हारा सीमाग्य मेरे हाथसे खंडित नहीं होगा. इस वजे तिंह मेरी वनर के सामरे से वजे तिंह ने वहुत कायदा उठाया था.

महाराजा रायसिंह ने आधा राज की संभाल के वास्ते मदनसिंह पातावत को ५०० सवार देकर सिरोही में रखा, जब वह सोराण्ट्र से वािषस वादशाह के पास गये तब अर्ज की कि, सिरोही के मालिक राब स्रताणसिंह को उसके सरदार विजा ने दवाया था, सो राब मेर से मिला और आधा राज देना कबूल करने से मैंने राब का पक्ष लेकर विजा हरराजोत को निकाल दिया है, वेसे वह आधा राज शहेनशाहत में खालसा कर उसकी संभाल के वास्ते ५०० सवारों के साथ में अपना आदमी वहां छोड आया हुं, सो मुनासिव हो वेसा वन्दोवस्त किया जाय. जिसपर वादशाह के वजीर, बक्षी आदि सिरोही के आधे राज की क्या तजवीज करना वह सोच रहे थे, दरमियान मेवाड के मरहृम महाराणा उदयसिंह का पुत्र जगमाल जो सिरोही के मरहूम महाराव मानसिंह का जवाई होता था, और शाही सेवा में उपस्थित था, उसने सिरोही का आधा राज मिलने की अर्ज की, जो वात उन्होंने अकवर वादशाह को जाहिर करने पर चादशाह ने मंजूर कर फरमान लिख दिया. देवडा विजा भी सिरोही का आधा राज प्राप्त करने के वास्ते वादशाह के पास पहुंचा था, लेकिन सफलता न हुई, जिससे वह भी सोसोदिया जगमाल के साथ सिरोही आया. महाराव ने सीसोदिया जगमाल का सन्मान कर के उसको आधा राज दे दिया.

महाराव सुरताणसिंह महल में रहता था, और सीसोदिया जगमाल दूसरे घर में रहताथा, जिससे जगमाल की राणीने कहा कि मेरे पिता के महल में मेरी मोजूदगी में दूसरे क्यों रहवे? उस समय में महाराव कुछ दिनों के वास्ते वहार गये थे, जिससे मोका पाकर सीसोदिया जगमाल व डुंगगवत वजेसिह ने महल पर हमला किया, लेकिन सोलंकी सांगा व किव आसीया दूदा आदि जो महल में थे उन्हों ने सामना किया, जिससे लिजत होकर उनको सिरोही छोडकर वादशाह के पास जाना पडा. वादशाह ने जगमाल की सहायता में राव रायसिंह चंद्रसेनोत (जोधपुर के राजा चंद्रसेन का पुत्र.) व दांतीयाडा के कोलीसिंह को मुसलमानी फोज की मदद देकर सिरोही पर भेजे. राव रायसिंह फोज के साथ सिरोही आया तव महाराव स्रताणसिंह सिरोही छोड कर पहाड में चले गये, जगमाल ने महल का कवजा किया कुछ दिन वाद जगमाल ने सोचा की, शहर (सिरोही) तो लेलिया लेकिन अब चढाई करके महाराव स्रताणिसंह से आयु की तलेटी भी छूडाना चाहिये, जिससे जगमाल ने चढाई की, महाराव ने भी उसके सामने दो कोश के फासले पर अपना मुकाम किया.

सीसोदिया जगमाल से महाराव सुरताणिसह का विरोध होनेका कारण व उस कारण से पीछेसे जो शाही फीज के साथ युद्ध का प्रसंग उपस्थित हुआ, उसकी ऐति-हासिक घटना के विषय में प्रख्यात कवि÷ आढा दुरशा ने अपनी नजर से देखा हुआ

<sup>-</sup> वि भारा दुरशा मोशहर रियानन के पनिटिया नामक गाँव में हुआ था. उसका मन्त वि. सं. १९९२ में हुआ, वह

(महाराव स्रताणसिंह के साय में कि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं.) [२५९] अहवाल गीत कवितों में रचा है, जिसमें "राव स्रताण के झुलणे " मुख्य है. उनमें उपरोक्त घटना के विषय में किव कहता है कि.

महाराव स्रताणसिंह के झुलणे कवि आहा दुरका कृत.

" स्याम ग्रुणेश मसन हुय, सन्व सुर अगवाणां, बूंडा दूंड प्रचंड में सूद बूद्ध घरांणां. '' ॥१॥

" मेक इसण छंत्रो उदर फरसी धर पांगां; वंद वै आस वरणवू जीण कि धर पांगां. " ॥२॥

" इंसा वाहन सुभू घरणो पुत्री ब्रह्माणां, शारद मात सुनत दे सूरताण वलाणां. " ॥३॥

" रूप चहूं ठकुराईयों वायक चहुवाणां; कथ वरणु हूं सखरी सरसी खुमाणां." ॥४॥

किन मंगलाचरण में गणपित व शारदा की स्तुति करके चहुआणों की कथा के आरंभ में कहता है कि—'सरसी खूमाणां' यानी सीसोदियों से (महाराणा प्रतापितंह से) भी अच्छी ख्यात वाले चहुआणों (सूरताणितंह) की कथा वर्णन करता हुं ऐसा कहकर जाद में कथा ग्रुरू करता है कि—

" कुल नारी घर कारणे सब दी खुद च चवां; हुवा तुरकां हिन्दुवां किन्नर गंधवां. " ।।।।।

" मुंभ निम्नंभ शकतियां, कथ वांचत कन्धां; कपला नार क्रुवारियां नाहां नव नन्त्रां. " ॥६॥

" विद्ध हमीरां वीजडां ते आर खतन्त्रां; हारी जेत होई दीयां करतार वशन्त्रां. ' ॥ ।।।

" गाजी शाह सम्मापिया अखद उझहा; विषया राण प्रमाण कर हे पांन महोहा. " ॥ ८॥

" चढ खडीया खढ आविया, युं कीद अपछा; सांमा मिलया स्रसह दल मेल दुशछा. "॥ ९॥

'' शंकर वीच वे भाग धर किय चंगी गल्ला; आधी रेयत सा ' रही वांसे जयला. "॥ १०॥

" जहां भन्नान जाणने, उर मज्ज अपछा; घात विघातां ओघतां जोये जगमछा. "॥ ११ ॥

" दोल सीधांणां सुरतां हत्त जोध न हल्ला; आय हुवा वे एकटा रख साग हल्ला. " ॥ १२ ॥

" तेडा दे तेडा विया वंका वज पाला; महलों उपर मंहिया चीतोडे चाला. "॥ १३॥

" सात खणे सीरोहीया पेठा पृछाला; अरि दरवाजे आविया के उपर माला " ॥ १४ ॥

नोचपुर के महाराना के पास रहता था, और पीछेसे राठौर राव रायितिह चंद्रसेनोत के पास रहने के कारण जब कि राव रायितिह चंद्रसेनोत शाही कौन के साथ िसरोही पर आया, तब किन आढा दुरशा भी उनके साथ विद्यमान था, बिल्क दत्ताणी के युद्ध में वह शामिछ होनंसे रूलत जलमी हुआ या. किन आढा दुरशा १२० वर्षकी छम्बी जिन्दगी सुगत कर वि. सं. १७१२ में गुजरा. इस किन उस समय के राजा वादशाहों के यश का प्रमाणीकपन से सच्चे यशोगान करने से इसकी प्रतिष्ठा शाही दानार में व अन्य राज:ओं में भी बहुत थी. वि. सं. १६४० की दताणी की छडाई में रणखेत संमाछ ते वक्त जलमी हालत में यह महाराव सुरताण के नजर पडा, शस्त्र प्रहण कर युद्ध में उपस्पित रहने के कारण, उसकी राजपूत सरगर समजा गया था, परन्तु इसने चाःण होना जाहिर करने से महाराव ने उसकी परिक्षा करने के वास्ते, उस युद्ध में महाराव का सामन्त देवडा सवर्रिह जो काम आया था, उसके विषय में यश गाने का कहने पर सल्त जलमी होनेकी हालत में भी इस शिष्ट किन ने एक दोहे में यश वर्गन किया कि—

" घर रावां जञ्च हुगरीं जर पोत्रां शत्रु हांण " " सबरे मरण सुवारियो चहु धोकां चहुआण。"

यह स्नक्त महारात को यक्तीन हुआ और उसको पाछली में बैठा कर हे गये, बाद इलान करके उनकी अच्छी शुश्रुपा की, और उसकी विद्वता व प्रमाणीकता की कदर करके वि. सं. १६६२ में कोड पसात के साप 'पेसुआ ' गांव दिया और अपना पोल बारहट मुकार किया. इसके बाद ' जांबर ' गांव इसको दिया गया. किव आढा दुरशा को इन गांवों के सिवाय मेवाड व जोवपुर रियासत से भी कितनेक गांव मिले है, बल्कि बादशाह अकबर को भी इसके वास्ते बहुमान था.

" वाप कारे वेलियां सींघल सपखाला; शांगा भोजा दूसरा रीडमल रहाला. "॥ १५॥ 'भोज कलांघर हाहियो, भह आण भंडारं; तीर कवांणां रावतां ले स्ंज खंधारे. "॥ १६॥ " आ वजा गिर गाजिया रूप वाज पंखारं; नायक पायक निषया चिंडिया चौवारे. "॥ १७॥ " मंदर मेल न सिक्या, रख पाल न मारे; आवध वंन्य खतंगियां, अरिपार विडारे. "॥ १८॥ " सदली ओलज सों सहां सबले सिरदारे; पहणता सीर धूणता आया जतारे. "॥ १९॥ " वाज वाधा यू वदे थयो शों चोहहे; जिम हुआ तिम अखिया फुरमाण मगहे. "॥ २०॥ " सोह चढे धर से धणी, नर मोगर धहे; शंकर अंवर दिषियो कर ढंवर फहे "॥ २१॥ " राय दमांमां वाजिया, सब नियर चोहहे; मरण ना कियो मेलिया संमंधां सहे. "॥ २२॥ " जगा जुआरी इतिया सबले जू हहे; दाव अनेरो खेलवा आया कु रसते. "॥ २३॥ " सगरा विजा आरोहिया, साकुर सम सम्मा; शहर फतेपुर सांमहा पेसाहर प्रममा. "॥ २४॥ " केरी खेड निजोडीया, दरहच मुकम्मा; आगत जपर आर्वाया, दरवार दूगम्मा. "॥ २५॥

भावार्थ-यह हैं कि हाही फरमान लेकर सीसोदिया जगमाल सिरोही आया तव महाराव स्रताण ने उसका सत्कार करके आधा राज दिया, परन्तु जगमाल ने देवडा वर्जेसिंह (जिसको महाराव स्रताणिसंह ने निकाल दिया था.) को बूलाकर महाराव के महल पर आक्रमण किया, लेकिन महल के संरक्षकों से हार कर भागना पडा. महाराव को यह बात मालृम होनेपर वह उनके डेरे पर गये, परन्तु सगे होनेके कारण उसका वध नहीं करते भगा दिये. जिससे जगमाल बादशाह के पास चला गया.

" अंदर मालुम कीध्यां, बेढो जो गम्मा; पे लग्गो कर धारियां फरियाद खतम्मा. " ॥ २६ ॥ " अभी पृत्र न सक्ही, चहुवाणां जम्मा; बाह अरवद्ध उपरां की फोज हुकम्बा. " ॥ २७ ॥ " नजर दोलत बाह की वर आम सकजां; सब्ये हिन्दुस्थानियां खुरशागां हजां. १॥ २८॥ " राणा ज्यांमे रावलां, राव रावत राजां; सुलतांणां, खानां सहित खोर्जा मीराजां. ' ॥ २९ ॥ " बीटा जने फरिया तने कुल लजां; को भड़ बथ्य सम्मय है कारण पर बजां. " ॥ ३० ॥ " सिंघ तरहे रहियो, माजी कम धर्जा; बीडा खुद जमापमी में खेतन भर्जा. " ॥ ३१ ॥ " राट तुरकां हिन्दवां सब्वे सोरसे; तोल प्रमाणे वोलीयो, कुल्माल कलेरसे. "॥ ३२ ॥ " पूनम रेणी चंद ब्युं, श्री दमन मकाहे; असपत तेडे आगळे, भज पून सहास्ते. "॥ ३३ ॥ " दीप नरम्मे वपट्टे, चंगी वर हास्से; गूर वेलाघर वंदिया फिर वेण प्रक.स्से. ' ॥ ३४ ॥ " राज काबू राण ने अरबद्ध अवास्से; काव जि रांण मणांमवां जगमहा पासे. " ॥ ३५ ॥ " रासा सोजन आनिग, चहु पंच मजल्लां; ख्याका फिर तेंदिया जीवा रिटमल्लां. १ ॥ ३६ ॥ " राय छत्तीसे राजगुल, दलमेच दुबल्लां; पाये नमें यल नाल इथ पायक अण पहाँ. " ॥ ३७ ॥ " अंदस कीया तंत्र्यां, नदां फोज हमहां; झाटक सीण मंडाविया अध्य पाँठ अलेकां. " ॥ ३८ ॥ '' तर पत्रें, पर गालदे अवकां उपझां; खडिया गंग अभे नने आरत जगनझां, ''॥ ३९॥ '' अतमत रायांश्न कां, सबन अरि छोडाये; आधा जीजन उपरा रा' मंटीयो राये. " ॥ ४० ॥ ' वर वे मांन अमे नमें निसाण बजाये; मुख भिरवर कुण लिये अण लगे याये, 'शा ४१ ॥ " विफ्हीं गढ पन देवडे चहुआग ( न ) लजाये; क्षंप सीसीदों कु मखां उनिरयां आये. "॥ ४२ ॥ <sup>45</sup> पाइ राज्य पानजार को अब राजो आये: सारंग ज्युं दल चरीयो राज अंबर छाये ए । ४३ ॥ " मेरल गिरवर गान रा हुं की बांसदा; जगा जमाई से धर्मा नेध्वे नव्हंदा. " ॥ ४४ ॥ ं टीनां हुनां भारीमां, भानीमां हंदाः गर गिरवर ग्रास ले सिसोदां चंदाः "। ४५॥

## (महाराव सूरताणसिंह के समय में वि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं.) [२६१]

" कुडी टाप न कीजीये दुनिआंण हसंदा; कि ज्याणां की धायसी को वाये वजंदा. "॥ ४६॥ " सा है ईन्वर उपरां, सो न्याये करंदा; अन्याई हारंदीयां अर न्याये जीयंदा. "॥ ४७॥

" जगमाला दल शिवपुरी, दल सोढ गिरवर; जगमछ राये अख्लीओ मुख हुतां नजर. " ॥ ४८ ॥

" में घर लांगां तें घणी, खडआवो पाघर; राव अखासर वोलियो जगमाल लखासर " । ४९॥

" दि ठाले डेरा दीया, वेहु आंण वरावर; वे निंसाण वजाडिया, वे लागा अंवर. " ॥ ५०॥

भावार्थ यह है कि—जगमाल ने वादशाह के पास हाजिर होकर फरियाद करने से आंडु पर फोंज भेजने का वादशाह ने हुकम किया, और अपने दरवार के अमीर, उमराओ, राजा, महाराजाओं में वीडा फिराया कि ऐसा कोई वहादुर योद्धा है कि जो सीसोदिया जगमाल को आंडु पर कायम करे, जिस पर राठौर रायिसंह ने वीडा उठाया. वादशाह ने उसका सन्मान करके अच्छे कपडों का शिरोपाव आदि दिया. रायिसंह शाही फौंज के साथ रवाना होकर सोजत आया, और वहां मुकाम कर अपने इलाके से दूसरे सब सरदारों को साथ लेकर सिरोही तरफ कूच की. उसने महाराव स्र्रताण को कहलाया कि मानराव का महल और गढ छोड दे तेरा क्या लगता है, क्यों कि जगमाल उसका जवाई है वह धणी है, और दूसरे माई भतीजे आदि सीसोदियों से सिर्फ बास पाने के हकदार है, जिसपर महाराव स्र्रताणसिंह ने जुवाव दिया कि ऐसी जुटी हकदारी करने से टुनिया में हंसी होगी, क्या मालूम केसा पवन चलेगा और क्या होगा. महाराव स्र्रताणसिंह ने अपनी फोंज आंडु पर इकटी की, और जगमाल की फोंज सिरोही में आई, जगमाल ने महाराव को कहलाया कि हम मुलक ले लेंगे, अगर तुम मालिक हो तो लडने के वास्ते मेदान में आ जाओ, जिसपर महाराव ने उसके सामने आकर अपनी फोंज का डेरा लगाया.



## प्रकरण ३० वाँ

## चलु हेक्द्वा चौहानः ( महाराक पुरताणसिंहः )

#### (दताणी खेत का महायुद्ध.)

सिरोही के देवडा चौहान के इतिहास में 'दताणी खेत ' का युद्ध वहुत विख्यात ह. इस युद्ध से चोहानों की विरदावली में यह 'दताणी खेतरा ' इस विरद से मशहर हुए है. दताणी की लडाई 'वाविसी कटी 'इस नामसे प्रसिद्ध है, और कइएक भाट चारणों ने इस युद्ध के अनेक गीत कवित रचे है. मूता नेणसी की ख्यात में इस विषय में लिखा है कि-जगमाल की फौज ने सोचा कि महाराव के सरदारों की जागीरके गांवों पर अलग अलग फौज भेजी जाय. जिससे उनके सरदार अलग २ ( अपनी जागीर संभाल ने के वास्ते ) विखर जायंगे, वाद सूरताणसिंह को मार देंगे, और देवडा विजा हरराजोत, खोमा माडणोत, राम रतनसिंहोत, को तुरक की फीज देकर भीतरोट ( आबु पहाड की पूर्व दिशा के परगने. ) के तरफ भेजने का विचार किया, तव देवडा विजा ने जगमाल और रायसिंह को कहा कि तुम्ह मेरे को अलग करोगे तो महाराव त्रम्हारे पर एकदम हमला करेगा, जिस पर राठीर ठाकर (राव रायसिंह ) ने जवाव दिया कि जिस गांव में कूकडा नहीं होता है वहां भी रात्री गुजर ने का मालूम हो जाता है, मनलव यह कि तेरे साथ रहने से ही हमारे सब काम होते हैं ? ऐसा नहीं है, जिससे वजेसिंह भीतरोट के तरफ चला गया. वजेसिंह भीतरोट के तरफ फाँज लेकर गया यह वात देवडा सवरसिंह को मालूम होने पर, उसने महाराव को कहा कि अव देरें नहीं करना चाहीये. जिससे दताणी गांव में सीसोदिया जगमाल और राव रायसिंह का डेरा था, उनपर महाराव ने नकारह देकर चढाई की, एक दो कोश का फासला रहा वहां तक जगमाल को इस चढाई की खवर नहीं हुई, और यह समजे कि महाराव देवडा विजा कें पीछे भीतरोट कें तरफ जा रहे है.

### इस विषय में किव आढा दुरशा ने कहा है कि-

<sup>&</sup>quot; वासरणी कर एक दिन चढ आडी डेवर; देख वसमा देखा अरि पाछा ओमर. " ॥ ५१ ॥

<sup>&</sup>quot; अश्यिण निश अलुर्जाया उग बेहाणे; साठा मंडाहड सामहा दल कीय पंषाणे. " ॥ ५२ ॥

<sup>&#</sup>x27;' उत्तर दी नड आविया, दखणाद मुहांणेः घर मारे घटां फरे जगमाल मगाणे. "॥ ५३॥

<sup>&</sup>quot; भीर करे सह भौमियां जायस आपाँणे; मुख्यं कर बाले कमु चिन बोल मोहाणे. " ॥ ५८ ॥

<sup>&</sup>quot; राष्ट्रां येथी राजगुर साचा सो जांगे; मोढ न चैट पागती उर देश नाणे. " ॥ ५५ ॥

भ विम जिन सारा निर्देसी घोडी स्व नाये; तैम आहारी अंतरी, आपो मणाये, ए ॥ ५६ ॥

- "भीर देखाये भोमियां, त्यम जोर न माये; करणी वातां काछीयां न न वाहर थाये. "॥ ५७॥ " मुह सांमा जुटा मने परधान पटाये; सोट माहा जुप तेवडे आलोज खपाये. "॥ ५८॥ " किय जगमल तेजवर, कि सिंघ पमाये; वाचा वंधी देवटा अरवद न जाये. "॥ ५९॥ " आकोली मु उपडे, मोगर अन मंधा, सैन दर्ताणी सांमहा; खुमाण कमंधा "॥ ६०॥ " आए वोहर अटपीया, जुद्ध मेलण संधां; भीर दखाडण भोमीयां, साथे सनमंधां. "॥ ६१॥
- " जाण महाज्य उपटे, रावण दह कंघां; सोढ न आवे आंगमण, केहर मद गंधां. " ॥ ६२ ॥ " कीय वजमल वेगलो, की मत कुबुद्धां; वीण सण गल बुंदीयां, वपरीतन बुद्धां. " ॥ ६३ ॥

x

भावार्थ—जगमाल ने देवडों की फोंज को देखी, और उनको हराने में कठिनता मालृम होनेसे, एक रात्री विश्रान्ती लेकर दूसरे दिन सायठ परगने में मंढार के तरफ प्रयाण किया, और यह सोचा कि इनके सरदारों के गांव मारेंगे तो वे लोग महाराव को छोडकर अपना संभाल ने के वास्ते आयेंगे, इस विचार से उन्होंने सरदारों के गांवों में लूट खोस करना ग्रुरू किया, जो समाचार राजग्ररों ने सरदारों को पहुंचाया, परन्तु वे लोग महाराव को छोड कर नहीं गये, सिर्फ देखाव करने को परधान भेजे और कहलाया कि ऐसा करने से देवडों के साथ कोल करके आबु हाथ आया है वह नहीं जायगा, अगर लडना हे तो महाराव तैयार है, जिसपर 'आकोली ' गांव से सोसोदिया व राठोरों की फोंज ने कूच करके दताणी तरफ प्रयाण किया, उन लोगों ने रावण के जिसी ग्रुद्ध की तय्यारी की, परन्तु जिस तरह हाथी के फंद में सिंह नहीं आता है उस मुआफिक महाराव के उपर उनका वस न चला, और देवडा वजेसिंह को अलग करने से विपरित परिणाम आवेगा, उसका खयाल न करते वे समज से उसको अलग किया.

देवडा वजेसिंह शाही फोंज के साथ भीतरोट के तरफ चले जाने वाद दताणी का युद्ध हुआ, उस विषय में मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १६४० काती सुद ११ के रोज महाराव स्रताणसिंह ने शाही फोंज पर हमला किया. इस लडाई में सीसोदिया जगमाल +राव रायसिंह, कोलीसिंह यह तीनों सरदार काम आये, इनके सिवाय राव गोपालदास किसनदासोत, राठोर शार्दृल महेसोत कूपावत, राठौर पूरणमल मांडणोत कृपावत, राठौर लूणकरन स्रताणोत गंगावत, राठौर केशोदास इसरदासोत, चांहान (सांचोरा) सिखो झाझणोत, पढीहार गोरा राघवोत, पिहहार भाण अभावत, देवा उदावत, भाटो नेतसी, मांगलिया जैमल, वारहट इसर, सेहलोत वाला, मांगलिया किशना, धांधु खेतसी, मुं. राजसी राघावत, भाटो कांन आंवावत, मांगलिया गोपाल भोजउत, राठौर खींवो रायसलोत, इंदा आदि रायसिंह की फोंज के मुख्य मुख्य सरदार काम आये.

<sup>+</sup> राठीर रात्र रायसिंह जोपपूर के महाराज चंद्रसेन के तीसरा प्रत्न था. वि. सं. १६३९ में अकवर बादशाह ने उसको 'राव' की पदवी देकर सोजन का दलाका बक्षा था.

इस विषय में किव आहा दुरशा ने अपने रचेहुए महाराव स्रताण के झुलणों में प्रथम महाराव की फोज के सैनिकों की पहिचान कराकर युद्ध की तच्यारी का वर्णन करके, वाद महाराव ने इस युद्ध में जो वीरता वताकर, शाही फोज को छीन्न भीन्न की, उसका सविस्तर वर्णन किया है. जिसमें फोज की तच्यारी के विषय में किव कहता है कि.

```
" अवणे सत दल सालले, हवा दोऊ ठोडां; असीसोदां दल देखवा दल गांगण दोडां. "॥ ६४ ॥
" आंपण धर चप्राह्वा, ध्रोडण खग घोडां; आली सापर खलवा वाह्यां खग नोडां. " ॥ ६५ ॥
" वाज धस मस पायेलां, श्रम वाजी घोडां; करण रसोई पलछरां, खग पांख वीचोडां. " ॥ ६६ !।
" मान फलोधर मौझीयां, साजवा सजोडां; रूप चढावण देवडा, मोटां कूल मोडां. " ॥ ६७ ॥
" सोढ धके सीसोदियां, ऊपर राठोडां; ×
                                            ×
" पेगो जोंक ससार में, रंग रंग त्रीचंदा; छै कडीयां कोऊ ग्रेह, वपतीन वणंदा. " ॥ ६९ ॥
" ऊपर पूछां ऊप जलां, द्सतांन दीपंदा; टोप कवट परवीया, स्रोत्रन झगंदा. " ॥ ७० ॥
" डाहे जम डट्ड जोमणे, बांमे खंग बंदा; सेल भूजा डंड सोहीया, कर वच फुणंदा. '।। ७१ ॥
" मुर्ताणा रथ पायजीम, नेहा न आवंदा; आभ छमाडे आजरो, अहार गीरंदा. " ॥ ७२ ॥
" आंण पलांणत सांणीही, ताजी पे चंगी; घोडे घाट ऊलंगीया, पंच नैंद ऊलंगी. " ॥ ७३ ॥
" घट सु घट स तेज मे, सब संग सूरंगी; त्रापो जापे कोप कर, जम नट कुलंगी. " ॥ ७४ ॥
" जेही पैवां काठवे, नारी पे चंगी; पालर छमर ढोहकर, जम पात मचंगी " ॥ ७५ ॥
" चढीयो सोढ प्रवाड मल, असवार अभंगी; कर ऊचा सह ओपीया, ग्रह पत न हंगी. " ॥ ७६ ॥
" मेख झक कल साखीया, कातल छकडाला; पाथर मेंगल चालपे, खेगां खरताला. ' ॥ ७७ ॥
'' वाज दमांमां गाजगीर, पहसाद पयाला; खेहां अंबर देकीया, घम परवत माला. " ॥ ७८ ॥
" करवा मांन अभ नमो, धर छक धक छाला; एक छत्र पत आवीयो, दहसीस छत्राला ' ॥ ७९ ॥
" सिवर जसो इण सोट चल, नरसिंघ सतनां: जांण जुजीप्टर जामीले, भीमेण अजनां " ॥ ८० ॥
" जांण द्रीयोधन पागती, भीसम करनां; जांण लखमण रांम छल, कपी वीर मृतनां. " ॥ ८१ ॥
" छल कुभेण के ईंद्रजीत, चत्र खट बदनां; अकर अक़ुर कनेछल, नर बीर स्तनां. "॥ ८२ ॥
" महण रंभ वल ईम्बर, छल लेण रतनां; दोहु दोहु भीचां सारको, एको वडमनां. " ॥ ८३ ॥
" कर जलां आगे कीया, रावत राहाला; नग्रह धीर कंडीर धीर, लख धीर लंकाला. "॥ ८४॥
" कहट भये वर वीर वर, हुंगर डाढाला; भाखर वाघ अभंग भह, वीका वगताला. " ॥ ८५ ॥
" काना ददा भोजराज रहमाल रहाला; वे वे गीर वर छालता, छीवा चमराला. "॥ ८६॥
" जेत फमधन पीपना, नाघेल वहाला; जोडे जगड कलो घरण, अनर्सा अहसाला. " ॥ ८७ ॥
" आया द्दा आसीया, ऊनहा आपाला; आज उजाले आप मल त्रणही त्रद् टोला. "॥ ८८॥
" सो है रावत सूरताण का, भड भीम भृजाला; बेइए वांघीयां वाज्ये नायक नैजाला. "॥ ८९ ॥
" जांणके रावण रांम ही, जुबे लंका वालाः
                                                                  7 11 80 11
```

भावार्थ—दोनों दल की तरफ से तय्यारी होकर युद्ध के मेदान में अपने र जोडीदारों को संभाल ने लगे, सवारों के सामने सवार, पेदल के सामने पेदल, और सरदार के सामने सरदार, धर्म युद्ध करने को उपस्थित होने लगे. सीसोटिया जगमाल के विस्तीर्ण दल के सामने, देवडे अपने सैन्य की सजावट करके सामने आये. संसार में यश

<sup>🕸</sup> ट्रमरी प्रति में " मोसां दोसां मांगता " अंक्ति हुआ है. १ रगसेत. २ मुस्तिया.

ग्राप्त करने की तीन अभिलापा में, युद्ध में होने वाला अनिष्ट परिणाम की दरकार न करते, लग्न समारंभ में तोरण वांदने के वास्ते विंद जाता न हो! वैसा उत्साह से अपनी नामनरी करने के लिये, सूवर्ण के अलंकार की जगह वक्तर, कवच व टोप, पिहन कर जेमणी तरफ जमेया, कटारी व डावी तरफ तलवार वांध कर धनुष, भाथे व ढाल आदि अस्त्रशस्त्र को अलंकार मान कर, योद्धे समरांगण में आने लगे. महाराव स्रताणि सेंह ने गरुड के जैसे प्रवल वेग वाली घोडी पर पाखर डलवाया, और सवारी की, जिससे वह तारों के समूह में चंद्र देदिप्यमान होवे, उस तरह देवडों की फौज में दिपने लगा, जब उसने समरांगण के तरफ प्रयाण किया तब छत्र, चम्मर, ध्वजा पताका, आदि से सैन्य में जगमगाहट हो गया. वाजित्र वाघों के अवाज से अर्बुदिगिरी गाजने लगा. घोडों की परगी और पैदलों के पैर पहार से इतनी धूल उडने लगी कि सूर्य ढंक गया. इस तरह धम धमाट मचाता हुआ, एक छत्रपति ( महाराव सूरताणि सह ) दश छत्रपतिओं ( शाही फीज में कईएक छत्र धारण करने वाले ) के उपर चढ आया.

महाराव सूरताणसिंह के साथ देवडा सवरसिंह नरसिंहोत, जैसे युधिष्ठिर के पास भीम-अर्जुन, दृयोंधन के पास भिष्म-कर्ण, राम-लक्षमण के पास-कपीवर हनुमान, रावण के पास कुंभकर्ण व ईन्द्रजीत, आदि के मुआफिक सहायक था. जब कि महाराव सूरताणसिंह ने प्रयाण किया तव उसके सैन्य में डुंगरावतो के सिवाय अवीकानेरीया भाखरसिंह, वाघा, ( वोडा चोहान सियाणे का, ) भेदावत कान्ह ( चूली गांव का रतना हामावत का पोत्र. ) देदा, भोजराज, ( आकृना का वडगामा देवडा. ) चीवा चोहान जेता खेमराजोत ÷राठोर पृथ्वीराज, वाघेला, (सोलंकी सांगा सामन्त) अवावत चौहान, और किव आसीया दृदा आदि सरदार थे, और राम-रावण के युद्ध होता न हो ! ऐसी सोभा हो रही.

जनकि दोनों सैन्य अपनी सम्पुर्ण तथ्यारी के साथ समरांगण में उपस्थित हुए, तब किन आढा दुरशा अपने किनत में वर्णन करता है कि-

दोहा.
" महिपत वोएंतर मेलिया, सीत्तर तुरक समेत. "
" आईया अरवद ऊपरे, कमधन कछत्राह सहेत. "

x

<sup>ः</sup> विकानिरीया माखरिसंह—वीकानर के राठौर राजा १ वीकासे क्रमशः २ लुणकर्ण, ३ रत्निसंह (जिसकी जागीर 'महाजन जामक पट्टे की थी.) ४ अर्जुनिसंह ५ खेनराज, ६ करमनी व उसका प्रत्र माखरिसंह था. अन्य मत से भाखरिसंह को लुणकर्ण के पाता होना कहा जाता है. यीका करमसी, महाराव सूरताणिसंह का मांजा होता था, और वीकानेर से नाखुश होकर िरोही में रहता था. निसंस माखरिसंह महाराव के पक्ष में था. महाराव ने इन ग्रुद्ध की समाप्ति होजाने पर वीका माखरिनंह को वि. सं. १६४० महा विदे ८ को 'मेहा' नामक पट्टा तेरह गांव से दिया था. परन्तु पीछेसे उसके परिवार में 'मेटा' के पाट्टी टिकान में नाओछादी हो गई, और उसके छोट माईओं को राजपून दावे अलग २ गांशों में अरहठ खेतों की नागीरी है, जिसमें 'भटा' नामक गांव में वीक नेरीया देवसिंह अनाइनिहोत चौथी पांती के जागीरदार विद्यमान है.

" वोल्यो राणो माहावल, सुंण तेजल सूरताण. " " गढ गर वर घर करू, तोडुं तोरो मान. "

"केहर मांण न मेलसी, जद जित्रत जांणुं; किह्यो राण जगमाल ने, सरतांण चुहाणुं. " ॥ ९९ ॥ "कर मृंछां पर नांखिया, कमर कस वांणुं; सांणी अस वस लागई ले मन जमंग आंणुं. " ॥ १०० ॥ "जद सांणी कर जोिहया, हुकम प्रमणुं; आणी वाहर वोलाय ली 'केसर' भमराणुं. " ॥ १०१ ॥ "झाटक पिट असझीण कर, सामांन सजाणुं; चिट्टिया तृप सरतांण, सिंघण घट मेलाणुं " ॥ १०२ ॥ "सिंधुरा गज छेिहया, नोवत नेसाणुं; राग छत्तीसे घोर पढ, काया कंपांणुं " ॥ १०३ ॥ "गोलां अरवद गाजियो, घर सेप धुणाणुं; असव दड वढ वाजिया कर सेलं झलाणुं. "॥ १०४ ॥ "कमप्रज कल्या रांण ने, सरतांण के वाणुं; होये चेतन संग्राम कर रंक रावत राणुं. "॥ १०५ ॥

कवि के कथन का आशय यह है कि उन्होंने एक दूसरे को चेतन करने के वास्ते अपना चल पुरूपार्थ प्रगट किया, बाद युद्ध करने की ग्रुरूआत की.

जनिक दोनों फीजों का मुकावला हुआ, और युद्ध होने लगा. उस युद्ध के वर्णन में किन कहता है कि-

" फरियां तोफां रेकलां, धज नेज फरकी; सोर अंबर रिव ढंकियो धर शेप घडकी. " ॥ १०६ ॥ " तारा मंदल तुट पड रणतुर रहकी; हक हक हमरू वाजिया मिघाण गहकी. ' ॥ १०७ ॥ " दिन कर योगिया देखवा, रणझाट झळके; सेल चनंके विजळा, अस जजह तरंके. " ॥ १०८ ॥ " सांगा गंग चेनसी, आरण ताल रहेता; जह जृह्मांण के जम गरण, मांझीयां मलेवा. " ॥ १०९ ॥ '' अपदीया अपदां खीया, असमांन छवेवा; मोगर सांमा मछकीया, मारवा मरेवा. '' ॥ ११० ॥ " मस्तांणां भट सांगहा, जल हर जांणेवा; पंखा ले पंखी जता, ग्रूर नर वरेवा. " ॥ १११ ॥ " जांणक दुलह आवीया, तोरण वांदेवाः × " आडे पाये आवीया, दोहु घट मुभटां; सुरम गया मुरमा, कायर दह बटां. '' ॥ ११३ ॥ " पूर सोह दल पूरवर; रणमाल स् भटां; भागी मील वहादरां, हुवा खल खटां. " ॥ ११४ ॥ " श्रीक छढां फल जजलां पटां खग झटां; जम उदा कर जीमणे, बांमे कर चटां. "॥ ११५॥ '' सोढ गहे खाँटो हथां, ऊभी गज धटां; जांग नदी जल अखटे, मय सायर नटां. "॥ ११६॥ " पेर्द समीवट वाजगढ, अग ख्याच महे बदः नीर तड नड क्रुंन जढ कर माच अववड, " ॥ ११७ ॥ " दीग यर फट उकरड, पडसीम दढ दट; सीक सडवड बाज नड, वह रथ दटी अट. "॥ ११८॥ " मीच बढ पड पंख बढ, हु। बीर हड वड; भीच अग पड बाज घड, होय रुंड रट वड. " ॥ ११९ ॥ " रत गढ गढ सोख मढ, पन डांण खडखड; पोह्च ब्रवड राट बड, नो तेज समी बड. " । १२० ॥ " रोपे बोना टर नारु घर, घर पे घ टरो हर; होष पंचा हर राय हुन, रख टोपे अवागर. " ॥ १२१ ॥

[ २६७ ]

- " द्रवह पलछर द्वार हर, यर होये अपछर; खेचर भूचर मंसले, मील रात नीसी चर, "॥ १२२॥ " नीगण चल् अल उक्तले, ओघांणे पल छग; जालग अंवर सात सर, त्यां राज नरेसर."॥ १२३॥ " सोद अभे नर वीर वर, गज फोज भयंकर; तुज असमरतो समर, जस भेट नरेसर. "॥ १२४॥ " अंवर तारा कुण गणे, लेहरी महरांणां; सांवण बूंदां. रेण कण. अंतर असमांणां. "॥ १२५॥ " कुण आंणे उजम करे, भयमाद ममांणां; सगत चरीत सेख वर, क्रन अरजन वांणां. "॥ १२६॥ " वेद माहातम कुण लहे, मम तंत पूरांणां; रीण तण छल रखीयो, राव रावत रांणां. "॥ १२७॥ " परण म्रां फज उत्तरे अपछर अमर की: तेग वहे तेजल री विकराल वजरकी. "॥ १२८॥ " गुंप मान्या गल नाखिया शंकर अरसर की; कई खागा वल कापियां तहके घड अर की. "॥ १२९॥
  - च्ये भाज भेज नेतिसया चेकर अरसर का; केंद्र सामा वल कापिया तडफ घड अर को. ॥ ॥ १२९ | दोहा.
    - " कहे तेज सुमांणसी, मृण उदेपुर राय. "
    - " कमधन पंछरा राण ने, मान लिया में पाय. "
    - '' मान्या ए महिप्ति मुन चामुंटने; खंडु जद मुडला खबर पहसे तने. "।। १३०॥
    - " ग़ाली हथ नाल मणणाट गोला चले; मचे घण ठाठ भाइव बादल ठले. "
    - " गढ गढ़े नोफ जर्श गयंद फोटां गडे; यह तेजल संग्राम हमे खबरां पडे. " दोहाः
      - " गर अटारे गुंतियो, लटवा कान लंकाल. "
      - " कमधन कलवा उत्पर्तं, भद वंको भूपालः ।'
    - · ने तच नीर कवांग ्ट्नां नटके; कमधन भाग कछता रांण गाये भडके. "
    - · भगा एव भूपनि देग्र सरतांग हथ; यहै एम तेजशी आज राखण कथ "

भावार्थ—दोनों तरफ से प्रचंड युद्ध हुआ, और खृद महाराव सूरताणसिंह ने अपनी 'केनर' नामकी घोडी जिसका भमर रंग था, उस पर सवार होकर दुश्मनों पर शन्त्र चलाना शुरू किया, और तोषें व वंदृकों का मारा चल रहा था, उसमें मोखरे आकर कमधज कछवाह व सीसोदियों के उपर ऐसे तीर चलाने लगा कि उससे दुश्मन भडक कर भागने लगे.

दंनकथा में यह बात प्रसिद्ध है कि शाही फीज के सरदारों को महाराव मृरताणसिंह का इतना भय होने लगा कि उसके सामने जाकर युद्ध करने में अपनी सलामती नहीं समजी, जिससे उन्होंने गजदल को मदमाते बनाकर आगे करके उनके पीछे रहने का निश्चय किया. इस विषय में किव ने भी कहा है कि—

- " मन्त्रे राज यायन विचार किसो, वारीसँव गजेन्द्र हक्षम दीनी, "
- " भैलां गढ गिरियर घग सीम लिने, बीन्यो गव म्रावाण नां देश दिले."

दूसरे दिन दाही फींज वालों ने गजदल को मद पिलाकर आगे किया, जो वारह मैच के मुआफिक गर्जना करते हुए दरवाजे (दताणो से पूर्व दिशा में आनेके रास्ते में एक दरवाजा बना हुआ है, जो तोड़ा का दरवाजा कहलाता है और वर्तमान समय में विद्यमान है.) तरफ आये, जिसको देखकर महाराव स्राताणसिंह ने अपने सेनिकों | से कहा कि ऐसा कोई है कि इन हाथीयों के दल को वापिस लौटावे, जिस पर किंदि दूदा आसीया ने कहा कि हुकम दो इतनी ही देर है, मैं अभी इस दल को वापिस लौटाता हुं, ऐसा कहकर दूदा आसीया आगे वहा, उसके साथ हुंगरावत मांडण का पुत्र (सीलदर का) कुंभा भी चला. आसीया दूदा ने सिवयाणा के मरहूम कल्याणमल राठोर को याद कर कवांण पर हाथ डाला, और तीर चला ने लगा उससे हाथीयों के शिर फूटने लगे, और जैसे आये थे वैसे वापिस लोटे, इस विषय में किव आहा दुरहा ने कहा है कि—

#### टोहा.

- " दरवाजे हाथी दुजल. मलीया वारं मेग; युं राये मन अखीयो, कोई वाले पाछा वेगः "
- " कर जोडे कब युं कियो दीजे हुकम हमार; जो पाछल बलतां बले लागे केती बार. "
- " अब हुक्स मांगु अठे, पीछे करू पतिपाल; महिपत पडे महि परे, खलके रूपीर के ख़ाल "
- " करे अरज +कल्याण कुं, कर नांख्यो कवांण; फुटा सिच गर्नद का ज्युं आया त्युं जांग. '
- " कुंभ करर भीडी कमर लड़वा कान लंकाल; सामत ए रंग सांमता भडीयां दल वल माल. '

राठौर कल्याणमल महाराव स्रताणसिंह का मांजा होता या, जिससे महाराव ने 'सवियाणे 'पर शाही फौन आनेका समानार स्नने से आसीया दुदा को उसके पास मेजा. आसीया दुदा ने कल्याणमल को सवियाणा छोड कर सिरोही आनेका कहा, मगर उपने जुनाव दिया कि मेरा काका हरपाल ने 'खीपड 'गांव के खोलडे (छोटे २ मकान ) नगर ग्रुद्ध के नहीं छोडे तो में 'सवियाणा ' असा किला कैसे छोडुं ? उस विषय में किन कहा है कि—" खीपड तणां खोलडां तारे हमें नहीं छूटा हरपाल. ''

राठौर बल्याणमल ने लहने का निश्चय नहीं छोडा, और किन को कहा कि मैं नदर केशियां करके बादबाह को अपना हाय मतालंगा, सो आग मेरे किनत कहो, निस पर दुदा आसीया ने उसके नीरत्न का नर्गन किया. कल गणमल ने कहा कि मैं कैसी नीरता से काम आनुंगा वह सूनना चाहता हुं, और आग करेंगे उसी मुआफिक ग्रुद्ध करंगा. आसीया दुरने एक नहादुर राजपुत्र केशियां करते कैसे पराजम करके काम आता है, उसका विवेचन उसके नाम से किया, जिसमें करवाणमल का देहानत होने माद 'सवियाणा ' बादशाह के हाव में जानेके भाग के किनत कहैं. कल्याणमल नह सून कर बहुन खुश हुआ, और किन को इनाम देने लगा. किनने वहा कि मैंने आपके 'मरसिये' भी कह दिये, अब आग मर न् हैके जिससे आपके हाय से दान नहीं ले सका हुं, तब कल्याणमल ने वहा कि यदि में इस ग्रुद्ध में काम आउंगा, परन्तु पीछेसे भी आप मुते यदि कर के मेरे छुंडनीये कहोंगे तो में आप का मनेरय पूर्ण करंगा, और उसकी सचाई यह सपनना कि आप यहां से रवाना होकर 'माकरोल' गांव के पढ़ने में हैर जाना. अगर मेरे देहान्त बाद मेरा घोडा करांग के साप आपके पास आ पहुंचे, तो में 'बीर' (देगानी) हुआ हुं वैसा सपन वर करांण ले नाना, आसीया दुदा ने उन मुआफिक 'माकरोक' में मुहाम किया. नव कि वस्ताणमल गुद्ध में काम आया, तब उसका घोडा करांण के साय माग, और माकरोल पहुंचा. दुदा आसीया ने चोड पर से करांग उस लिया कि मोदा नहीं मेरा गांव के स्वराण के साथ माग, और माकरोल पहुंचा. दुदा आसीया ने चोड पर से करांग उस लिया कि मोदा नहीं मेरा गांव करांग के साथ को छोडा ने बानी हुदा माराया ने चांव पर से करांग उस लिया कि मोदा नहीं मेरा गांव करांग के साथ को छोडा ने वानी हुदा माराया ने चांव पर से करांग उस लिया कि मोदा नहीं साथ गांव हुदा आसीया ने चांव पर से करांग उस लिया कि मोदा नहीं मेरा गांव करांग के साथ के साथ होता हुदा आसीया ने चोड पर से करांग उस लिया कि मोदा नहीं मेराया ने चांव हुदा आसीया ने चोड पर से करांग उस लिया कि मोदा नहीं माराया ने चोड पर से करांग उस लिया कि मोदा नहीं हुदा आसीया ने चोड पर से करांग उस लिया कि मोदा नहीं साथ माता ने चांव पर से करांग जांव करांग के साथ के कांव हुदा ने चांव ने चांव हुदा माराया ने चांव करांग के साथ करांग करांग के साथ करांग करांग करांग के साथ करांग करांग के साथ करांग करांग करांग करांग करांग करांग करांग करांग

<sup>+</sup> आसीया दृदा ने कल्याणमन्न राठौर को याद करने के कारण में दंतकया में कहा जाता है कि कल्याणपन्न राठौर जोषपुर के महारान मालदेन के द्वितिय पुत्र रायसिंह का पुत्र या. उसके तर्फ मारवाड में 'सिवयाणा' के किन्ने की जागीर थी, और शाही सेवा में वह रहता या. बूंदी के शव मोजराज की कुंबरी से अक्तर वादशाह ने लग्न करना चाहा, परन्तु भोजराज ने वह कन्या की सगाई राठौर कल्याणसिंह से करना जाहिर करने से बादशाह ने कत्याणमन्न को उससे हाय उठा लेनेका नहा. लेकिन कल्याणमन्न राठौर बहादुर, ह्याभिमानी और टढ निश्चय वाला राजपूत या, उसने बादशाह की परवाह नहीं करते हाला रान की मुद्दिन करने को व क्षात्रवट दिखलानेको, बूंदी जाकर उस बन्या के साथ लग्न कर लिया, और अपने वतन चला गया। बादशाह ने उसके सना देने के वाहते सविद्याणे पर फीन भैजी.

गजदल वापिस लौटतेही महाराव सुरताणसिंह और देवडा सवरसिंह ने शाही फौज पर हमला किया. इस युद्ध में देवडा सवरसिंह बडी वीरता के साथ कईएक योद्धाओं को मारकर काम आया, जिसके विषय में कईएक कवियों ने उसकी प्रशंसा के गीत +कवित कहे हैं, जो इस पुस्तक के दूसरे विभाग में ठिकाने पाडिव के डुंगरावत देवडों के प्रकरण में अंकित हए है.

दंत कथा में कहा जाता है कि महाराव सूरताणसिंह के तीर से बचने के वास्ते राठौर राव रायसिंह हाथी पर सवार होकर ऐसी हिफाजत से बैठा था, कि उसको तीर या वंद्रक का मार न लग सके, जिससे महाराव सूरताणसिंह ने उसके हाथी के सामने अपनी घोडी चलाई, चालाक घोडी महाराव की इच्छानुसार हाथी के पास जा पहुंची, महाराव ने वहां पहुंचतेही अपनी तलवार से हाथी की संह काट दी, और घोडी की

उउाया, तत्र उपने कल्याणपञ्च की वीरता के कुंडिक्टिंग कह कर उन्नेन दी हुई कवांण उठाई, कोइ कहते है कि कल्याणपछ खुद उसके सामने उपस्थित हुआ और उसने गैवी मदः दी. अन्य मत से कहा जाता है कि कल्याणमल के कुंडिलेये कहने बाद कदि के अंग में ऐसा वह संचार हुआ कि उसने तीरों का मारा चला कर गत दह को उल्टा लीटा दिया. राठीर करपाणमल की वीरता की कईएक प्रतिकें रची हुई है, और आसीया दुदा ने कहे हुए 'रण वंका राठौर कहा के छंडिटेये राजपूताना के हरएक कवि के मुख पाठ होना मालुम होता है.

+उन कवितों में सबर-िंह की रंमा (अपच्छाा) के साथ बातचीन होना, और उससे उत्तेजीत होकर सबरसिंह ने खुद में नो अतुत्र पगलम दिलाण उसके निषय में किन आदा दुरशा ने कहा है कि-

- " फनर उठ सदरो फाण, छेहर हाजत कन; अमर रंभा ऊतरी कामणी सूरां कन."
- कहे एम कामिन, सूरवीरां वरण; पडे नां आपके प्रसण पाढे घरण "
- " होमे तन अगन में, नहीं पाछल फरे, वर्यो तन सवरसी मन पवनां फरे. "
- " रंमा वचन ग्रुणी जरां, दिया वचन देस्रोत; जो पाछल फैकं जरां, जग अंधेरी होये. "
- " होये जग अंधेरों पद्यम दम उगसी; भगे का मेदनी दिघ सत छोडसी. "
- " रमण उठ रंभ अब केम चंत्या करे; वचन सुण रंम रा एप सबरो अले. "

# इसके बाद सवा ने प्रचंड युद्ध किया निसके विषय में कवि कहता है कि-

- " इद बदयो वरण सवरस वेग, मही वरा मूर्गंड इ वात मेग. "
- " कोप्यो हवरेस विकराल रूप, महिपत स्रातांण वादही भूप.
- '' महे भीन वा रण अर्जुन भगत्र, मही राम छखन कुंभी लंकाल. अ
- " मनलात श्रेम हल चली न्याम, गूपन भागन रोहत होती पडत मोम. "
- " भयो रुद्र कीप सवरी नरेश, गुंबत ब्रमाल, नालंत महेश. "
- ः भट मले श्रेष्ट भृताल ढाल, ऋत आप भिषणी करत आहार. "
- " वक वक्त घरा दे। रूधिर खाल, हणु जेम करत हाकल नृपाल, "
- " सहे इक अंबर पही उडत सोग, बह बह बंबक की वनत ठोर. "
- " व्रम वाये घुनंत अन गयंद घोर, छूटंत नाल कुनंत मोर. »
- ं भूर धिर पटत कि बरत रंम, गाटण स्रतांण केई वटा प्रम. "
- · घर मेछ किया के वडा घींग, सिंगारिया शेप संवेरस सिंग. अ
- पोक्को सबर प्रह्मणा प्रताह, वर गई रंभ वैमान चाह, "

वाग वीचने पर उसने अपने अगले दो पेर हाथी के दंतूसल के उपर रखे, जिससे महाराव ने हाथी पर वेठे हुए, राठोर रायिसंह पर तलवार चलाकर उसे मार डाला, इस सबब से देवडा चीहानों की विरदावली में "घोडे चढ हाथीयांरी गजधडा रा विदुशण हार" यह चरण दाखिल हुआ है. वेसे किव आढा दुरशा ने महाराव सूरताण के मरसिये में भी कहा है कि—

" गज घडा आंगमण, तुरी गज दांत चढा वण. "

इस लडाई का परिणाम यह आया कि दताणी में उपस्थित रहे शाही फोज के सब सरदार अपनी फोज के साथ मारे गये, और महाराव सूरताणितह की जीत हुई. इस युद्ध में कोन २ मुख्य सरदार मारे गये, उस विषय में किन कहा है कि-

- " आशिप दे सूरताण अपसर, निमह वहा बदारण नेह. "
- " वर ईच्छत लोधा तों वहतां, छत्र पतियांमुं वांधां छेह. "
- " पुरणमल गोपाल पामिया, ईशर केसर वर परचंड. "
- " सिगज गढ अने रायसिंग सारखा, तर सादुछ सारखा सवड "
- " राव सुरताण तणे जुद्ध रंभा, जोई वर लाघा जुआ जुआ. "
- " वर तरकस, वंध सदा बस्ती, इमके वर गज वंध हुआ। "
- " वडा सपह सरग लोग वशिया, घर वालता घर छेह लग धार."
- " सर कामण कहियो भव सारो, आदुराव कियो ऊपकार."

महाराव सूरताणसिंह के सामने समरांगण में कौन कौन लड़ने को आये, और वे महाराव के हाथ से मारे गये, उसके विषय में किव आढ़ा दुरशा कहता है कि-

- " रण खेत दतांणी रची जंगराण' धाट यहंचे यहा यहा. "
- " कीथा कण कण शोढ वढे कण, वडे खेत कीण वहा वडा. "
- " इशरसी सादुल अभे जर, रायसिंग जगमाल रता. "
- " धिर हरे रण ग्रीय धगाडे, आयु तल राखिया अता. "
- " कमधन एक एक केलपूरी, एक गोईल अने जेठ्यो एक. "
- " अतरां ने सरतांण एकले, सिरोहीये दीधो रण छैक. "
- " सूरीचंद च्यारने सान सराएत, जुध मन धारे जुआ जुआ. "
- " आया हता लेअण कज आयु, हेटल आयु श्रीक हुआ."

दताणी के युद्ध में विजय प्राप्त होनेसे महाराव सूरताणसिंह ने चौहान कुल को दिपाया, और देवडा चौहानों की कीर्ति जग प्रसिद्ध हुई, विलक्ष किन लोगों ने उस समय जो 'विरदावली' रची, वह अद्याप पर्यंत 'देवडा चौहानों की विरदावली' के नामसे जब कि आम दरवार होता है, तब 'पोळ वारोट ' प्रथम गाते हैं, और वह सुनकर देवडे चौहान मगरुर होते है. उक्त विरदावली प्ररुपात किन आडा दुरशा ने रची हैं। जिस में किन ने कहा है कि-

<sup>🍟</sup> नंद गिरि नरेश, कटार बंध चहुआण, दनागी खेनरा, नेन जुरार. <sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> गल जोडे छत्र, घरियारा गटनहार, बेहा भटारा, पादोरण टार. "

' घोडे चढ हाथीयांरी गनधडारा त्रिदुश्चण हार, सूरताण ग्रह नम भूषण. '' '' शरणाया साधार, शरणा थी वज्रे पिंजर. ''

इस विरदावली का भावार्थ यह है कि-अर्बुदगिरी के राजा, कटार बांधने वाला चौहान (चौहानों का राज्य चिन्ह कटारी है.) दताणी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला को नमस्कार हो. जिसने दो छत्र धारी (राणा जगमाल व राव रायसिंह) को साथ ही मारे, और जो निश्चय (विजय प्राप्त करने का तय) करके आवे उनको गाढ देने (नाशकरने) वाला, बंका (बहादुर) यौद्धाओं को सिधा करने वाला, घोडे पर सवार होकर हाथीओं की सवारी वालों को व हाथीओं के समूह को विध्वंश करने वाला, गगन मंडल के प्रहों का आभूपण रुप (नक्षत्रों में चंद्र सूर्य रुप) सूरताण, (यानी राजाओं रुपी तारा मंडल में सूर्य-चंद्र जैसी शोभा देने वाला.) शरणे आने वालों को अच्छा आश्रय देने वाला, और शरण रहने वालों का वज्र के पिंजर समान बन कर रक्षण करने वाला है.

महाराव सुरताणिसंह ने दताणी के युद्ध में किये हुए पराक्रम के विषय में, कित आढ़ा दुरशा व अन्य किवयों ने वहुत गीत कित्रत कहें है, लेकिन स्थल की संकोचता के कारण से सिर्फ उस समय में व उस युद्ध में हाजिर रहे हुए, प्रतिपक्ष के किन आढ़ा दुरशा के कित्रत में जहां जहां खास ऐतिहासिक घटना पाई गई, वह अंकित करके दूसरे विद्यता दर्शक व अतिशयोक्ति से वर्णन हुए गीत किनत व झूलणां का हिस्सा छोड़ दियाहै.

इस युद्ध में महाराव स्रताणिसह का नामी सरदार हुंगरावत सवरिसंह काम आया, जिसके स्मारक को छत्री वर्तमान समय में भी 'दताणी 'गांव के गोंदरे पर विद्यमान है. जो कि इस युद्ध में सिलदर के हुंगरावत मांडण का पुत्र 'कुंभा 'भी काम आया था, मगर उसका स्मारक 'दताणी' में होना पाया नहीं गया.

सि. रा. ई. की पुस्तकमें (पृष्ट २३२ पर) लिला है कि वादशाह अकवर की भेजी हुई सेना की वृरो तरह हार हुई, और थोडे ही आदमी भाग कर वचने पाये. महाराव रायिसंह का +नकारह, शल, घोडे तथा सामान, ऐसे ही सीसोदिया जगमाल आदि का सब सामान महाराव सूरताण के हाथ लगा. इस लडाई में महाराव सूरताण की फौज के थोडेही राजपूत मारे गये, जिसमें मुख्य देवडा सवरा नरसिंहोत था. शाही फौज में कितने प्रसिद्ध पुरुप मारे गये उस विषय में उक्त पुस्तक में जोधपुर रियासत की हस्त लिखित ख्यात परसे टीप्पणी में अंकित किया है कि राव रायिसह के ३२ प्रसिद्ध पुरुप, सीसोदिया जगमाल के २५ राजपूत व दांतीवाडा के कोलीसिंघ के १५ आदमी काम आये थे.

<sup>+</sup> सि-१1-ई-की पुस्तक में खिला है कि राव रायिसिंह से छीना हुआ नकारह सिरोही में अनतक है. यह नकारह य दूसरा सामान वापस ढेने के छिय जोवग्रर के महाराना स्र्रिहिंह ने यत्न किया था, परन्तु उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई.

## प्रकरण ३१ वाँ.

# चलू देक्डा चौहानः (सहाराक सूरताणसिंहः)

( दत्ताणी के महानयुद्ध के वाद की ऐतिहासीक घटनाएं. )

शाही फोज की हार होकर सब सरदार काम आजाने का समाचार स्नकर, दवड़ा वजेसिंह अपने भाई धनसिंह के साथ भाग जाने का, महाराव स्रताणसिंह को मालूम होने पर महाराव ने किव आसीया दृदा को कहा कि, इन दोनों को हरएक उपाय से मारना चाहिये, जिसपर आसीया दूदा उनके पास पहुंचा, और उनको भगते हुए देखकर, दो दोहे ऐसे कहे कि वह स्नकर वे वापिस छौटे. उनके सामने डुंगरावत सामन्ति स्रसिंहोत युद्ध में उपस्थित हुआ, जिससे धनसिंह मारा गया, धनसिंह के मारे जाने पर आसीया दृदा ने पुनः वजेसिंह को भागते देखकर कहा कि—

#### दोहा.

" श्रुह डगे अंवर ध्रवे, मेले इद महेरांण; वजमल देखे वेरीयां, तुं भागे तह तांण "
" मेलीयो मरे मरे, परीय पण अूण भंग पणो; धनीया ढलो धरे हाले क्युं हरराजोयत."

लेकिन इस ताने की दरकार न करते वजेसिंह मेवाड के तरफ भाग गया. मेवाड में वह महाराणा प्रतापसिंह की सेवामें उपस्थित हुआ, यह सूनकर महाराव ने दूदा के पुत्र दला आसीया को कहा कि, इसको वहां से भी निकलवा देना चाहिये, जिस पर वह मेवाड के महाराणा के दरवार में पहुंचा, उस वक्त देवडा वजेसिंह भी दरवार में विद्यमान था. आसीया दला ने महाराणा की प्रशंसा कर मुजरा करने वाद देवडा वजेसिंह की प्रशंसा में कहा कि—

- " बजपाल सरव संसार बलाणे, काला केहर भड़ां कमाड. "
- " मारे साथ मोहर मेवाडा, महालीयो बीच बले नेवाड. "
- " हे हरराज तणा रह राक्ष्ण, स्क वखाणे राजा राण."
- " तें भागे इस सेहस तणा दल. इस सेहसां माने दीवाण. "
- " जद् य बना कालंदी ज्डतां, ध्याता मसग उतारे घांग."
- " तब बंदेस आहडा तीने, समर बंदाल वटा चहुआण."
- " गोडवाट चटनां गाहटीयो, गोडवीया अन गण गणे."
- " मेवाडे वजपाल मानीयो, मार सार संसार पने "

क्वि का आशय यह है कि है! वजेसिंह तुमने पहिले तो कालंदी के युद्ध में ( राय कलाको सिरोही से निकाल ने को ) मेवाड के सैनिकों को मार दिये थे, तब भी मेवाड

महाराव स्रताणिसह ( दत्ताणी के महानयुद्ध के बाद की ऐतिहासीक घटनाएं ) [ २७३ ] के नहाराणा के दरवार में मोज कर रहा है, इसका कारण यह है कि वहादुर होनेसे सहाराणा न तेरे मार के भय से, तेरे को अपने पास रखा है.

उपरोक्त किवत सूनतेही देवडा वजेसिंह अपने मन में समज गया कि अब महाराणा के पास रहने में वहेतरी नहीं है. जिससे वह अक वर वाहशाह के पास चला गया.

मृतानेणसी ने अपनी ख्यात में लिखा है कि दताणी का युद्ध होने बाद, देवडा वजेसिंह फिर अकवर वादशाह के पास फरियाद करने को पहुंचा, जबकि राठौर उदय-सिंह ( जोधपुर के महाराव मालदेव का तीसरा पुत्र जो मोटाराजा के नाम से मशहूर था. ) को अकवर वादशाह ने जोधपुर का राज वक्षा, तव उसने भी अपने भितजे व भायात महाराव सूरताणसिंह के हाथ से मारे जाने के कारण अपना वर का दावा ( महाराव स्रताणसिंह से ) होनेका जाहिर किया, जिससे वादशाह ने जामवेग. और मोटाराजा (जोधपुर के महाराजा उदयसिंह) को फौज देकर सिरोही पर भेजे, उन्होंने िसरोही पर आकर वहुत विगाड किया, और देवडा सामन्तसिंह, पता व तोगा यह तीनों भाई जो हुंगरावत सुरसिंह (कालंद्री वाले) नरसिंहोत के पुत्र थे, उनको व चीवा जेता खीमराजीत को चूक कर के मारे, जिससे राठौर वैरसाल पृथ्वीराजीत (वगडी ठाकुर जो महारात्र सूरताणसिंह के आगे इस चुक में मारे गये सरदारों का जामिन होकर मोटा राजा के साथ वातचीत करने को छे गया था. ) अपने हाथ से कटार खाकर मर गया. इस विषय में सि.रा.इ. की पुस्तक में पृष्ट २३४-२३५ में लिखा है कि मोटे राजा ने वि. सं. १६४४ के फायुन सुदि ५ को नितोरा गांव को छूटा, और एक मास तक सारी फीज सहित वे वहीं रहे, परन्तु आबु पर चढ कर महाराव से लड़ने में सब प्रकार हानि देख कर, उन्होंने सोचा कि अव किसी प्रकार अपनी वात रखनी चाहिये. इस पर उन्होंने दगा करना चाहा, और आपस में सुलह करने के वहाने से, वगडी के ठाकुर राठोर वरसाल पृथीराजोत की मार्फत किसी प्रकार का छल कपट न करने का वचन दिलाकर महाराव की तरफ के दवडा सामन्तसिंह सूरावत, देवडा पता सूरावत, राडवरा हमीर कुंभावत, राडवरा वीदा सिकरावत, चीवा जेता तथा देवडा सावंतसी, को अपने पास बुलाया, और उनको धोखे से राम रतनासिंहोत के हाथ से मरवा डाले, राठोर वरसाल अपना वचन भंग होनेके कारण बहुत ही विगडा, और उसने मोटे राजा के डेरे पर जाकर उनके सामने राम रतनसिंहोत को मारा, फिर वह भी अपने ही हाथ से कटार खाकर मर गया, जिसका स्मारक चिन्ह ( चब्नुनरा ) नितोरा गांव सें बना है.

्दंत कथा में यह वात प्रसिद्ध में है कि वगडी ठाकुर चरलाल सहारात्र सुरताणसिंह

पकड कर वादशाह के आगे ले जाने का लिखा ह, परन्तु सिरोही राज का इतिहास के लेखक ने वह वात अस्वीकार की है.

महाराव सूरताणिसंह ने महाराणा प्रतापिसंह की नांई अपनी स्वतंत्रता का रक्षण किया इतना हो नहीं, परन्तु इसने वृद्दमनों को जेर वार कर के आवुराज पर किसी को पर न रखने दिया, और जिन्दगी भर दुइमनों के सामने खड़े रह कर अर्बूद भूमी को पराधिन न होने दी, विक ऐतिहासिक दृष्टिसे इसके राज्य काल का अवलोकन किया जाय तो मालूम होगा कि, सिर्फ मुगल हो नहीं परन्तु अन्य दूसरे राजपूत राजाओं भी इसके कहे दुइमन वन वेटे थे, लेकिन इसने अपने पास कमी फीज होने पर भी, अपने वाहुवल पर विश्वास रख कर किसी दुइमनों को सफलता होने न दी. इसकी राज्यनीति का अवलोकन करने से यह भी पाया जाता है कि कायरपन इसमें मुतलक नहीं था, और जेसा वीरत्व में यह श्रेष्ट था वेसाही और सद्गुणों से भी यह भूपित था. यह साहसिक राजपुत्र था, परन्तु इसके हाथसे एक भी 'सहसा 'कार्य नहीं हुआ, विक दृसरे वहादुर चौहान राजाओं ने अपना वलीदान देकर अपने राज्य की समाप्ति की, वेसा नहीं होते इसने यश, कीर्ति अपने सरदार व अपनी भूमि का भी संरक्षण करके ऐसी नामवारी प्राप्त की, कि जिसका लाभ इनके वंशजों को भी मिला, और मुगल काल के तावेदारी के पवन से सिरोही के देवडे चौहान वाल २ वच गये.

कवि आढादुरशा को पीछेसे इसका वहुत परिचय हुआथा, उसने इसकी+ विरदावली

ले गया, और वे इनको बादशाह के दर्शर में ले गये, परन्तु ये (राव सुरतान) बादशाह के आगे िसर शुकाना नहीं चाहते थे, इस लिये इनको एक छोटी की खिडकी के मार्ग से इस अभिप्राय से ले गये कि िसर शुकाये बिना भीतर जाना ही न हो सके, परन्तु इसका मतत्व्य ये जान गये, जिससे इन्होंने पहिले पैर अन्दर ढाले किर बिना िसर शुकाये मीतर गये. (सि. रा. ई. एए रि४०)

उपरोक्त दोनों बार्त हही नहीं होनेका कारण यह है कि मृता नेणशी ( नो राठौरों का मौनिन मुझिहब या. ) ने ये बार्स अपनी र्यात में किसी नहीं है, अगर बेश हुआ होता तो जहर वह अपनी ज्यात में यह अहवाज दर्न करता, देसे नगगळ काम आने बाद, बीरानेर के राव रायितिह का शिरोही पर कौन छेतर आनेका अहवाज अकबर नामा में भी नहीं है. उसी गुआफिक गोषपुर के महाराजा जसबंतितिह वि. सं. १६६७ में गद्दी पर आये थे, उनके पहिडे ( २८ वर्ष पर वि. सं. १६६७ में ) मरागा मृताणितिह का देहानत हो चुका था.

मि. रा. ई. की १ए २४१ पर लिखा है कि—' इनको मेबाड के महाराणा प्रतापित की नांई स्वतंत्रता ही प्रिय णी, िससे बहुआ अपनी हानी अवस्या इन्होंने आराम छोडकर उटने भिड़ने में ही व्यतीन की. इन्हों ने ५२ लटाईयां छटी, परन्तु भेग न छोटा. × × पह बढ़ी सेना को कुछ भी नही समझो ये तथा सदा बीरना के साथ उनका मुक्ताबड़ा करने थे. शाही कीं मों से ये गई बार लड़े और उनको शिकस्त दी. अक्तर नामे में लिया है कि ये अक्तर के पान गये थे. यदि ऐसा हुआ हो तो भी बह नाम मात्र के लिये हो. इन्हों ने मादशाह की आधीनता कभी स्वीकार न की. १

+ कवि भारा दूरशा ने वरा है कि.

मीन भाष्टी.

"हैं हैं रंग से घरोमी, सुरत सम बड़ी, अब ही ईसवांमी, बारण भूरदी, दन यब दी प्रियोगी, परसंट प्रवही, मानी मारणीकी, " ''यो मन देखी, मारीयां मारण द र, मारी सार घार भैवार, नदीआर जैन जुहार, जुब प्रव मंत्रयो एन मार उदार यह दातारा' में इनके पूर्वजों से जो जो ग्रण महाराव सरताण ने प्राह्य किये थे, उसके विषय में कहा है कि वीरता में जालोर के रावल कान्हडदेव, मालदेव, हमीर, वीरमदेव, समरसिंह, सोही, सोम, सातल साल्हा, सोम्नं के जैसा है, यानी यह सब चौहान, अलाउद्दीन वादशाह के साथ अपनी स्वतंत्रता और नेक टेक के वास्ते अतूल पराक्रम

लडाई में दुश्मनों को छीन्न भीन्न करके मार डालने में मानराव (मरहुम महाराव मानिसह) जैसा है, वलिएपन में जालोर के रावल उदयसिंह जैसा ही अलंत वलवान है, महाराव रायसिंह के मुआफिक ही दूसरे राजाओं को शरणे रखने वाला है, महाराव अखेराज जैसा भूमि सम्पादन करने वाला है, मरने मारने के विषय में महाराव जगमाल जैसा, और दूसरों के साथ मेल मुलाकात रख कर क्षात्रवट का रक्षण करने में महाराव लखा जैसा है.

यह महाराव की वीरता के विषय में जितनी प्रशंसा हुई है, उतनी ही इसकी + दातारी भी होना प्रसिद्धि में है. इसके समय के दानपत्र के प्रमाणों के इतने शिलालेख,

" उद्भा सीम सार सेसार, अदार गीर, भरतार, इल पर सोड कुल सीणगार, 11 १ ॥ सुरतांण चहू सुरतांण, समो वह सत्र तथ " " मुरतांग, केवाण मृह सल्हाण कीचा राट रावत राण, दुनीआण सह वाखाण दाले चाह उर चहुआण, मेहराण चित्त " " हिन्दुआण माथे, भाण रो कुल मांण, 11 २ ॥ चादाल भींच भूमाल बानू, सबां काव सेचाल, ल्टीयार अस पतराल लातां, " "कांगू राल कपाल, शिवनात्र मद दालाल सिंधुर, किविन्वंगल लंकाल, कर माल हत्त लाताल किलों राव घर रख पाल ॥३॥ " "कां पाहदे अर याह अवला नाह लीयोम सनाह, हय वाह होये गम गाह हिन्दु सबल ताह सराह, कीय काह वाह सबाह के वी " "पनश्चाह लग लत्रवाह, प्रामो बदण वेर वराह, ॥ ४ ॥ संमान राग संगीत सुणमें, प्रात वेद प्ररांण, मध्यान होय दीवांण गह मह " दिन्द्र कर आयाण, लव्ह दांन दे वारवांण लीने एक एक पर लत्रवाण, चहुआण प्रतापो लता चावर, सराणुर सुरताण, " ॥ ९ ॥ "भोकुश्च नाय वर्णांग रो कुल नाम काल्हहदे, मालदे राण हमीरदेवण वीर वीरपदेव, सपरसी, तोही सोम, सातल, साल सोश्चंम देह" "मूरताण लाखण गोग सोहे छुहण तेनल देह. ॥ ६ ॥ मारको निम्हो राव मानो, अवबली उदल, रायसिंह जैम ओठम रायां, " दान दुनलनल; इल ल्यण नमलो गव अवमल, जेण विघ जगमल, लोलणो सात्रव मेम ल्लमण, भागरो नग महाश्मा सिव एक रिवण " शानी होय, हल संस देव नार विचार, वैचपाल, स्वर रहा नाम प्रगटो, उदत सात अचाल, आठ कुल अनह नाग नव कुल, " " रहीश दिगुराल, सो माग दे वर तपो सुर गिर सोट कुल सणगार." ॥ ८ ॥

+महारात मुग्ताणिसह ने ८४ गांव देने के निषय में कवि घवडिया खेमरान ने अपने किन में कहा है कि "पालिश छाट किवयां अपार, मामण नौरामी दियां सार " निम्नमें अपने प्रगेहितों को वि. सं. १६२४ में को नरा गांव देने का वि. सं. १६२४ में को नरा गांव देने का मी समानेम होता है. इसकी दाता के निषय में किन आदा दुरशा ने कहा है कि—

पेमुआ भार कोड प्यार के साय आदा दूरशा को दिया उस विषय के कवित मेंसे

वताकर काम आग्रे थे.

<sup>&</sup>quot; सहन दाल सुंदाल जीन सहता जलवती; मु सुवरण समशेर, सहन बदुवा भगवती. "

<sup>&</sup>quot; कुंची सहत कमाड, गरम सुं सूत्रण माछा; सित्तर छाल रोकडा, गाम करताकमाला."

<sup>&</sup>quot; रेस्या गाम तांना पतर, अण भंग साप्तन आपियो; स्रताण राव माणेगरे कवनो दारी; कापीयो. "

महाराय गुरताणसिंह के दातारी के विषय में और राजाओं के साथ गुकावचा करके कवि आढा दूरशा ने कहा है कि-

<sup>&</sup>quot; पाने प्रक्रो दाशी सूर पर्यपो, अंतर चिटयो ईपो; दानेसरी एयी बीच दीठो, कोई सूरताण सरीखो. "

<sup>&</sup>quot; सोने करा सहम कर स्वामी, रखेन मनमां राखो; मांण तणा जे हो दाता मल, दीठो ने तो दाखो. "

ताम्रपत्र व गीत कवित विद्यमान है कि, उनको एकत्र करके लिखा जाय तो एक छोटासा ग्रंथ होवे. वे सब का सारांश यह है कि, इस महाराव ने ८४ गांव सासनवंध कर दिये थे, और अरहट आदि भूमी के दान, इतने दिये है कि, उस समय के सिरोही रियासत के हद के गांवों में शायदहो कोई गांव बचा हो कि जिसमें महाराव स्रताण-सिह ने दी हुई भूमी के दान पत्र का शिलालेख न हो. विह्य सिरोही रियासत के बाह्मणों में "महाराव स्रताणिसंह के तरफ से जमीन मिली थी, " ऐसा मुआफि के प्रमाण में कहने का जगह २ सुनने में आया है.

वीरविनोद नामक हस्त लिखित पुस्तक में महाराणा अमरिसंह को ख्यात में लिखा है कि महाराणा उदयसिंह के वेटे सगर ने अपने भाई जगमाल का वदला लेकर सिरोही को वरवाद किया था, परन्तु मू. ने. की ख्यात में व दूसरी और किसी ख्यात में राणा सगर ने सिरोही को वरवाद करने का हाल नहीं मिलता है.

महाराव सूरताणसिंह की राणीयां के विषय में बहुआ की पुस्तक में वि. सं. १६५१ में इसने बहुआ रतनसिंह को सीख दी वहां तक में, आठ राणीयां होना अंकित हुआ है, जिसमें जोधीजी 'रायदेकुंवर 'पाटोली के जोधा आशकरण जयसिंहदेवोत की पुत्री से कुमार रायसिंह व कुंवरी वाई जेतकुंवर के जन्म हुए. वाई जेतकुंवर का विवाह मेवाड के महाराणा जगतसिंह के साथ हुआ था, दूसरी राणी भटियाणीजी 'मयादेवी' जेसलमेर के माटी भोजराज वाघावत की पुत्री से कुमार सूरसिंह का जन्म हुआ. सि. रा. ई. की पुस्तक में इसके वारह राणीयां होना अंकित किया है, जिसमें इंडरची चंपा कुंवर ने वि. सं. १६३९ में सिरोही के पास 'चंपावाव' वनवाई.

<sup>&</sup>quot; दूना छत्ता सरीतो दूनो, दने प्रमाणे दावो; शाल रखां पूछां शशी सूरन सुने तो संमछावो. "

<sup>ं</sup> अंघ दर्र्घ ग्रह्मो एकणत, निप्रह दान न दीठो; आबु गिरंदन राव आबुओ, दूनी ठोर न दीटो. "

नोट—महाराव स्रताणसिंह के समय में वि. सं. १६२९, १६३२, १६३७, १६३७, १६३८, १६३८, १६३०, १६३८, १६३०, १६३०, १६६०, १६६६, व १६६४, यह संवतों के कहेंएक ताम्रात्र मिले है. तिरोही इलाके के रामगुर मादारों के गांवों में व अरहट पर जगह २ शिलालेस गांडे हुए है, जनको वे लोग महाराव स्रताणसिंह ने दान में दी हुई भूमिक प्रमाण पत्र होना बताते है, परन्तु जसमें बहुत से लेखों के हरूफ पड़े नहीं माने हैं. वहा जाता है कि जालोर के सोनगरे जीहान के रामगुरोहिन रामगुर बादाण ये, और उसी मुआफिक देवडे जीहान के प्रगेहिन भी वे लोग थे, परन्तु पीछे से औदिन मादाग की गोरवाल शाला के बादाण रामपुरोहित हुए है. मिरोही रियासत में कईएक गांव में गोरवाल बादाण आबाद है. निसे ट्रंगरी, मारदग, नानरवाटा, ख़दात य बाढेशी गांव के रामगुर प्रगेहित कहे जाते है. मिरोही के चीहानों के रामगुरोहिन 'योमरा गांव के गोग्वाल बाद्यण है, और ब्यास पद 'श्रीमाली बाद्यण के तरफ है, व उनके तरफ अरहट रितों होना प्रया जाता है.

नीट—महारात मृग्नाणिन्ह की मातः मेटतणीती 'रामादेवी न मेटता का ताठीर मेवलन उदयिन्हीत की पूर्वा होना बहुआ वी एम्बर में निरात है. वेसे नि. मे. १६३४ के अपत्र विद ८ के ताझात्र में महाराव के नाम भाग 'करमादेवी, निराति, प्रमादेवी, मानदेवी, मानदेवी के नाम अंदिन हुए है. अनुमान होना है कि यह नाम उनकी मानी व दादी मा के है, मगी कि मान्यई (महाराव मानमिंह की माता होनी भी निनने वि. मं. १६२४ में आतु पर मानेश्वर का मन्दिर बनाया व 'कारानी न नामक नावडी निरोही में बनाई. ) उम समय में विद्यमान थी.

इस महाराव के समय के ताम्रपत्रों से पाया जाता है कि वि. सं. १६२९ में देवडा वजेसिंह व देवडा सवरसिंह इसके मुसाहिव थे. वि. सं. १६३४ में केशवराय व साहा खीमा भीमसिंह थे. वि. सं. ९६३८ में लखावत +ते निसंह, वि. सं. १६३९ में देवडा तोगा सूरसिहोत (कालंद्री का) व लखावत तेजसिंह, वि. सं. १६४१ में दे. मेहाजल, वि. सं. १६४७ में लखावत तेजसिंह, व वि. सं. १६६० में केशवराय था.

महाराव सूरताणिसह को देहान्त वि. सं. १६६७ में होनेका हरएक ख्यात से उपलब्ध होता है, सि. रा. ई की पुस्तक में इसके देहान्त की मिति वि. सं. १६६७ आसोज विद ९ की होना अंकित हुआ है. इस महाराव के देहान्त होने पर इसके मरिसये कइ एक छक्तियों ने कहे है, जिसमें किन आढा दुरशा ने अपने मरिसये में उक्त महाराव

#### दोहा.

- " मुल मंगर घर मंगरीक, मीजरूत मंगरवार. "
  " मंगर रूपी महा मण, माहेब मना संभार. "
- '' आज पटे अप्तमान, आज घर बंब.ण भागो; आज महा उतपात, नीर घू तारे लागो. "
- " आन करू उपल, आन बब आदर हूटा; आन रहे आहंग, आन सनवंघ विहूटा. "
- " हिन्द्वाण आन खंटीत हुओ, विद्य बन विरामयो; प्रागवड आज पड्यो पृथी, राव सोद निसरामीयो. "
- " आम सत दे दीन, भाव हिणा छत्रपति; आम दान दुवलो, आम सुहंगी सरस्वती. "
- " तत्रवर विल्लो आन, तग प्रलं कोण प्रहे; साडे कुण चंचलां कीत पांगशी न चहे. "
- " कोण दीये घोड हावी कवां, वारेसको वन टीयो; सुरताण विवनो माणरो, एथी रूप पालटीयो. '
- " राव रायां सम घरण, राव रंका साधारण; राव सु पात्रां दयण, राव सुवात्र पाछण. "
- " राय बरहाण करा, राय नाचरे तरसण; गय परलण गुणा, राय मानणां दरशन. "
- " दोहु दीन चाह मांटणो, हिन्दु गुगलगानरो; बहु दान देन बछी नावने त्यां सहने सूरताण रो. "
- " दान मान देवतो, जरो छोरू माणतो; जिल्ल वल हाउतो तको खुंदीया खमंती, "
- " शुनंतां मगटतां, लाट करता ने ले आतो; मावितग भीम मोन गेल अगेत्र मंगातो. "
- " सो लाल देण मिरोहीया, जण मुहगा मोलविया; सरताण मरण फुटो नहीं, हाय हाय फुटा हीया. '
- " अक्रन सक्तन औल्खण, पात्र कुपात्र परलण; हिन्दु धर्म राखरण, क्वी मन बात परीक्षन. "
- " गनवटा आंगरण, तुरी गन दांत चढानण; देण अथ भर बर, श्रित चहु दशा चछावण. "
- " मुरताण सकीमल भार्व यण, घणी दया लालां घरे; अरब: पहाड अरबद पर, ए कारूं वर आवरे. "
- " हुं जाऊ शाह हार, तो पण नह न बोळाव; जो जाऊ कर मतो, पण प्रगट मछतां जणाये. "
- " मा नाऊं दम महन, तो इसी आदर न पाऊ; न एक्षण अमन करणे की सुं नाडे चे नाऊं "
- " पण यल कुर मलण, बांधव करण; धु मेरू जैयो अचे, भाण रो दान बायां भरण मी सूर्ताण न सांपने. "
- " जर्क ओट नाणसी, तर्क नोटसी किरती; नोही नह नाणमी, तर्क सीखसी सुमती. "
- " यिनह विसारती, नके आवटे उपगारी; लाघा चोर बंधरे तके क्य अग्याकारी. "

<sup>+</sup> ल्खायत तेनसिंह महाराव स्ंताणसिंह के काका प्रतापसिंह रणवीरोत के प्रत्र या. जिसके नाम से 'तेनावत ' कहलाये गये. तेनावतों के पाटवी भटाणा ठिकाने के ठाकुर है.

<sup>\*</sup> महाराय मुरताणितह के वह एक किवयों ने मरिनये कहे है उनमें से आढा दुरशा ने महाराव सूरताणितह को अिंग संस्कार होने बाद शमनान भूनी से घरपे आया तब अफ़ितोस के साथ उनके गुणानुबाद के मरिसेये कहे हैं, उसमें किव कहता है कि—

के साथ उसका जो सम्बन्ध होनेका वणन किया है, उससे पाया जाता है कि, किन आहा दुरहा उसके अंगत परिचय वालों में मुख्य था, बिल्क जब कि महाराव को अग्नि संस्कार हुआ, तब यह शिव्र किन उसको जलते हुए देख कर शमसान भूमि पर कहता है कि.

- " नेह गालां प्रसन प्रजले, शबु की ऊर जले स्रताण; जमणी कुल जले जोधपरी, चितोडी डाबी चहुआण. "
- " क, मख कमल हैया विच केवा, काढ न सिक्या सोड कने; ए कोई पेट तणे होंगीजे, दहु मो रा दक्षीत दने. "
- " दृहू दाहां खल जले देवडा, उर पींजर पजले अनेक; पजल्या हे कण सिंग मजले, हे कण जगल घह हहे एक. "
- " वनर भंडार दृदाली वाला, दल जलिया जल तेज दने; अंदर तोहारे राव आदुआ, वल जरहुए चात्र वने. "
- " जनए मरण लगे जैरवीया, गेहवन छोडे न शकिया मागः मारू तो घणा घणा मेवाडा, दिधया यने पढंता दाय. "
- " विजड इरा न शकिया वाले, दाखत तों ऊपर दाव; शाख घणा गलिया मुनरंजन ए राख होई छूटा हण राव. "



<sup>ं</sup> मीय भाट मीय चारण सी गणी सम मग्सेती सारती; सरताण हो मी लाभ से, पात्र कुपात्र पारती. "

<sup>&</sup>quot; पे गामण क्षीयण, वाच कारणे वासाले; चोमासे पोहता, कोट तेतिस पियाले. "

<sup>&</sup>quot; इन्द्र रुद्रमुर् जेट, सहु अठ्यामी रूप हु; बाण क्रमे रस पृति सोह बेटा सुर पृप हुं. "

<sup>&</sup>quot; स्ताण वना इल सांमरे, मरम आब अले सही; मल्टिक तो हारो मेनीयो, नाम भार शीले नहीं. "

<sup>&</sup>quot; आम दिंग आमियां, नींच लाया सुरताणे; सिंच उलडीया राय, वेदराये राय राणे. "

<sup>&</sup>quot; वं.च सिंग पहार, मंडे मेनिया अमेगी; सिंगाले मांडीया सिंग, साना त्रि समी. "

<sup>&</sup>quot; भिंगार वहण स प्रमन, जे इमा सिंव सर आररे; जगवार मोट मीनी गयो, सींग अलगे का करे. "

<sup>&</sup>quot; मन बरो ने मने, खेम पुछती ने बानां; गुण घनक देखमी, गुह लागशी कु पतां. "

<sup>&</sup>quot; एत्ला भीमती, कीचे ऐकला अन्हें; बीच दई दे प्रत, दरे होवनी अमहंत्र, "

<sup>&</sup>quot; आबुआ राम सबने अरप, बडे कान नबडे वरसः सट मट छठ देखे सुपह, मोट तियार मंग रस. "

<sup>ि</sup> भारा दूरशः महाराप सूरताणमिंह के मरिसये कहने बाद अपने दिन की समनान के वास्ते कहना है कि--

<sup>्</sup>य रह आयु रहे सरगत्त, सीम मने खेलाऊ; साँड अमे न संरहे, गो शनेसर सऊ. अ

<sup>&</sup>quot; भार में बील शियों, तुं मान न बोलाय; भाषां मोट मिवावनां, क्या मलीयो न राव. "

<sup>&</sup>quot; भाव गीन मां भोगका, सब हुंशी महरिक् घारा समीयों मीन रन, सन्यो उनेशी बीक. "

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> दोय दोय मत्र पशहणां, करणा बोह प्रप्ताः, कालागर मीलमी, राता मोंहरी राव. अ

## प्रकरण ३२ वां.

चलू देवडा चौहान (महाराव रायसिह (दूसरे) व महाराव अलेराज)

नं. १६ महाराव रायसिंह (दुसरे) अपने पिता के पीछे सिरोही की गही पर वैठा.
मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि यह भोला राजा था, इसके भाई सूरसिंह ने
जागीर ज्यादह लेना चाहा, जिससे दोनों भाइओं दरिमयान विरोध पैदा हुआ. देवडा
भैरवदास सवरावत व दूसरे सब हुंगरावत देवडों ने सूरिसंह का पक्ष किया, और लखावत
पृथ्वीराज सूजावत ने महाराव का पक्ष लिया, परिणाम यह हुआ कि दोनों भाई के
वीच में युद्ध हुआ, जिसमें सूरिसंह हार गया.

सि. रा. ई. की पृष्ट २४५-२४६ में इस विषय में लिखा है कि देवडा सूरसिंह महाराव का मुसाहिव वना, और उसने अपना पक्ष दृढ करके गद्दी लेनेका ढंग अखलार किया. उसने सिरोही का राज्य छीनने के लिये जोधपुर के महाराजा सूरसिंह को अपना सहायक चनाना चाहा, और राटोरों के साथ + बैर मिटाने को यह रातें की गई कि, महाराजा सुरसिंह का कुमार गजसिह का विवाह देवडा सुरसिंह की पुत्री के साथ होवे, और दूसरें २९ सरदार जो दताणी में मारे गये थे, उनके रिश्तेदारों के साथ देवडा सुरसिंह के पक्षवाले अपनी पुत्री के विवाह करे, और देवडा सुरसिंह को सिरोही की गद्दी पर वेठलाया जावे, उसके एवज में वह देवडा वजेसिंह का जडाऊ कटार, कुंवर गजसिंह को नजर करे व राव रायितंह के डेरे का सब सामान (जो दताणी के युद्ध में महाराव सुरताणसिंह के हाथ आया था, ) तथा उसका नकारह जोधपुर महाराज को वापस दे देवे. इतना होजाने पर महाराजा सूरसिंह उसको वादशाह के पास लेजाकर शाही सेवा में दाखिल करा कर, ऐसा प्रवंध कर देवेंगे कि देवडा सुरसिंह का पुत्र भी सिरोही राज्य से कभी न निकाला जावे. ये शर्तें को तहरीर वि. सं. १६६८ के फालगुन महिने में हुई, और राठौर सूरसिंह ने उसको सिरोही का मालिक स्वीकार कर लिया, परन्तु जब कि दोनों भाईओं का युद्ध हुआ तव महाराव की विजय हुई, और सुरसिंह को सिरोही राज्य छोड कर भागना पडा.

स्रसिंह भाग जाने पर लखावत पृथ्वीराज महाराव का मुसाहिव हुआ। मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि लखावत पृथ्वीराज ने देवडा वजेसिंह के मुआफिक ही ढंग अख़लार करने से दोनों के दरिमयान विरोध हुआ। पृथ्वीराज के वेटे भतीजों

<sup>+</sup> दताणी के युद्ध में राठीर राव शवसिंह चन्द्रसेनीत आदि मशास्य सूरताणसिंह के हाय से मारे गये थे, उसका बदला अदा करने के दास्ते थेर विटान की तमरीन कहाराव के भाई सुर्सिह ने की.

ने अच्छे २ राजपूत अपने पास रखकर महाराव पर जलने लगे. यह सूनकर मेवाड के गणा करणिसंह ने दोनों को समजाइश करने के वास्ते उदयपुर युलाये, और समजाइश की, परन्तु पृथ्वीराज, रामिसंह, रायिसंह, (यह दोनों पृथ्वीराज के भतीजे थे.) नाहरखान, चांदा, (यह दोनों पृथ्राज के पुत्र थे.) की ऐसी रीत पाई गई कि वे राणा से भी बूराई करने को तैयार है. यह वात राणा के आदमी को मालूम होने पर उन्होंने राणा को कहा कि इसमें सार नहीं है, जिससे राणा ने वहां से सीख दे दी.

ति. सं. १६७४ मागसर सुद ५ को महाराव रायिसंह ने किव आहा दुरहा को ÷ जांखर गांव वक्षा, और देवडा भेरवदास को अपना मुसाहिव बनाया. देवडा पृथ्वी-राज का वल दिन दिन वहता जाता देखकर, महाराव रायिसंह ने इसी साल में राठोर कुमार गजिसेंह की तरफ से नियत हुए, जाटोर के थांणे के हािकम भाटो गोपालदास व भाटी दयालदास को कहलाया कि यदि तुम पृथ्वीराज को सिरोही की हदसे निकाल दो तो हम तुमको ७ १४ गांव देंगे, जिसपर कुंवर गजिसेंह की आज्ञा से भाटी दयालदास जोधपुर को फोंज के साथ पृथ्वीराज पर चढा, और उसको सिरोही राज्य से निकाल दिया, परन्तु वह पीछा आजानेसे महाराव ने वे गांव दािंपस ले लिये.

देवडा पृथ्वीराज अव महाराव और देवडा भैरवदास को मारने का मौका टूंडने लगा. उसने अपने बेटे व भतीजों को पहिले से समजा रखे थे, उस मुआफिक एक दिन महाराव रायिसंह सारणेश्वर गये थे, और देवडा भैरवदास पीछे रहा था, जिससे मौका पाकर उन्होंने भैरवदास को चूक कर मार डाला. महाराव उस समय सुनकर बेठ रहे, और भैरवदास के पुत्र रामिसंह को × पाडिव के साथ उसके पिता की जागीर का पटा देकर अपने पास रखा.

महाराव रायसिंह की राणीयां के विषय में दूसरी ख्यातों में कुछ खुलासा नहीं है, परनतु बहुआ की पुस्तक से पाया जाता है कि इसके तीन राणीयां थी, जिसमें वीरपुरीजी

<sup>÷</sup> जांग्रर गांव देने के तिषय में कवि आदा दुरशा ने कहा है कि-

दोहा.

<sup>&</sup>quot; सन्त भोल नीमोतरे, पंत्रम मगमर पाय; दिये जांकर कर दश्श को, राजडमी मण्हासार. श छप्पय.

<sup>&</sup>quot; ममंत्र मोष्ट त्रीभोत्रो, माह मागमर त्रव पंतम; बार गरु शुभ बगत, विता सुग समझ अमूत्रम ए

<sup>&</sup>quot; हरी पत्र बेब में, भैम हद अटग हलावे; दिया हेतता दान, मोट मुन उमेग मुनाते. "

<sup>&</sup>quot; कहा कहम पन दुशना नगट कर सुमेर मम यह कियो; राजनी सम कवि दुरश ने, दन सांक्षण जां हर कियो. "

क १५ गंत्रों के नाम—कोट, पावधी, नाभी, गंताडा, मावाड, आख्वा, पोमाल्या, वाडरा, वायीण, खेमटिया, भेव, ुरुपाधेर, अध्यादा व नाराद्या.

४ देवटा समसिंह अपने स्थि मैन्यदान की हयाति में ही अलग नाधीर पा चुका था. भैलदान के तरक है नागरिण र पड़े की मार्गार थी. तब संविधित को वि. से. १६६३ में महाराव सुन्तागमिंह ने हैं पाठीव र की नागीर दी थी.

( वाघेली ) ग्रमानदेवी ' लूणावाडे ' के वीरपुरा वणवीर की पुत्री से कुमार अखेराज ( दूसरे ) का जन्म हुआ. व राणी मेडतणीजी ' दरांदेवी ' मेडता के राठौर जशराज मेहाजल की पुत्रो से वाई 'दीपकुंवर' का जन्म हुआ, जिसका विवाह इंडर के राठौर राव कल्याणमल के साथ किया गया.

इस महाराव के देहान्त के विषय में मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि देवडा रामिसह भैरवदामोत, महाराव के पास रहने वाद एक वर्ष पीछे लखावत पृथ्वीराज व उसके वेटे भती जे, महाराव को मारने के ताक में ही फिर रहे थे, सो एक दिन महाराव को चूक करने के वास्ते गये, उस वक्त सीसोदिया पर्वतिसिंह उपर था, देवडा रामिसह व महाराव कम आदमीओं के साथ बैठे थे, उन्होंने महाराव को अचूक किया, और सीसोदिया पर्वतिसिंह को चूक करने का बहुत यत्न किया, परन्तु दिन उगजानेसे दाव नहीं लगा. उस समय कुमार अखेराज दो साल की उम्र में था, उसको धाय (दृध पिलाने वाली धा माता) ने भित्तर की एक कोटडी में छीपा कर उपर गूदडे रख दिये, पृथ्वीराज ने कुमार अखेराज को बहुत ढूंढा, परन्तु वह बलिष्ट प्रारब्ध वाला होनेसे हाथ नहीं आया.

इतने में महाराव के आदमी इकट्टे हो गये. सीसोदिया पर्वतिसंह व देवडा रामिंह ने अपने आदमीओं के साथ महल को घेर लिया, और वंदूकें चलने लगी. उन्हों ने कुमार अखेराज की खबर निकाली तो जनाने वालों ने कहलाया कि "अबतक कुमार कुशल क्षेम विद्यमान है, और अमूक कोटडी के अंदर है, परन्तु दुइमन उस कोटडी के मार्ग पर ही वेटे हुए है, दो पहर से वडे २ ने पाणी भी नहीं पिया है. इस कोटडी की अमूक वाजु खुछी है सो सिलावट को खुलवा कर (दिवाल तोडवा कर) अखेराज को निकाल लो. "जिस पर सीसोदिया पर्वतिसंह ने सिलावट से उस तरफ की दिवाल खुलवाकर अखेराज को निकाल लिया.

कुमार अखेराज हाथ में आते ही महाराव के आदमीओं का वल बंह गया, उन्होंने ललकार कर कहा कि हरामलोरों, अखेराज हमारे हाथ आ चूका हे, जिससे दुश्मनों का वल क्षीण हुआ. जब कि रात्रि हुई तब महाराव के सेवकों ने चारों तरफ से मारा चलाया. लखावत पृथ्वीराज ने देखा कि अगर इस जगह पर रात्री निकालेंगे तो जरुर मारे जावेंगे, जिससे उसने अपने अच्छे २ राजपूतों को आगे व पीछे, और दोनों वाजुओं में रख कर आप वीच में रह कर जोर से दौड कर भाग निकले. महाराव के आदमीओं ने उनका पीछा किया, लखावत पृथ्वीराज के राजपूत पीछे लौट २ कर

अः इस चूर में देवटा छणा हररानीत का प्रत्न शार्द्श्वसिंह, बनावत केशबदास खेमरानीत, बनावत तेनमाल नसवंशीत, काम आनेका मू ने. की रूपात में उहेल किया है

लड़ते गये मरते गये और भागना शुरू रखा. इस प्रकार लड़ते मरते भागने से पृथ्वीराज के बहुत आदमी मारे गये, परन्तु वह कुशल क्षेम अपने डेरे पहुंचा, वहां से घोडे पर सवार होकर निकल गया, और वचे हुए आदमीओं के साथ 'पालड़ी 'आया.

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि लखावत पृथ्वीराज अपने वेटे व भतीजों को लेकर महाराव को छल से मारने को अचानक महलों में आ पहुंचा. × × × इन लांगों को आते हुए देख कर नहाराव ने अपना हाथ तलवार पर डाला, और पृथ्वीराज के पक्ष के ७ २ राजपूतों को मार कर तलवार के कई घाव लगने वाद ये गीरे.

इस विषय में दंत कथा में कहा जाता है कि लखावत पृथ्वीराज ने, महाराव आदि को सोते हुए मारने का इरादा करके, कुछ रात्री रही थी तत्र महल में प्रवेश किया, और महाराव पर चूक कर छेने वाद कुमार अखेराज को मारने के वास्ते टूंढा, लेकिन महाराव पर चक होनेकी खबर पाते ही कुमार की 'धा 'ने अखेराज को एक खाल में दशाला छपेट कर रख दिया, और अपने पुत्र ( जो कुमार अखेराज की समान वय का शां उसको ) को कुमार के पारणे में सुला दिया. जब कि पृथ्वीराज कुमार को ढूंढने के वास्ते वहां आया, और उसने पूछा कि कुमार कहां है, तव धा ने पारणे के तरफ हाथ किया, जिससे पृथ्वीराज ने पारणा में सोता हुआ (धा के पुत्र को ) वालक को मार कर संतोप जाहिर किया. यह वात प्रसिद्धि में है कि सीसोदिया पर्वतसिंह ने जव कुमार के विषय में धा को पूछा तव, उसने पारणे में मरे हुए वालक को वताकर कुमार को खाल में रखने की वात छीपा रखी, परन्तु उस धा के मृह पर ग्लानी न देखने से उसको शंका हुई, और कईएक प्रतिज्ञा करके सच वात जान ना चाहा. धा को उसकी प्रतिज्ञा पर यकीन आनेसे उसने खाल के तरफ दृष्टि की, जिस पर पर्वतसिंह ने खाल में देखा तो, कुमार अखेराज दुशाला में लिपटा हुआ हंस रहा है, और एक वडा भारी सर्प (नाग) उस दुशाला को विटा देकर अपनी फेंग उंची कर उसका रक्षणार्थे खडा है. पर्वतसिंह को देख कर उस सर्प ने छीछकार मारी, जिस पर पर्वतसिंह ने प्रतिज्ञा करके कहा कि है! नाग देवता अगर मैं महाराव का सचा निमकहलाल राजपूत हूं तो, आप इस कुमार को लेजाने की तक देदो, यह सून कर सर्प अलग हो गया, और पर्वतिसंह कुमार अखेराज को दुशाले में छिपाया हुआ उठाकर पहाड पर चढ गया. उसने पहाड के शिखर पर पहुंच कर, अपने भाले पर दुशाले में अपना जूता लिपेट कर ललकार दी कि, देखों यह कुमार को मैं ले जाता हूं, जिस पर पृथ्वीराज ने उस पर गोली चलाई वह दुशाले में लगी, वाद पर्वतिसह क्रमार को लेकर पिन्डवारे चला गया.

महुआ की पुन्तक में लिखा है कि महागव के हाथ से खखावन समितिह स्थामितिशेन इन चुक में मारा गया.

महाराव रायसिंह के चूक के विषय में किव आढा किशना (आढा दुरशा के पुत्र ) ने कहा है कि—

```
'' सिंघ म तपे शिवपुरी, सरे हिन्दुस्थाणां; सोह चढावे देवडां, वडां चहुआणां. "
" पाय ध्रहां वंका वहंग, गज वाल भयाणां; आंकस रायां शिस सर, जीर छगाणां. "
" छख माता छख उनमता, दल पार न जाणां; हिन्दु थान गरजिया, थर हर तुरकाणां. ''
'' पिथल धरती उपरे, मन द्राह मंडाणो; काया काची कारणे, अति हुओ अयाणो. ''
" पियल परगह पूछीयो, तेडी आपाणां; कर वा धरती कारणे, सवला घमसाणां. "
" इम आलझ चपाईया, पल सोह पलटाणो; उपर पहसां ओचने, सने उघांणां. "
" पात्र घडी निश्व पाछली, रचिया आ राणां; आय न हटा डोढीआं, इतिमाम कराणां. "
" गया निह मूह छूटरा, रहीया रोकाणां; सभा अचंदे जागिया, जोधार जुआणां. '
" कीर्ध। मार्ख्य रात्र सु, जियारे दरवाणी; आर्ख कां अश्रीमियां, ए महि न आणी ''
" राये भितर तेडिया, आकाय रहमाणां; आया ज्यु ही आदरी, वे अखर लखाणां. "
" आवे रायां आगले, दीवांण जुडाणां; असगे लोइ अहाडीयो, जंगते भाणां. "
" मारे जमदढ तेनमाल, रत खाल वहाणां; राव हकारे रायसिंघ फ्ट फ्ट अवसाणां."
" सामा फेरिया राव छं, असमर ख्वाणां: लोह करंता राव ने, दाई जणाणां. "
" राव अखा उचकाय के, कोई ठौर रखाणां; आया पीथल क्रोध कर, खग हात उवाणां. ''
" वालक मारण कारणे, मुख वचन कहाणां; घाय बताया वाल नीज, अह सेज सुआणां. "
" मारे बालक घाय का, अत जोस उफाणां; घा ए घरम नीज रख कर; जदा जगत रखाणां. ''
" पीयल के अस पापका, कुल कलंक लगाणां; आये वीर अनेक मल, रस वीर उकाणां. "
" स्वामी धरम विचार कर, रूडो जमराणा; पापी पृथ्वीराज को, घेरी घमसाणां. "
" रामा भैरव दास का, रूठे जमराणा, वालक राव जमारवा, कर मूछ धाराणां. "
" बालक बाहर कडके, नीज घरम पिछाणां; ये रे मूढ हरामलोर, तुंने क्या जाणां. "
" अरबुद् घर कोई वीर नांह, ऐसा मत जाणां; अण रा फल अव पाई है, पीछे पसताणां. "
" घर लिया दोए पोहर तक, रचीया आ राणां; चले तुपकां तीर के, केई धनुप कवाणां. "
" यां करतां रवि आथर्में, अधार लखाणां; जीव वचावण कारणें, पीथल मन जाणां. "
" पाप मंडली साथ कर, पढ हाथ पलाणां; सांम ध्रमी ढुंगर हरा, आहक चहुआणां. "
" क्षीक वजावत सत्र सर, नीज कर तव जाणां; कई एक मारे खाग वल, कईएक भगवाणां. "
" वच गो पीयल फरम गत, डेरे पहोचाणां; नीज घोडे असवार होय, नीज साथ सजाणां. "
" एक घटना सक विक्रमी, सोले से जाणां; साल सतंत्रर अश्चन दिन ए कथ रहाणां. "
```

मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि महाराव का चूक होनेसे सीसोदिया परवत-सिंह, देवडा रामसिंह, चीवा दूदा करमसिहोत व शाह तेजपाल आदि ने इकट्ठे होकर वि. सं. १६७५ में कुमार अखेराज को टीका किया, परन्तु उपरोक्त कवित, बहुआ की पुस्तक, और दूसरी ख्यातो में यह घटना वि. सं. १६७७ में होना अंकित है और वह ज्यादह भरोसा पात्र है.

नं रह सूरसिंह ने जोधपुर के महाराजा की सहायता से अपने वडे भाई से राज्य लेना चाहा था, परन्तु निष्फलता होनेसे सिरोही छोड कर भागना पडा. जोधपुर के महाराजा ने उसको 'भाद्राजण ' की जागीर २५ गांवो से दी, परन्तु वि. सं. १६७१ में महाराव रायसिंह ने उसको 'काछोली ' की जागीर देनेसे वह वापस आ गया, जिस के वंशज वर्तमान समय में सिरोही रियासत के काछोली गांव के लखावत है.

मं. १७ महाराव अखेराज (दृसरे) वालकपन में अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये.
मृतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि ये (महाराव रायसिंह के चूक होनेकी) खबर
मिलने पर सिरोही के नजदीक के चितोड के महाराणा ने व इंडर के राव कल्याणमल
ने महाराव अखेराज की वहुत संभाल रखी, जिससे सीसोदिया परवतसिंह, देवडा
रामितंह, चीवा दृदा व शाह तेजपाल आदि बलवत्तर हुए, उन्होंने लखावत पृथ्वीराज
को सिरोही राज्य की हद में से निकाल दिया, जिससे वह अपने जनाने के साथ अपने
सुसराल के गांव चेखला के पहाड में जाकर रहा. उसका पुत्र 'चांदा ' अंवाभवानी के
तरफ जा रहा, और बहुत बगावत की. कितनेक गांवों से हांसिल लिया, और सिरोही
के दस्तुर से आधा दाण लेना शुरु किया, परन्तु वह हरामखोर होने से दिन २ कमजोर
होने लगा, यानी बगावत से कुछ नतीजा नहीं हुआ. एक दिन पृथ्वीराज का भतीजा
( श्यामदास का पुत्र ) रायसिंह एक गांव लूटने को गया वहां मारा गया, चाद इंगरावत
देवराज के पुत्र राजसिंह व जीवसिंह (कुंभावत सीलदर )ने छल से पृथ्वीराज को मारने
के इगदे से पृथ्वीराज के पास गये. पृथ्वीराज ने इनका विश्वास किया, जिससे मीका
पाकर रात को पृथ्वीराज को मार कर वे सिरोही चले आये.

दंत कथा में यह कहा जाता है कि देवडा रामसिंह ने एक दफे दरवार मे यह प्रश्न किया कि, लखावत पृथ्वीराज का शिर काटकर कोई लासका है? जिस पर कुंभावत देवडा राजसिंह ने वीडा अठाया. उसने दगावाज के साथ दगा करनेका सोचा, और चेखले के पहाड में दोनों भाई चले गये, उन्हों ने देवडा रामसिंह आदि की बहुत चूराई की, जिससे पृथ्वीराज ने उनको अपने पास रखा, जिससे मौका मिलने पर पृथ्वीराज को चूक करके उसका शिर काटकर महाराव के पास ले आये. महाराव ने उनकी इच्छानुसार इस काम के एवज में 'लास ' नामक गांव कुंभावत राजसिंह को व 'छीवा गाम ' कुंभावत जीवा को बक्षा, जो वर्तमान समय में उनके वंशज के तरफ हैं, सि. रा. ई. की पुस्तक में यह घटना वि. सं. १६८१ में होनेका अंकित हुआ हैं, वैसे किय आढा किशना ने भी अपने किवत में यही संवत् वताया है, परन्तु कुंभावत राजसिंह को 'लास ' गांव मिलने का समय वि. सं. १६९९ हैं, पाया जाता है कि महाराव जब पुरुत उम्र के हुए तब उसका बदला दिया गया है.

लखावत पृथ्वीराज चूक करके अपने गांव पालडी कुशलक्षेम भाग जाने वाद, जो

## राजकुल सिरोही के नं. १७ वाले महाराव.

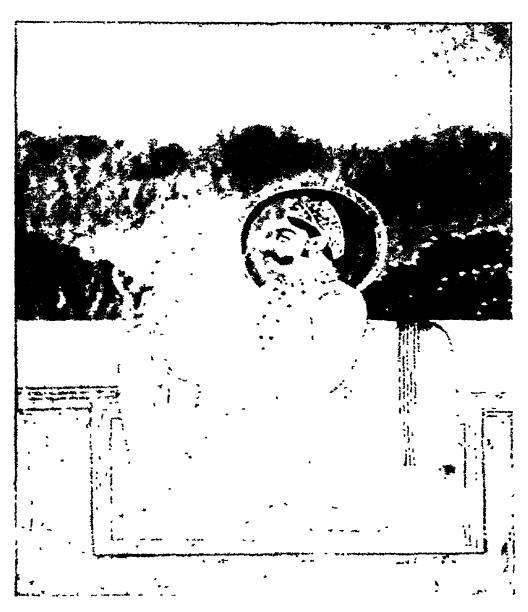

महाराव अलेराज ( दृसरे ) साहच वहादुर.

( विमाग पिछा यह २८६ )

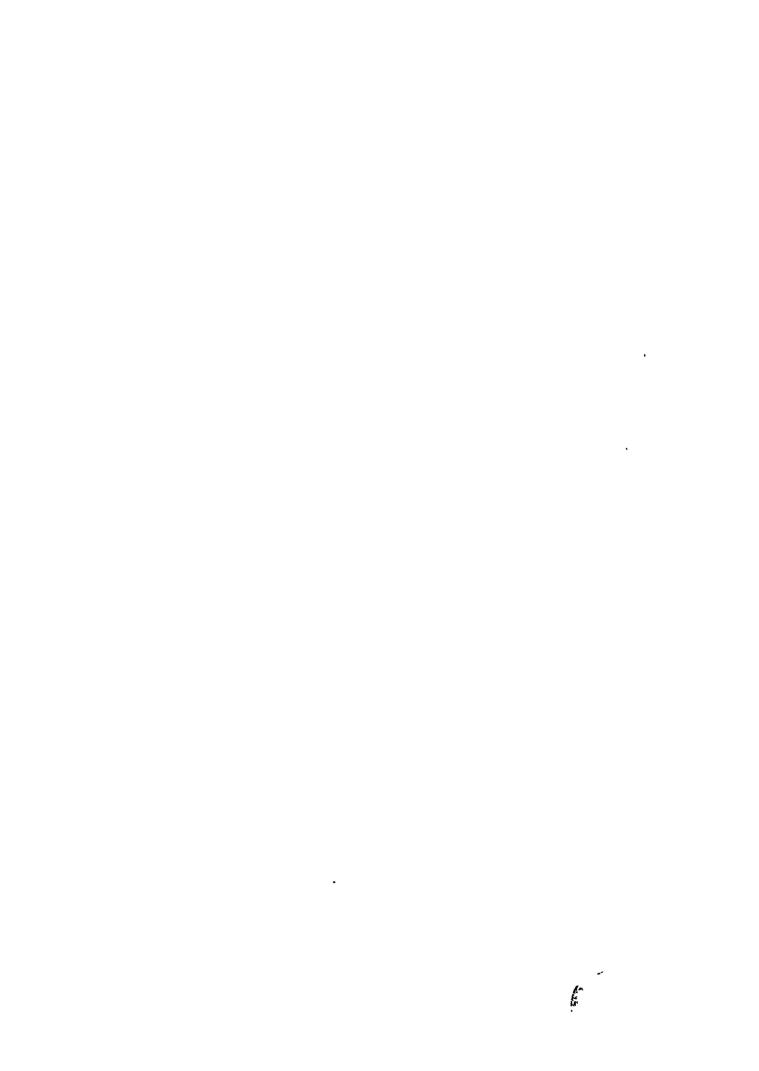

घटनाएं हुई, उसके विषय में कवियों के कंठस्थ साहित्यों में किव आढा किशना ने अपने किवत में सिवस्तर इतिहास अंकित किया है, जिसमें किव ने कहा है कि-

```
" पृथ्वी राज निकाल कर, मजलस पंडाणां; परवर्तिमह सीसोदिया, रामा चहुआणां. "
" करमिं इद्ा मले, सलाह कराणां; तेजपाल एक साह नै नीज मत कहाणां. "
" अखेराव महाराव को, नीज तखत बेटाणां; पायरस करके सुध दील, नीज घरम पीछाणां "
" महाराव रक्षां करां, एह धरम आणां; पीयल मार भगाय के, नीसकंट रहाणां. "
" नीज दल वल संभाल के, परपंच रचाणां; मथवीराज विद्रोह दल, कढ देश आपाणां. "
" गों भगो सुसराल के जहें देवल राणां; नीज नारी के आशरे, कुच्छ दिन कहाणां. "
" गांव चेंखला जाये कर, नीस ते रहवाणां; जहां गिरवर अतही अगम, जग सवही जाणां. "
" चांदा जिसका पुत सो, अभीमान चकाणां; अंव भवानी के तरफ, सो जाए छुकाणां. "
" सारग पाढे लट गांम. अनरथ आ पाणां; ले चुंगी साऐर लगान, कम भील कराणां. "
" सवईा जांण हरामखोर, पांथल सोह जाणां; पर्यवीराज मात्रीज एक राणसिंय रहांणा. "
" स्टे अरवद गांम कई, भेटे जमराणां; राजिसघ एक डुंगरोत, जीवा एक राणां. '
" पापां मथवीराज को, मारण मन ठाणां; असने करतव भेस कर, नीज घरम पीछाणां '
" रामा भरव दास की, निंदा केहवाणां; जिस पर पर्यवीराज ने नोज पास रखाणां "
" गोंका पाकर ऐक दीन, कर घात अजाणां; आप सिरोही आय के सहवास कहाणां. "
" यह घटना शक वीकर्मा सोलासें जाणां; ऐकासी समंत भइ, सुद ख्यात लखाणां '
```

महाराव अखेराज ने वालकपन में ही अपने पिता का वैर लेनेके वास्ते पृथ्वीराज के गांव 'निवज 'पर चढाई की थी, उसके विषय में 'जांखर 'के किव मुकुन्ददास (किव आढा दुरशा का पोता) जगमालोत ने कहा है कि—

ति. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इस महाराव ने होश संभालने वाद जो जो लखावत अपने पिता को मारने में शामिल थे, उनमें से वहुतों को अपने महलों में बुला- कर मरवा डाला, और अपने पिता का वैर लिया. इस विषय में दंतकथा में कहा जाता है कि दशहरा के दरवार में महाराव के नजदीकी लखावत भायातों को अपने जनानें के साथ सिरोही में आनेका रिवाज प्रचलित था, उस मुआफिक सब लखावत हाजिर हुए थे, उनको महाराव ने अपने पिता का वैर लेनेके कारण महल में हो मरवा डाले, और उनकी स्त्रीयां को उन लाशों के उपर से निकाली, जिससे पीछेसे लखावतों ने

<sup>&</sup>quot; पत पेर संभाले पर्वेग पांखर, वंका रावत चहु बलः, अखेराज मधीराज उपरे, +नांदवणो नीवजे नला. " पाखर घोटा घरर पागर्ता, दूरार बहार मलंदल; खोरडो छुंनर करण खोखरो बालक केटरकर वलः"

<sup>&</sup>quot; आठ पहार जलराओ वास. गान अभनमो सद्ध मर्पेटः गणीया चरे भारके गयेदां, गणीयां दींहां परे गयेदः. ''

<sup>+</sup> नियम गांव ' नांदवणा ' नामक पहाट की तलेटी में पश्चिम दिशा में है, और उस पहाड की दक्षिण में जो खीण है यह ' नडा ' नामने प्रसिद्ध है. अनुमान होता है कि छखावत पृथ्वीगम पाछडी से नियम गया था. नियम गांव ऐसी सहामत नगह पर है कि कम कीन होने पर भी बवाब हो सक्ता है, बलिक इभी कारण से पृथ्वीरामीत ने अपना पाट गांव ' नियम ' रखा है.

दशहरा के तहेवार पर अपने जनाने वालों को सिरोही लानेका रिवाज बंध कर दिया. इस विपय में किव धधवाडिया खेमराज जो मेवाड के महाराणा का आश्रित था, उसने कहा है कि-

महाराव अखेराज ने लखावतों को सिरोही बुलवा कर मरवा डाले, यह घटना कौन समय में हुई, उस विषय में किसी ख्यात में खुलासा नहीं है, वैसे कौन २ लखावत मारे गये वह भी अंकित नहीं हुआ है. सिरोही के बहुआकी पुस्तक में लखावतों के ठिकाने के अहवाल से मालूम होता है कि, भटाणा के लखावत ठाकुर मेघराज तेजावत को पाडीव के देवडा रामसिंह मेरवदासोत के पुत्र कैशरोसिंह ने मार डाला, जिससे महाराव अखेराज ने उसको 'जिरावल' की जागीर दी. रहुआ के सांगावतों की ख्यात से पाया जाता है कि लखावत सागा गोविन्दासोत का पुत्र रामसिंह वि. सं. १६९० में सिरोही में काम आया. इससे अनुमान होता है कि यह घटना वि. सं. १६९० में हुई है, बल्कि देवडा केशरीसिंह रामसिंहोत ने वि. सं. १६९० में कुंवरपद से जिरावल में बहुआ को सीख दी है, जिससे यह अनुमान सही होना पाया जाता है.

दंत कथा में कहा जाता है कि महाराव \*अखेराज का निनहाल उदयपुर में था, जिससे सीसोदिया पर्वतिसंह उनको महाराणा के पास हिफाजत से रखने के लिये ले गया, और वडे होने पर उसको सिरोही में लाया, परन्तु इसका निहाल वहां नहीं था, परन्तु लूणावाडा (गुजरात के रेवाकांठा) में था, इस विषय में किवने कहा है कि—

"अला पला दोइ एजला, तुं जण तां तहताणः माता पल वणतीर है दादो राव मूरताण."

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि महाराव अखेराज ने वारह वर्ष की अवस्था से ही रात्रुओं के साथ लड़ना शुरू किया था, मेवाड के महाराणा जगतिसेंह ने वि. सं. १६८५ में सिरोही पर फीज भेजी, जो कितनेक गांवों को लूट कर लीट गई. इससे मेवाड तथा सिरोही की+ मेत्री में फर्क आ गया, परन्तु वि. सं. १७०९ में महाराणा

कः मि. रा. ई. की पुस्तक में इसके पिता रायसिंह का निहाल उदयपुर में होना बनाया है, परन्तु बहुआ की पुस्तक में इसका निहाल 'पारोडी ' के भोषा राजीर के वहां होनेका अंकिन हुआ है.

<sup>+</sup> मेबाद के महाराजा से मेब्री में फर्क आनेका कारण इंतक्या में यह प्रसिद्ध है कि महाराव अलेरान कुछ पवय के वास्ते उद्युद्ध गये थे, भो वहां से बास लौटनी वक 'उकी नामकी खी को से आये, और उसकी अपनी पाप्तवान बनाई, बहिक

राजसिंह की गद्दी निशनी हुई, उस समय महाराव अखेराज ने उनसे अपनी मैत्री पीछी हढ कर छी.

वि. सं. १६९९ में महाराव अखेराज ने किव आढा महेशदास दुरशावत को 'ऊड ' गांव वक्षा. जिसके लिये कहा है कि—

दोहा.

"समंत सोल नीनांणवे चेत दशम पख छद; दियो उड महेदास ने अखमल पटे अवध."

वि. सं. १७०७ में इस महाराव ने मेवाड के चारण किव धधवाडिया खेमराज को 'कासंद्रा ' गांव इनायत किया. उसके वास्ते उक्त किव ने कहा है कि-

दोहा

" समंत सतरो साते वरस, चेत्र सुदि चवदस; कासंद्रा किन खेम ने अलमल दियो अवस."

कहा जाता है कि 'कासंद्रा' गांव वहुत ही सुन्दर था. किवने उस गांव की सर सब्जी का वर्णन अपने किवत में किया है, उससे पाया जाता है कि यह गांव खेडुत, महाजन आदि रियाया से पूर्ण आवाद हालत में किव को दिया गया है.

मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि पृथ्वीराज को डुंगरावतों ने चूक करने वाद पृथ्वीराज के दूसरे वेटे मर गये और वरवाद हो गये, परन्तु उसका पुत्र चांदा जो वहादुर व हढ निश्चय वाला राजपूत था, उसने वगावत चलू रखी. किवयों ने इसके वीरत्व के चहुत किवत कहे है. उक्त ख्यात में लिखा है कि—' सिरोही में तिको रजपूत कोई नहीं जिको चादां आगे च्यार वार भागवो न छै.' चांदा ने दाण लिया और निवज में आकर रहा, जिससे वि. सं. १७१३ के कार्तिक वद १४ के दिन सीसोदिया परवतसिंह, देवडा रामसिंह, चीवा करमसी, खवास केशर आदि महाराव की छल फौज लेकर लखावत छराघोदास जोगावत की सरदारी में ' निवज ' पर गये. दो पहर

बहुआ की प्रस्तिक से यह पाया गया कि महारावने 'उकी 'का नाम बहुए की वहीं में (और राणीयां के मुआफिक) दर्ज कराना चाहा, परन्तु बहुआ ने इनकार किया, जिससे महाराव ने उनपर नाखुश होकर उसकी जागीर के गांवों भी छीन लिये, जिससे बहुए 'वसी के देवहें 'पास चल्ले गये. इस विषय में बहुआ ने ध्यपनी प्रस्तक में लिखा है कि—

" अला उकी आणतां, चुकी मत चहुआण; एक तो अरबुद गढ छनियो दुनो रिसायो राण."

कहा जाता है कि पासवान उकी से एक प्रत्नी का जन्म हुआ था, उसका विवाह अच्छे राजपूत से करनेका मौका न मिछने से यह कुंवारी अवस्था में ही देहान्त पर्यंत जनान में रही थी. सिरोही के राजमहर्कों में उकी का निवाशस्थान विद्यमान है नो ' उकी नीरा महरू ' के नामसे प्रसिद्ध है.

# छतावत गयोदास मोगावन 'सामन्तसिंहोत छतावत 'या, और 'सांगा ' के काफ्त कृष्णसिंह भिनकी 'सेरुआ ' गांव की मागीर थी, उसका पोता होता या. महाराव अखेरान ने वि. सं. १६९९ में इसके पिता जोगरान को 'सनवाहा ' ( पांगरा परगंन में है. ) की मागीर दी थी. छतावत राघोदास अप्टेंबवान हाछत में निवन में काम आया, निससे उसका छोटाभाई मानसिंह नोगावत को सनवाटा की भागीर मिछी. वर्तमान समय में छतावत मानसिंह के वंशमों के तरफ 'सनवाहे 'की जागीर विद्यमान है. युद्ध हुआ जिसमें लखावत राघोदास ५० आदमी के साथ काम आया, और १०० आदमी जल्मी हुए. लखावत चांदा को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई.

लखावत चांदा का देहान्त कव हुआ उसका संवत् किसी ख्यात में दर्ज नहीं है, परन्तु ×िव. सं. १७१७ के पहिले वह गुजर चूका हो वैसा पाया जाता है, क्यों कि उक्त संवत् में उसका पुत्र अमरिसंह होना नेणसी की ख्यात से मालूम होता है.

जांखर के किन आहा राघनदान ने मरहूम महारान कैशरिसिंह साहेन की आज्ञानु-सार प्राचीन किनतों का संग्रह करके 'चत्रभुज इच्छा प्रकाश 'नामक हस्त लिखित पुस्तक लिखा है, उसमें महारान अखेराज (दृसरे) के निषय में लिखा है कि, वादशाह का सूना गोरीसाह के साथ महारान अखेराज ने 'सोलदर 'गांन के पास युद्ध किया, जिसमें गोरीसाह महारान के हाथ से मारा गया. उस युद्ध में महारान ने परमार मांडण को पूछा कि सूना कहां है? तन परमार ने अंग्रली से नहीं नताते, भाला मारकर चताया. महारान ने उसी नक्त सूना को अपनी तलनार से मार डाला. इस घटना की शहादत का किन आहा प्रयागदास जांखर नाले ने गीत कहा है कि.

" आखेराव अल अखोई अखो, भोयणे भडें पढ़ंते भार; न झडें झडें दाखीयो नारण, पांण न दाखियो परमार." "पोह परमार न दाखें पांणे, चोरंग पुछंते चहुआण; पहेलां सेल अणा सीर पे ले, पाछे कहीयो एह पडाण. " " अखें अल नारणो आखे, आह्व माचंत आगाद; कर आगी आंगली न कहीयो, कहीयो छुंत अणी सिर काढ." " खल दल पेस वचे खेतावत, गोरी गंजे भांज गह; राव जते पूछते महारण, पोह आबुओ रोमपह."

इसी पुस्तक में लिखा है कि महाराव अखेराज इडर के राठौर राव कल्याणमल के वहां विवाह करने के लिये इडर गये थे, जहां पर राव कल्याणमल ने चवरी में ही उसको चुक करके मारने का प्रपंच रचा, जिसकी खबर डुंगरावत जामन्तिसंह सामन्तिसंहोत कालंद्री वाले को होनेसे, उसने राव कल्याणमल का हाथ पकड कर वाहर वंटा दिया, और कहा कि तुम्हारा इरादा महाराव पर चूक करने का है, सो अब सीधे २ यहां पर चैठ जाओ, नहीं तो मार दृंगा. जिस पर राव कल्याणमल ने कहलाया कि चूक नहीं करते शादी करा दो, वरना मेरी जान जायगी, तब चूक करने वाले विखर गये, और शादी करादी. शादी होजाने पर जब महाराव की वरात इडर से दो कोश के फासले निकल गई. तब टाकुर जामन्तिसंह ने राव कल्याणमल का हाथ छोडा, जिसके वास्ते किव आडा प्रयागदास ने कहा है कि.

<sup>×</sup> ति मे. १७१७ के भादाद माहा में मृता नेणशी गुनरात तरक गया, और आमोन माहा में नापन छीटा. उपका समान मानोर में गा; तब छरावन अमरिह मांदावनने अपना प्रवान वाषेटा रामिति को मृता नेणवी के पाम अपनी रूप.त िन्याने के गामो मेना था, निमये अनुमान होता है कि मांदा उम समय में विचयान नहीं था. याषेटा रामिति ने उस यक्त नेणवी को गए। कि निरोशी का दाण पनान-साट हमार कार्य आते थे, अब इम आता है, मिरोही का आधा दाण छतायन अमरिति नेता है, और विभेगे (भागदारी) के गांव १००-१२९ अमरितिह के तरफ है.

- " प्रथम अखेरान गी शांवले परणवा, गाएणी मले रंग राग गायो; सरत कर राज्वह, गरह भड़ सामहो, एथ पह जान कल्याण आयो."
- " हजारां थाट भूपाल भेला होये, कवी परदेश रे गीत कहीयो; पटा झर मूछ पर नोख कर पटालो, सरत चहुआण लखरोस चहीयो."
- " चूकरी वात जामंत तणै सांभली, मेहपति खलां दल आये पाजा; वाग कलीयांण रे आये कर वलंबीयो, राव कुशले रख्यो अखेराजा."
- " जोघपुर, उदेपुर कहे यु जांमता, मेहपति खलां दल आये मलीयो; आबुओ राव परणाव घर आंणीयो, वजाडे जेतरा ढोल वलीयो. "

महाराव अखेराज दूसरे के समय में देहली के शाहजहां वादशाह के शाहजादों में आपस में विग्रह पैदा होनेसे, इस महाराव को अपने पक्ष में रखने के वास्ते शाहजादे दाराशिकोह व मुरादवण्श ने कोशिष करने का उन दोनों शाहजादे के + निशान ' पर से पाया जाता है. उक्त निशानों व फर्मान से यह भी पाया जाता है कि, शाहजादा दाराशिकोह के साथ महाराव का पत्र व्हेवार था, और मुरादवण्श के साथ नहीं था. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि जमादिउल अव्वल हि. स. १०६९ (वि. सं. १७१५) में दाराशिकोह, औरंगजेब से मुकावला करने के लिये ग्रजरात से आगरे को जाता हुआ सिरोही में भी आया था.

### महाराव अखेराज वहादुर व उदार राजा था, उसके कईएक गीत श्रकवित विद्यमान

+ शाहमादा की तरफ से जो पत्र राजाओं पर लिखा जाय उसको ' निशान ' कहते है, और बादशाह के तरफ से लिखा जाय वह 'फर्मान ' कहलाते थे, महाराव अखेराज के उपर शाहजादा दाराशिकोह के ' निशान '. (१) ता. ११ रवी उल् अव्वल हि. स. १०६० (वि. सं. १७०६) का, (जिसमें मुरादबल्श को सूत्रागीरी से उतार देनेका जिक है) दूसरा ता. १४ मुहर्रम हि. स. १०६७ (वि. सं. १७१३) का (जिसमें महाराव के तरफ से गया हुआ पत्र का मामुळी जुवाब है.) तीसरा ता. ६ सफर सन् ३१ जुलूस मुताबिक सन् १०६८ (वि. सं. १७१४) का (जिसमें महाराव के पत्र के जुवाब में खातिर जमा रखने का लिखा गया है.) चौथा ता. ७ मुहर्रम हि. स. १०६९ (वि. सं. १७१४) का (जिसमें महाराव के पत्र के जुवाब में लिखा है कि कोई दुश्यन उस तरफ से न निकल्ले पात्रे वैसा प्रवंघ रखनेका व शाहनादा मुरादबल्श बुलावे तो उसके पास जानेका विचार मत करना वगैरह हाल लिखा है.) पांत्रवा ता. ७ रजब सन १०६८ (वि. सं. १७१९) का जिसमें शाहनादा मुरादबल्श व उसके साथियों को मार देनेका व उनका माल असबाब लुट लेनेका आम तोर पर अपने सादारों को मी कहला देनेका वगैरह लिखा गया है.)

शाहनादा मुरादवल्श के तरफसे ता. २९ वी रवीउल अन्वल सन् २९ जुलूस मुताबिक हि. स. १०६६ (वि. सं. १७१२) का। निशान १ में लिखा है कि बादशाही मिहबीनी का मरोसा कर जल्दी हमारे पास हानिर हो जाओ. दूसरा ता. ७ मुहर्रम सन् ३० जुलूस मुताबिक हि. स. १०६७ (वि. सं. १७१३) का (निश्में लिखा है कि सय्यद रफीम बादशाह के पास से हमारे पास आता था, वह दांतीवाडे की हद में 'केसरी १ नामक राजपूत के हाथ से लूटा गया, निसमें सय्यद के दोतीन आदमी मारे गये और तीन स्थार जल्मी हुए व आठ हमार नकद व असवाव लूट लिया, जिससे लूट मार करने वाले को सजा देकर टा हुआ असवाव हमारी पास भेज दो वेगेग्ह.)

महाराव ने उक्त निशान पर खयाछ न करने से बादशाह शाहनहां ने ता. २२ x x x सन् ६० जुलूस मुताबिक हि. स. १०६७ (वि. सं. १७१४) में 'फर्मन शिखा है, जिसमें सिरोही इलाके में से बोरी से गया हुआ माल तलाश करके माहिक को दे देने की ताकीद की है.

\* इन प्रस्तक में सिर्फ इतिहास उदछन्घ होता हो, वैसे गीत कवित अंकित किये है, और दूनरे मामुछी प्रशंसा के कवित्त दर्ज नहीं हुए है. है. किन आड़ा दुरशा ने कहा है कि यह महाराव सूरताणिसंह के जैसा ही राजा हुआ, इसने अपना वेर लिया, परन्तु पुराना वेर किसी को न दिया. इस विषय में किन कहता है कि—

- " पद मेहणा लिये दीये नह पाछा, सत्र खतंग न दाखे महसार; साँढ तणा वोपार सरीखा, बले मांडीयो अखे वोपार.»
- " रजवट जीस समी श्रम राजड, भांण समी श्रम तणी भती; वेर रणां नवनवा वसावे, राव पुरांणां न दे रती. "
- " असे अयाग मांडीयां ओहट, घणां तणा घट माए घणा; गलीया नाथ खर्जाने गेहणा, ते लेहणा लांगवां तणा. "
- " मेल करं उत्वेल न मंडे, इव छूटी वह वहा हर; आबुरा वर मु अधवर्तायां, साहोटण भागो सगर. "

इस महाराव ने सिरोही में नया महल वनवाया, और 'फूल गोख ' की रचना कराई, जो वर्तमान समय में विद्यमान है. इसके विषय में कवि धधवाडिया खेमराज 'कासंद्रा ' वाला ने कहा है कि—

- " अखेराज करायो मेहल एक, इंद्र घटा जैम सोभंत देख. "
- " जहाया जालियां काच जोख, गज रीत करायो सुभग गोख."
- " सतरा सु समंत सातो वरस; लख़ कैक दाम लागा सरस."
- " हर गोख जोख कवलास होये; जगमगत जोत ×फुलगोख जोये. '
- " धघवाड खेम कीरत कहाये: नीज अडग रही रव चंद तांये. "

### फिर कवि कहता है कि-

" लख मोन करें तलमात लेखवें, भाणहरों जल इलतो भाण; आबु तणे गोखडें अखेई, चमर ढोलावे राव चहुआण. ' '' भड जां वाल वंकडा भाखर, गर हर पाखर सेल घरें; मेघा डंमर जल हले माये, तखत वराने सिंघ तरे. " '' त्रवंक घरे फरहरें तेजी, वरस अबार नवा जल बीक; उसे खाग जगत सू आडो, मोटे घड वेबो मशरीक " '' आखर लें य दे आगाहट, पातां कीजे रोर पखें; मूछां पहेल लिया वल मूछे, आंकोरां आवता अखे. ''

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसका जन्म वि. सं. १६७४ मार्गशिर्ष विद १० को हुआ था, ओर इनके ११ राणीयां थी, जिसमें राणी रतनकुंवर ने वि सं. १७३२ में सिरोही में 'रतन वावडी' वनवाई. इन राणीयों से कुंवर उदयभाण, व उदयसिंह और कुंमारी आणंद कुंवर के जन्म हुए. वाई आणंद कुंवर का विवाह वि. सं. १७१५ में जोधपुर के राजा जशवन्तसिंह के साथ हुआ था, और महाराव की विहन कमल कुंवर का विवाह मेवाड के महाराणा करणिसंह के साथ हुआ था. वहुआ की पुस्तक में इसकी सिर्फ पांच राणीयां के नाम दर्ज है, जिसमें राठोरीजी 'सरदारदेवी'

<sup>×</sup> महाराव अलेरान ने बन्याये हुए महत्र में सूत्रमें से मिनाकारी काय किया हुआ है. उसमें 'क्रूडगोख ' नामका ' ग्रारा। श्राचीन शिल्प कना का सास नमूना है. 'क्रूडगोख ' की रचना एक पत्यर के स्तंप पर से करने में आई है, और कपन के पुत्य के नाई दांडी से शुरुआत होकर सहरा दड़ कपड़ के मुआकिक उपर से खिड़ा हुआ है. उसने बनाये हुए मएन की मान भीम है, और उभी महत्र के मू तड़ में ताजाव है, निपसे यह महत्र एक किछे की नहिंगानमी पूर्ण कर सका है. स्पान्त पार्ट की कहाँ सी सहत्र होने से उस पहाड़ के मीरने से महत्र व सिरोही नगर का रक्षण होता है.

मोडासा के राठौर रामसिंह गोविन्दासोत की पुत्री से क्रमार उदयभाण, व मेवशीजी 'नाथुदे' मेहवा के मेघराज दूदावत की पुत्री से क्रमार उदयसिंह व वाई 'अणंदकुंवर' के जन्म हुए.

महाराव अखेराज के समय के वि. सं. १६८२, १६८४, १६८७, १६९०, १६९९, १६९८, १७०३, १७०७, १७१५, १७२६, १७२७, १७२८, १७२९, इन संवतों के दानपत्र के कईएक शिलालेख व ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें वि. सं. १६८२ के महवाडिया गांव के शिलालेख में देवडी फूलकुंवर वाई का नाम, व वि. सं. १६८४ के सिरोही के ताम्रपत्र में महाराव के नाम के साथ 'माजी श्री स्रजदेजी वचनात्' लिखा हुआ है. इसके मुसाहिवों में वि. सं. १६८४ में चीत्रा करमसी, वि. सं. १६९० में खवास देवा व साह तेजपाल, वि. सं. १६९१ में साह तेजपाल वि. सं. १७०३ में पं. केशव, वि. सं. १७०७ में सीसोदिया परवतसिंह, देवडा रामा व चीवा करमसी; वि. सं. १७१५ में सीसोदिया परवतसिंह, वि. सं. १७२६ व १७२८ में पं. भगवानदास, वि. सं. १७२८ में मूता चांपा धरमदास, वि. सं. १७२९ में नारायणदास आदि होना उक्त संवतों के दानपत्रों से मालूम होता है.

इस महाराव की व आबु पहाड की प्रशंसा में मेवाड के गांव 'सरसिया' के किव मेहडू बीहारीदान ने 'दोआवत' कहा है. जिसमें आबु पहाड की सोभा व श्रेष्ठता का वर्णन इतना विस्तीर्ण और छउत्तम प्रकार से किया है कि ऐसा वर्णन दूसरे किसी किवने नहीं किया होगा. वैसे उसमें महाराव रायिसंह (पिहले) तक के राजाओं की संक्षित में (परन्तु बहुत झमक भरी भाषा में) ख्यात भी कही है. उक्त 'दोआवत' में किव इस महाराव के उमराओं के नाम बताता है, और उनके विषय में कहता है कि—

<sup>&</sup>quot;राऊ के उमराव कैसा ? मयवीराज का सामंत जैसा ! छखाओत, ढूंगरोत, चीवा, अवसी सीलंकी, सीसोदिया, वागढीया और खट तीस वंश, जुए जूगा जाणी हुज़रिया."

<sup>&</sup>quot; तीसके बीच परवत सिंघ रुट्रसिंहीत पाट का धंम, दुना उदेशाह, दुश्मनों का राह. "

<sup>&</sup>quot; रांमा भेरव का हुंगरीत का घणी, फोज का अणी. ॥ ऊदा दुजण सालका, फोज का सीखराल. ॥ '

<sup>&</sup>quot; करमैसी जैतसी का-धर का किशाह, रीण का पहाह. ॥ सींचि भाखरसी का-चीका राठोह, ग्रुर धर का मोह. ॥ ''

<sup>&</sup>quot; नैरहर गोपाल का, वागडीया चहुआण. अमली सीर जुणी- ॥ उँगरा जीत का खलक का खेंगाल, दूना वनपाल ॥''

<sup>&</sup>quot; म्रजमल पुरणमल का वीर भाग पुरणमल का, ए दोए वंधव वैहिल, लुईगपुर अनुवाले ॥ ''

<sup>&</sup>quot; कैर्शरी जसक्त का, जुद्ध को चाऊ, परचांडो मेलीयां. कम धनां का राऊ. "

<sup>&</sup>quot; कसरीया कहुमाणी, सो वहांदरां का अणी पाणी.॥"

<sup>&</sup>quot; और भी सीपाई लोक मुसलमान कैसे ? सींधी ताजखांन, मुजालखांन नाहरखान जैसे ! ॥

क्ष विस्तार के भय से वह इस प्रस्तक भें नहीं छिला गया हे क्योंकि बहुत छम्ना है.

१ चीत्रावत. २ मेडा का वीकानरीया. ३ भवावत कीवरली. ४ वनावत मणादा. ५ वहित्र राजपूत. ६ तेलावत टटमणा.

मृता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १७२१ में महाराव को उसके पुत्र भउद्यमाण ने राज्य लोभ से डुंगरावतो के साथ मिल कर कैद कर लिया, परन्तु देवडा रामसिंह भरवदासोत व सीसोदिया साहेवखान (परवतसिंहोत) ने महाराव का पक्ष लेकर मुक्त किया. महाराव ने उदयभाण को उनकें पुत्र सिंहत मार डाला, पीछे लखावत अमरसिंह चांदावत को (वगावत से) मना कर सिरोही की रियासत में लाया गया, और १ पालडी, २ जेतावाडा, ३ देदपुरा, ४ माकरोडा, ५ वापला, ६ पीथापुरा, ७ टोकरा, ८ मेडा, ९ गीरवर, १० मुगथला, ११ कालधरी, १२ मुंसावल, १३ धनेरी, १४ आवल, १५ देलवाडा. यह गावों का पट्टा दिया गया, जिसमें यह शर्त की कि "विभोगो लेतो सु नहीं लेसी, दाण लेतो सु लेसी."

लखावत अमरसिंह कव निवज छोड कर चला गया, उस विषय में उक्त ख्यात व दृसरी ख्यातों में कुछ भी उल्लेख नहीं है, परन्तु किवतों से मालूम होता है कि लखावत चांदा के देहान्त बाद क्षअमरसिंह पर महाराव ने निवज पर फीज भेजी थी, जिससे वह निवज छोड कर चला गया था.

सि. रा. ई. को पुस्तक में लिखा है कि, इस महाराव का पुत्र उदयभाण वागी सरदारों से मेल वढा कर सिरोही की गद्दी पर वैठने का उद्योग करने लगा, और वि. सं. १७२० में एक दिन मोका पाकर अपने पिता को कैद कर सिरोही की गद्दी पर वेठ गया था, वह सूनते ही मेवाड के महाराणा राजसिंह ने महाराव से मैत्री के कारण राणावत रामसिंह को फीज के साथ सिरोही पर भेजा, जिसने उदयभाण को निकाल दिया, और महाराव को कैद से छुडाया.

महाराव अखेराज वडी नामवरी पाकर ५३-५४ वर्ष के लम्बे समय तक राज्य करकें वि. सं. १७३१ में देवलोक हुआ, और उसके पीछे उनके द्वितिय पुत्र उदयसिंह गद्दी पर वैठा.



<sup>+</sup> मू. ने. की रत्यात में ' उद्युनिह ' नाम लिखा है, परन्तु वह गठनी से दर्न हुआ है. उक्त ज़्यात में कुमार उदयमाग को उनके पुत्र ( गल्तिसिंह पाटनी कुमार था. ) सहित महाराव ने मार देनेका जिखा है. सि. रा. ई. की पुलक में इस विषय में दोता—समाधान करने में आया है, परन्तु बहुआ की पुस्तक में स्पष्ट उद्धेख है.

अमरिसिंह पर फीन भेनने के गीत कविन इव पृथ्तक के दुमरे विमाग में निवन के छलावनों की ख्यात में अदिन किये गये है.

## प्रकरण ३३ वाँ.

# चलू देक्डा चौहान. (महाराक डदयसिंह से महाराक डदयमाण तक.)

नं. १८ कुमार उदयभाण व उसका पुत्र वष्त्तसिंह, महाराव अखेराज के हाथ से मारे गये. इसकी कुंवराणी सीसोदणीजी 'रतनदे 'सी. सुजाणिसह सूरजमळ की पुत्री थी, उससे पांच पुत्र हुए थे, जिसमें से चार गुजर गये और वरीसाळ विद्यमान था, परन्तु सिरीही की गदी पर महाराव अखेराज का दूसरा पुत्र वेठा.

नं. १८ महाराव उदयसिंह वि. सं. १७३१ में सिरोही की गद्दी पर आया. वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसने तीन वर्ष राज्य किया, और इसके समय में वि. सं. १७३३ में लोहियाणा का किला जोधपुर की रियासत में गया. इसके समय के दो दानपत्र मिले हैं, जिसमें एक वि. सं. १७३१ के चैत्र विद ७ का धनारी गांव में, व दूसरा वि. सं. १७३१ असाड सुदि १ का शिला लेख 'जावाल' गांव में होना पाया गया है. इसकी राणी चांपावतजी उत्तम देवी, चांपावत अमरसिंह सूरजमलोत की पुत्री से कुमार छत्रसाल उर्फ दुर्जनसाल का जन्म हुआ. बहुआ की पुस्तक मुआफिक इसका देहान्त वि. सं. ७ १७३१ में हुआ.

नं. १९ महाराव वेरीसाल (नं. १८ क्रमार उदयभाण का पुत्र) अपने काका के पीछे सिरोही की गद्दी पर आया. इसने जोधपुर के वाल राजा अजीतसिह को बादशाह ओरंगजेव की खफगी से वचाने को अपनी निगरानी व संरक्षण में सिरोही रियासत के 'डोडुआ' नामक गांवमें वहां के सरदार की देखरेख से एक राजग्रर ब्राह्मण के वह। रखवाया, और उसकी वाल्यावस्था का काल इस महाराव के संरक्षण में हो न्यतीत हुआ था. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि वाल राजा अजीतसिंह को जोधपुर के राठोर सोनिंग आदि सिरोही में ले आये, और मरहूम जोधपुर के महाराजा जशवंत-सिंह की राणी देवडीजी (जो सिरोही के महाराव की पुत्री थो व सिरोही में विद्यमान थी) के पास लाये. महाराव वेरीसाल ने उसकी ग्रत रखने के कारण 'कालंदी' कस्वे में रखा, परन्तु महाराजा अजीतसिंह का 'डोडुआ' गांव में रहने का दंत कथा में प्रसिद्ध है, विलक जिस राजग्रर ब्राह्मण की सुपुर्दगी में वह रहे थे, उस ब्राह्मण को

<sup>\*</sup> सि. रा. ई. की प्रन्तक में पृष्ट २६७ की टीप्पणी में महाराव वेरीसाल के समय का वि. सं. १७३३ का दानपत्र उक्त ख्यात के लेखक को प्राप्त होना लिखा है, निप्ततं बहुआ की प्रश्तक में महाराव उदयसिंह का देहान वि. सं. १७३४ में होनेका लिखा है वह मरोसा पात्र पाया नहीं जाता. इस प्रश्तक के लेखक को महारा। वेरीसाल के समय के वि. सं. १७४० व उसके बाद वि. सं. १७५२ तक के दानपत्र के शिल्लेख व ताम्रपत्र मिले है, उसके पहिले के हाय नहीं आये है

महाराजा अजीतसिंह ने जोधपुर रियासत से 'तवरी 'नामक पट्टे की जागीर वारह गांव से दी, उस जागीर पर उसकी ओलाद वाले विद्यमान है. वैसे महाराजा अजीतसिंह ने वि. सं. १७५९ जेप्ट सुदि १२ के पत्र में डोडुआ के देवडा कैशरीसिंह व पाडीव के ठाकुर नारायणदास को अपनी सही महोर के पत्र साथ अपने खुद के हस्ताक्षर से भी लिखा है कि "जीण घडी थे तेडस्यो तीण घडी आवसां सही." इससे महाराज अजीतसिंह का डोडुए में वडा होना ज्यादह मानने योग्य है.

इस महाराव के समय में शाहजादा मोअजम (औरंगजेव का पुत्र) का 'निशान' ता. ९ रविउल् अव्वल हि. स. १०९२ (वि. सं. १७३८) में, उसने शाहजादा अकवर व दुर्गादास राठोर आदि को सिरोही की सिमा में वे फिर आ जाय, तो पकड लेनेकी या मार डालने की सिफारिश महाराव को की है.

इसके समय के वि. सं. १७४०, १७४४, १७४५, १७५२ के ताम्रपत्रों से वि. सं. १७४४, से १७५२ तक साह नानजी इसके मुसाहिव होना पाया जाता है, वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि महाराव वेरीसाल वि. सं. १७३४ में जवरन गद्दी पर बैठा, और १९ वर्ष राज किया, इसके पुत्र सूरताण व भीमसिंह थे, जिसमें भीमसिंह वालक अवस्था में ही ग्रजर गया था. सि. रा. ई. की पुस्तक में वि. सं. १७५४ में इसका देहान्त होना ओर तीन राणीयां इसके साथ सती होनेका अंकित हुआ है, इस महाराव की छत्री की प्रतिष्टा वि. सं. १७५९ में हुई है.

इस महाराव के पीछे कोन गद्दी पर आये, उस विषय में कितनीएक शंकाएं एक दूसरी ख्यातों के मिलान करनेसे उपस्थित होती है. एक हस्त लिखित ख्यात में इसके विषय में लिखा है कि, "वेरीसाल पाटवी था लेकिन सिरोही छूट गई जिससे 'देवतरे' (ई. जोधपुर) गया. " जब सि. रा. ई की पृष्ट २६७ की टोप्पणो में लिखा है कि खा. वा. निआमतअलीखां ने महाराव वेरीसाल का देहान्त वि. सं. १७४९ में होनेका व उसके पीछे इसका पुत्र राव सूरताण गद्दी पर आनेका लिखते है. सि. रा. इ. की पुस्तक में इसके पीछे महाराव छत्रसाल वि. सं. १७५३ में होना, व उसके पीछे नं. २० राव सूरताण का गद्दी पर बठना लिखा गया है, और यह भी लिखने में आया है कि राव सूरताण का गद्दी पर बठना लिखा गया है, और यह भी लिखने में आया है कि राव सूरताण ने एक साल राज्य किया व इसके समय में 'पालडी 'पद्दा के गांव जोधपुर की रियासत के तरफ गये. राव सूरताण को पीछेसे महाराव उदयसिंह के पुत्र नं. रूर छत्रसाल ने पद श्रष्ट किया और आप गद्दी पर बठा. इस पर से पाया जाता है कि महाराव वेरीसाल को देहान्त वि. सं. १७५३ में हुआ था, और उसका पुत्र सूरताण

चछ देवहा चौहान (नं. क्ष्महाराव उदयसिंह से नं. २३ महाराव उदयमाण तक ). [ २९७ ] उसके बाद सिरोही की गद्दी पर बैठा था, परन्तु अरूप समय में ही वह पदश्रष्ट हुआ, और वि. सं. १७५४ में महाराव छत्रसाल गद्दी पर आये.

नं. २० सुरताणसिंह अपने पिता के वाद गद्दी पर बैठा परन्तु अल्प समय में पदभ्रष्ट हुआ, जिससे वह जोधपुर के महाराजा अजीतिसह के पास चला गया, जहां पर इसको 'देवांतरा 'पट्टा की जागीर मिली. वर्तमान समय में इसकी ओलाद वाले 'देवातरा के लखावत ' के नामसे कहे जाते है, और देवातरे में विद्यमान है.

नं. 'रं महाराव छत्रसाल उर्फ दुर्जनसाल ने महाराव वेरीसाल कें पुत्र सूरताणिसंह को हठा कर गद्दी कब्जे कर ली. बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसके तीन राणीयां थी, जिसमें राणी सीसोदणीजी 'दीपदे' सीसोदिया फतहिसंह सरदारिसंहोत की पुत्री से बाई कल्याणकुंवर का जन्म हुआ, जिसका विवाह मेवाड के महाराणा संग्रामिसंह के साथ किया गया. दूसरी राणी वांघलीजी 'उत्तमदेवी' साणंद के वांघला हटेसिंह जगतिसंहोत की पुत्री से कुमार मानिसंह उर्फ उम्मेदिसंह का जन्म हुआ. तीसरी राणी वांघलीजी 'रूपांदे' साणंद के वांघला कृष्णिसंह जगमलोत की पुत्री से वाई रूपकुंवर व बाई लाडुकुंवर के जन्म हुए, बाई रूपकुंवर का विवाह जोधपुर के राठौर राजा अजीतिसंह के साथ व लाडुकुंवर का विवाह इंडर के राजा अणंदिसंह के साथ किया गया. इस महाराव का देहान्त वि. सं. १७६२ में हुआ.

नं. प् महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर वैठा. इसके समय के ताम्रपत्र व शिलालेकों में इसका नाम हर जगह 'महारायि उमेदसिंघ ' अंकित हुआ है. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसके समय में सिरोही राज्य में कचे लोहे की तलवार बनाने की मनाई होनेसे, और जगह से अच्छी तलवारें होने लगी, और +' शमशेर तो सिरोही की 'यह नाम प्रसिद्ध हुआ. इसने बनवाई हुई तलवार को 'मानासाही ' कही जाती है.

### उक्त पुस्तक में यह भी ×िलला है कि जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह वि. सं.

<sup>+</sup> सिरोही की तल्वार क्यों जगप्रसिद्ध हुई ! उस विषय में यह बात कही जाती है कि वर्तमान समय में सिरोही में जहांपर 'नीलकंठेश्वरजी महादेव ' का मन्दिर है, उस जगह एक 'वावडी ' थी, उसका पानी बहुत तेज या, वह पानी पिलानेसे हथियार बहुत तेज होने थे पीछेसे वह वावडी बंध करके उस पर शिवालय बंधाया गया. दूनरी यह बात कही जाती है कि, सिरोही के लोहार लोग कसे लोहें को इस तरह पक्का बनाते थे कि एक खड़े में लोहा रखकर उसमें गौबर मर के ऐसी रसायन चीज उस पर डालते थे कि, उस रसायण से विजली को आ ह्या होकार विजली उस पर पड़नी थी, जिससे गोबर जल कर लोहा भी पक्का हो जाता था. उस लोहे से बनी हुई तल्लार सर्वोत्तम होती थी.

<sup>×</sup> प्ति. रा ई. की पुस्तक में यह अहवाज नो नपुर रियाप्तत को रूपात से दिला जाने हा अनुमान होना है, क्यांकि सिरोही के बहुए की पुस्तक में नो नपुर के महाराना अनीतर्निह के साथ महाराव उन्नेदर्निह की बहिन की शाही होना अंकित

१७७२ में गुजरात को जाते हुए सिरोही में ठेरे थे, तब महाराव ने अपनी राजकुमारी की शादी उनकें साथ कर दी. बेसे बि. सं. १७८७ में जोधपुर के महाराजा अभयसिंह अमदाबाद के स्वेदार साथ छड़ने के वास्ते जा रहा था, तब उसने ' रांबाडा ' (सिरोही का गांव) के देवडा ठाकुर ( जो जोधपुर इलाके में लूट खोस करता था ) से बदला लेनेके कारण ' रांबाडा ' गांव वरवाद किया, और पोसालिया को लूटा, जिससे महाराव ने उससे सुलह कर अपनी राजकुमारी का विवाह महाराजा अभयसिंह के साथ वि. सं. १७८७ भाद्रपद विद ८ को कर दिया, और पाडीव ठाकुर नारायणदास को कुछ फोज देकर उसकी सहायता में अमदावाद भेजा. जहां पर देवडों ने अहितीय वीरता वतलाई थी.

महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह की राणीयां के विषय में बहुआकी पुस्तक से पाया जाता है कि इसके पांच राणीयां थी, जिसमें राणी मेवसीजी 'कृष्णकुंवर ' जसोल के जेतमाल भारमलोत की पुत्री से कुमार १ पृथ्वीराज व २ जगतिहिंह और वाई 'जराकुंवर ' व 'इन्द्रकुंवर' के जन्म हुए. जराकुंवर का विवाह जोधपुर के महाराजा अभयसिंह के साथ व इन्द्रकुंवर का विवाह उदयपुर के महाराणा प्रतापसिंह जगतिहोत के साथ किये गये. दृसरी राणी वारडजी 'तख्तांदे ' सुदासणा के वारड (परमार) सरदारसिंह की पुत्री से कुमार 'जोरावरसिंह ' का जन्म हुआ. तीसरी राणी वाघेलीजी 'रंभादेवी ' साणंद के वाघेला भूपतिसिंह कृष्णिसिंहोत की पुत्री से वाई ६ 'अलेकुंवर ' का जन्म हुआ, जिसका विवाह बीकानेर के महाराजा गजिसिंह के साथ किया गया. चोथी राणी चावडीजी 'लालदे ' माणसा के चावडा प्रतापसिंह पृथ्वीराजोत की पुत्री से वाई 'स्र्ज कुंवर' का जन्म हुआ, जिसका विवाह जोधपुर के महाराजा वजेसिंह वख्तिसिंहोत के साथ किया गया. पांचवी राणी मेडतणीजी 'वंदना देवी ' मेडता के राठोर अभेराम गोपीनाथोत की पुत्री से वाई 'फ्लकुंवर' का जन्म हुआ, जिसकी शादी उदयपुर के महाराणा सग्रामसिंह के साथ की गई.

इस महाराव के समय के दानपत्रों में वि. सं. १७६५, १७७१, १७७३, १७७८, हुआ है. थेसे पाडीव टाकुर नारायणदान को जोधनुर के महाराजा के साथ बड़ा ही स्नेह था. महाराजा अभयसिंह का विवाह इम महाराज की पुत्री 'जसहेंवर के साथ होने हा बहुआ की पुस्तक में भी लिखा गया है.

कः पि. रा. ई की पुस्तक में ' अखेकुंबर ' के बदने गमकुंबर ( गमाँद ) नान अंकित है. इसका देहान्त वि. सं. १७५७ में सिरोही में हुआ था, निसकी छत्री वि. सं. १७६० में बनी है.

नोट— महाराय मानिन्ह दर्फ दम्मेदसिंह के समय में वि. से. १७०४ में पराना दांतीवाटा पर पालगप्टर के दिवान ने करना कर लिया था, धेसा पुराने दक्तर से पाया जाता है. वैसे लाजनीयण को वही (यह वही पंचोली लाजनीयण ने कि. से. १८८६ में लिसी है) में हिसा है कि वि. सं. १७८७ तक में जोषप्टर रिवासन के तरफ सिरोही राज्य में से होटीयानी के १६ गांव, सियारा के १६ गांव, कोरटा के १२ गांव, पाजटी के १२ गांव, नागविटा के २० गांव, लोहियाणा के ६० गांव, मानित्रा के २१ गांव, समित्रा के २० गांव, व गोडवार में विद्युच्छर वांकली के १६ गांव, जुमके २२६ गांव के ६ पोन ने गये है.

१७८१, १७८२, १७८८, १७९१, १७९६, १७९७, १७९९ व १८०० तक के ताम्रपत्र व शिलालेख मिले हैं, उसमें मुसाहिबी करने वालों के नाम पाडीव ठाकुर 'रायश्री नारायणदास,
जावाल के राजश्री जेसिंहदे, ÷चौधरी खानदान के (चौ. माला इणदा, चौ. कल्याणदास,
चौ. केशरीमल, व चौ. तारा) व संगवी खानदान के (सां. अमरिसंघ, सां. सुन्दरलाल,
सां. हटीसिंघ) और शाहा खानदान के (सा. ताराचंद, सा. जोगीदास, सा. भीखा,
व साहा तेजा भीनमाला) नामों उपलब्ध होते हैं.

महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह का देहान्त वि. सं. १८०५ में होनेका बहुआ की पुस्तक में लिखा है, परन्तु सि. रा. इ की पुस्तक में वि. सं. १८०६ दर्ज है.

नं. २१ महाराव पृथ्वीराज अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसके समय का एक भी दानपत्र नहीं मिला है. सि. रा. ई. की पुस्तक में इसका जन्म वि. सं. १७८२ वैशाख ग्रुदि ११ का होना अंकित है. वडुआ की पुस्तक से मालूम होता है कि इसके चार राणीयां थी, जिसमें राणावतजी 'फतांदे 'हीता के राणावत सुन्दरसिंह सुरगसिंह भगवानवत की पुत्री से कुमार तख्तसिंह, व चावडीजी 'अमृतदे ' माणसा के चावडा अजेतसिंह प्रतापसिंहोत की पुत्रीसे कुमार रत्नसिंह व अखेसिंह के जन्म हुए. इसकी एक राणी साणंद के वाघेला की पुत्री व एक इडर के राठौर राजा की पुत्री थी. इस महाराव का देहानत वि. सं. १८२९ में हुआ.

नं. २२ महाराव तख्तसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर वैठा. इसका जन्म वि. सं. १८१६ भाद्रपद विद ११ के दिन हुआ था. सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक में इसकी गद्दी निश्तनी वि. सं. १८२९ वैशाख सुिद ६ के रोज होना लिखा है, परन्तु बहुआ की पुस्तक में वि. सं. १८२९ कार्तिक सुिद ८ वार सोम अंकित है, वैसे इस महाराव के समय का ताम्रपत्र (जो मरहुम महाराव पृथ्वीराज के देहान्त के समय पर दान दिया गया उसके वास्ते लिखा हुआ है ) वि. सं. १८२९ फाल्गुन सुिद १ का है, जिससे उपरोक्त गद्दी निश्तनी का दिन जो बहुआ की पुस्तक में अंकित है वह ज्यादह भरोसा पात्र है. उपर्युक्त ताम्रपत्र में मुसाहिय का नाम सा. हुगरसी भगवानदास का अंकित है.

<sup>. ÷</sup> सिरोही रियाप्तत में प्राचीन समय से सुत्सिहीगीरी करने वाले माहमन वर्ग में संगवी, चौधरी, वहीतरा व बोब वत यह च्यार खानदान वाले सुल्य है, जिनमें वहीतरे व बोबावत 'शाह ' कहेगाते है. संगवी व चौधरी खानदान वाले ' औसवाल ', और वहीतरा व बोबावत खानदान वाले ' पोरवाल ' महामन है. पोरशालों में भी ' संगवी ' कहे जाते है परन्तु वे और खानदान के है.

नोट—नं. २१ महारात्र पृथ्वीरान से नं. के महाराव जगतिहंह के समय तक में वि. सं. १८१६ में घानेरा परगने के दे० गांव, वि. सं १८२९ में त्राव्य उन्हावती के ७ गांव और वि. सं. १८२९ में सवाणां परगना के ६० गांव पालणपुर की तरक चल्ला परगना वहीं से मालूम होता है. इससे पाया जाता है कि इन महारावों ने अपने राज्य की चाहिये वैसी संभाल नहीं रखी, निवसे लखावत सरदारों ने भी सिरै उठाया और वेबंदोबस्ती होजानेसे रिवासत की हालत भी अच्छी नहीं रही है.

वहुआ की पुस्तक में इसकी एक राणी इंडर की, व दूसरी पोसीना के वाघेला की पुत्री होना लिखा है, इस महाराव के छोटे भाई वालकपन में ही गुजर गये थे, और आप भी वि. सं. १८३८ में अपुत्रवान देवलोक हुए, जिससे इसके काका नं. रूर जगतिसह सिरोही के महाराव हुए.

- नं. रूरे महाराव जगतिसह को पहिले 'भारजा ' पट्टा की जागीर मिली थी, लेकिन महाराव तस्तिसिंह अपुत्रवान गुजरने से उनके पीछे यह सिरोही की गद्दी पर आया. इसका जन्म वि. सं. १७८७ कें चेत्र विद ८ को हुआ था. बहुआ की पुस्तक में वि. सं. १८३८ के जेप्ट विद ६ को इसकी गद्दी निश्चनी होनेका उल्लेख है. इसकी राणी चांपावतजी 'चंदादेवी 'हरजी के राठौर चांपावत रामसिंह रूपिसंहोत की पुत्री से आठ कुमार (१ शक्तिसिंह, २ वेरीसाल, ३ उदयभाण, ४ कृष्णिसिंह, ५ उदयसिंह, ६ वदसिंह, ७ फतहिसह व ८ दोलतिसिंह ) और वाई 'दोलतकुंवर ' के जन्म हुए. सिर्फ छः माहा गद्दी पर रहने वाद (वि. स. १८३९ के मगसर सुदि ४) इसका देहानत हुआ, उस समय इसका वडा पुत्र शक्तिहं व उसके पुत्र कल्याणिसिंह देवलोक हो चूके थे, जिससे हितिय कुमार वेरीसाल गद्दी के मालिक हुए.
- नं. २१ जोरावरसिंह को 'मढार 'पट्टा की जागीर दी गई, जिनके वंशज वर्तमान समय में 'मढार ' के राजसाहेव है.
- नं. १२ कुमार शक्तासिंह अपने पिता की जिन्दगी में ही गुजर गये. इसकी कुंवराणी वारडजी (सुदासणा की) लीलादेवी से दो पुत्री (वाई 'सरदारकुंवर 'व उदयकुंवर ) व भवर कल्याणसिंह के जन्म हुए. कल्याणसिंह का वचपन मेंही अंतकाल हुआ. वाई सरदारकुंवर का विवाह उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के साथ व वाई उदयकुंवर का विवाह इडर के राजा जालमसिंह के साथ किये गये.
- नं. देर महाराव वेरीसाल (दुसरे) अपने पिता के पीछे सिरोहीकी गद्दी पर वेटा, इसका जन्म वि. सं. १८११ के श्रावण सुदि १५ को हुआ था. और गद्दी निश्चनी वि. सं. १८३९ में हुई. इस महाराव के पहिले के सिरोही के राजाओं ने संभाल न रखने के कारण इसने जब राज्य की लगाम हाथ में ली, तब लखावत सरदार करीब २ स्वतंत्रता से विचर रहे थे, श्रार पालणपुर रियासत के साथ घालमेल रख कर अपनी जागीरें वढा रहे थे. पालणपुर के दिवान ने अपने राज्य की सीमा वढा कर, सिरोही के राज्य की अव्यवस्था का लाभ लेकर कोलीयों के गांवों पर अपनी रखवाली लगाना शुरु किया, जिससे कोली लोगों ने भी रुख बदल ली. राज्य शासन शिथल होजानेसे दृसरे सरदारों ने भी अपनी जागीरें वढाने का उद्योग जारी कर दिया. व मीणे-भीलों आदि ने लटफाट

चछ देवडा चौहान ( नं. % महाराव उदयसिंह से नं. २३ महाराव उदयभाण तक ). [ ३०१ ]

मचाकर इलाका वरवाद कर रखा था. उस समय सिर्फ ४०-५० गांव राज्य के अधिकार में रह गये थे, ऐसी शोचिनय दशा देखकर महाराव ने उसको दुरूस्त करने का सोचा, परन्तु राज्य की फौज का दारमदार सरदारों की जिमयत पर होनेसे, और सरदार लोग भी काबु में न होनेके कारण, राज्य की स्वतंत्र फौज खड़ी करने की जरुरत मालूम हुई, जिससे मकरानी, सिंधी, नागेवावे आदि वहादुर सिपाइयों की फौज खड़ी करने में आई.

कुछ फोंज भरती होजाने पर महाराव ने पालणपुर की सीमा पर के (कोलीयों व सरदारों के) गांवो पर अपना काबु जमाने के वास्ते फोंज लेकर चढाई की, वि. सं. १८४४ में पायावाडा के चीवावतों व धनीयावाडे के सरदार जो पालणपुर रियासत के पक्ष में हुए थे उनको सजा देकर अपने कब्जे में लिये. वि. सं. १८४५ में पालणपुर रियासत ने 'खेमत ' के कोलीयों पर फोंज भेजी, तब महाराव ने 'खेमत ' पहुंच कर पालणपुर की फोंज को भगा दी. इस विषय में किव आढा ओपा पेसुआ वाला ने कहा है कि.

#### दोरी.

" जगनी मानी छत्रसल, उदी ने अखमाल; अनुभाले एता पत्ना, साहेब पेरी साल. "

#### गीत.

- " अरबद दे रागे गेरीया आये, पालवणी इम करे पुकार; बार एक रूठो राणं थेरी, इर त्यां रुठा बार इजार. "
- " द्गमन असल फेरीया दोला, पेरीयां करटी बार बहे; अलेहर राजी अरियां सु अवली, करता सवली कमण कहे. "
- " मान लिया पर बार सहेता, झड गोलां तलवारां शिक; मीरां हाय लियां माया खू, माये ज्युं आयो मशरीक."
- " आवी फीन के पर्टाया आभी, फना हुई काए नवी फल; देवडे रायां घालीयां दसमण, तलवारां वल रसातल. "
- " जिन रो अंश वंश रो सूरन, फपण नगायन हुत फसे; यांणे याने दंढ घातीयो, पेली घात ने वात पछे. "
- " जढ अरि होटे अमल जपाये, अलोई सोट अज्ञाले; धरती तणो धणी रणधीरां वलीयो फोजां वाले. "

वि. सं. १८५० में +वाछोल गांव खालसे करके अपनी फीज के जमादार 'देशल' को दिया ७वि. सं. १८५५ में इसने डावेला, वीठुदर, गाढा, भरतवाडा आदि गांवो के कोलीयों को सजा देकर उन पर अपना अमल कायम किया.

<sup>+</sup> याजोड़ गांव वर्तमान समय में भी ममादार देशाड़ के वंशामों के तरफ है, परन्तु सिरोही और पाछणश्चर रिवासत की सीमा तय हुई, तम यह गांव पाडणश्चर रिवाबत के तरफ गया है.

<sup>#</sup> महाराय गैरीकाल दूसरे के सक्य की थि. सं. १८२६ की को म्यल की यही से मालून होता है कि वर्तमान समय में जो गांव पाल्णावर के तरफ है उसमें से (सीहा गांव से रू. २९॥, मदेशरिया का आवल गांव से रू. १२९), रोह गांव से रू. २९), किशोनर से रू. ८१), सरीतरा से रू. १९०), पांवाबाटा से रू ६२॥८, जांव से रू. ९९८), आरती से रू. ४४००, मांशोनरा से रू ८२॥८, सांतहण से रू. ६१॥८०॥। ग्रंबरी से रू. ६१॥॥ और दूमरे कोलीयों से भेस, पोटे आदि लेनेका दाराला उक्त वही में है.

इस महाराव ने मुलक में होती लूटफाट, लूटेरों को सजा देकर वंध की, और अपनी रैयत के जानमाल का प्रवंध अच्छा किया था, इस विषय में कवि ओपा कहता है कि.

- " अल जमीयो अमल अभनमा अखेई, कल म्रज धन तुज कला; चीहलां ज्यां कासीद चूथता, रद ले चाले बाह रला.'
- " वारा धन यारा वेरागर, कुण मैवास विनाश करे; पंथीयां मलेख वाहता पथ्यर, त्यांहीन घाटां पथर तरे. '
- " जगपत तणा भलांईज जायो, धरपत घारण मोटी धांख; वने पहाव करे वेपारी, पहती जठे चढारी पांख. "
- " धनवत वगत रायां तप धारी, कोटे मोटे इम कहे; नह रहती थाने हलनाडी, रांने इल पुरीयां रहे. "

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इस महाराव ने छः वर्ष तक अपनी फाँज खडी करने का प्रयाश करके, पीछे अपनी फाँज के साथ अपने सरदारों की फाँज शामिल करके, पालणपुर रियासत ने करीव २५० गांव सिरोही के दवालिये थे, उनको कब्जे लेने को चढाई की, जब भटाणे फाँज पहुची तब लखावत, डुंगरावत, व वजावत यह तीनों दल के सरदार महाराव को छोड कर पालणपुर वालों से जा मिले, जिससे गांव छूड़ा नहीं सके. इस महाराव ने सरदारों को दाखला बैठाने के कारण पाडीव ठाकुर अमरिसंह (जो डुंगरावत के मुिखया था और उसकी सलाह पर दूसरे सरदार चलते थे) को जमादार देशल के हाथसे सारणेश्वरजी के मन्दिर पास चूक कराया.

वि. सं. १८५८ में कालंद्री ठाक्ठर अमरसिंह ने महाराव की मंजुरी से अपने नजदोक के भाइयों में से 'काकेदरा' गांव के रामसिंह को गोद लिया, और 'नीतोरा' गांव महाराव को नजर किया, परन्तु कालद्री ठाक्ठर के देहान्त वाद उसकी ठक्ठराणी ने दुसरे सरदारों की वहकावट में आकर, 'काकेदरा' के रामसिंह को गोद से हटाकर, 'मोटागांव' के ठाकुर तेजिसिंह के पुत्र खुमाणसिंह को, वि. सं. १८५९ में वगैर मंजुरी महाराव के, गोद रखा जिससे बखेडा पैदा हुआ, लेकिन थोडेही दिनों में मोटागांव ठाकुर तेजिसेंह मरवाया गया, जिससे सरदारों पर कुछ असर जरुर हुई.

उक्त ख्यात में लिखा है कि जोधपुर के महाराजा भीमसिंह ने अपने भतीजे मानसिंह से जालोर छीन लिया, जिससे मानसिंह ने अपने जनाने व छंत्ररों को सिरोही भेज दिये, परन्तु महाराव वेरीसाल ने जोधपुर के महाराजा भीमसिंह के साथ वडी मैंत्री होनेके कारण उनको अपने पास रखने से × इन्कार किया. पीछे से वि. सं. १८६० में मानसिंह जोधपुर के महाराजा हुआ, और गदी पर आतेही उसने मूता ज्ञानमल को

<sup>×</sup> यह बान प्रसिद्धि में है कि जोचरू के कुमार मानसिंह से जालोर छीना गया तब उसके जनाने वाले सिरोही इलाका के 'अक्टबाटा को बानोर के सरदार के पास रहे थे, कहा जाता है कि 'अक्टबाटा की नागीर के सरदार 'सरायत के (मामन्त ) की श्रेणी के थे, परन्तु महाराव की इच्छा बिरुद्ध कुमार मानसिंह के जनाने की रखने से, महाराव ने उसका 'मरायत का दर्जा तीट दिया था.

नोट-ित. सं. १८५६ की फीमबल की वही में दिकाना निवन, मटाणा, मदार, व रहुआ के लखावन सरदारों के गांची की कोनबल की रक्तम लक्त वहीं में नहीं है, जिसने अनुमान होता है कि वे लोग महाराव के सम्पूर्ण कार्नु में नहीं आग्रे थे.

चल देवहा चौहान. ( नं. १८ महाराव उदयसिंह से नं. २३ महाराव उदयभाण तक.) [ ३०३ ] वडी फौज देकर सिरोही राज्य पर भेजा, जिसने मुलक लूटकर तवाह करने में ÷ कसर न रखी.

इस महाराव ने फीज का खर्च निभाने के वास्ते मुआफि व सासन के गांवों से भी छ राज हक छेना ग्रुरु किया था, उस मुआफिक चारणों के गांवों से भी छेना चाहा, जिसके वास्ते पेसुआ के किव आढा ओपाने किव छोगों पर नाराज न होते कृपा दृष्टि रखने की प्रार्थना में महाराव को कहा है कि-

#### सोरग.

" घार्ग न होये दीक, तु तांणी तो तुटसी; मार्वात्रां री मील, वदा न लोये येरसल. "
" मंत्र वाचक भाषाप, तो जेहदा मांने तरत; सुणे नही जल साप. येरा गारदीयां वचन. "

#### गीत

- " जला दल कवलेन कु जुटजे, दो मंग वाग दीहादी; आबु राव रुणारे उपर, कीजे कीम कुहादी."
- " खुंदे परवन किया खोलरा, पांडे दाइ फांम पको; खमे न डोकर तणी खोलडो, घर पत हायी तणी धको. "
- " तटां बहती तरुवर तोंडे, जोडे गीर वर मेर जसी; झैले नदीयां तणां झकोला. फीडी री आसरी कसो. "
- " वे मेवास मांदवा वाखल, पयाल घालीया नांना पीस; में जीखां कसी बल पारी, रायां राव वडा री रीस "
- " वटां वटां री फार वैरसल, भागे नही बटाई भाल; आदी समद्रां राव आनुआ, पैहला करो तो के ही पाल. "

इस महाराव के समय के वि. सं. १८४१, १८४३, १८४९, १८४९, १८५६, १८६१-१८६२, १८६४ के दान देने के शिलालेख व ताम्रपत्र मिले हैं, जिसमें मुसाहिबो में सीसोदिया माहसिंघ, देवडा नाधुसिंह, संगवी भगवानदोस लक्षमीचंद व संगवी माला लाला के नाम अंकित हैं, और रोहीरा में मूता भीखा का नाम मिलता है.

इसकी एक राणी चांपावतजी 'अभयकुंवर 'टीटोई (इडर इलाका) के चांपावत मदनसिंह हरिसिंहोत की पुत्रीसे कुमार उदयभाण उर्फ नाहरसिंह, व कुमार शिवसिंह, और दृसरी राणी मेडतणीजी 'जीवांदे उर्फ जशकुंवर 'चाणोद (ई. मारवाड) के मेडतिया घदनसिंह शिवसिंहोत की पुत्री से कुमार 'अखेराज' के जन्म हुए.

महाराव वेरीसाल दृसरे ने २५ वर्ष तनदेही से राज्य सुधारने के वास्ते यत्न कर, वि. सं. १८६१ आपाड विद ८ वार रवी के रोज स्वर्गवास किया. जो कि उनके सरदार

<sup>4</sup> जीयद्वर रियासन के महारामा मानसिंह के समय के परवाने से मालूम होता है कि वि. सं. १८६१ में जोधप्तर की कीज ने सिरोही में कईएक माहा तक पदान रखा था, और निनम के ठाक्कर भगतसिंह ( महारामा मानसिंह इसका अवाई होता था, ) ने उसकी सहायता की भी. ( परवाना मिति पोप यदि ६ ठीकाने निनम के नामका ठाक्कर भगतसिंह को धन्यवाद देने बाबत. )

<sup>#</sup> नि. सं. १८५६ की यही में गांव सेउटा ( प्रवाधी मुला-कता ) से रु. २१), केर ( मांडवाटा ) के दिया नाया से रु. ४१), गांव गोछ के रानों से रवारी की देन, गांव हुंगरी (वेरान रानग्रुर का) से रु. ६), गांव कोदरछा रावर्डों का रु. ६), गांव नाग्रुर रावर्डों का रु. ६), गांव नाग्रुर रावर्डों का रु. १२१।, गांव रामप्ररा रु. १९॥ इस मुआकित व्युक्त होनेका अंकित दुधा है.

आदि विरुद्ध होनेके कारण पालणपुर रियासत ने अगले राजाओं के समय में दवाया हुआ इलाका सम्पूर्ण काबु में नहीं ला सके, परन्तु उस जमाने की राजकान्तिसे राजपूताना की और रियासतों की मरहटा, पिंढारा आदि से जो खरावो हुई थी, और जगह २ 'चोथ' आदि खिराज पेश्वा के मरहटे सूत्रे ने लगा दी थी, वैसी 'खिराज ' सिरोही रियासत पर वे लोग नहीं लगा सके. जिससे मुगल व मरहटों की तावेदारों की धुसरी व खराज से सिरोही की रियासत वेदाग रहने पाई.

नं. २२ वदसिंह को भारजा की जागीर दी गई, परन्तु वह अपुत्रवान गुजरने से वापस राज्य में आ गई.

नं. २३ + महाराव उद्यभाण वि. सं. १८६४ में अपने पिताके पीछे सिरोही की गद्दी पर वेठा. इसका जन्म वि. सं. १८४६ फाल्गुन दि ९ का था. इसके समय के दानपत्र व पत्र व्हेवार में इसका नाम 'उदयसिंह ' अंकित होना हरएक जगह उपलब्ध हुआ है. इस महाराव ने राजहक की 'फौजवल ' वसूल करने में बहुत सख्ती अखलार की थी, और ७ खुद फोज लेकर राज हक वसूल करने को जाते थे, जिससे सिरोही इलाके के महाजन आदि धनवान लोगोंको वहुत भय पदा हुआ, और उन लोगोने इलाका छोड़ना छुक किया. कहा जाता है कि यह महाराव ऐश इशरत वाले बहुत थे, जिससे लोगों को अपने प्रव्य की चिन्ता उपरांत स्त्रीयों की इज्जत संभालने का भी डर हो गया. जिससे खास सिरोही में से भी महेश्री, पोरवाल, ओसवाल आदि महाजन लोग चले गये. दूसरी तरफ से जोधपुर के महाराजा मानसिंह अपने वैर का चदला लेने को, और सिरोही

<sup>+</sup> महाराव उदयमाण की गद्दी निश्चनी वि. सं, १८६६ ज्येष्ट सुदि ७ की होना सि. रा. ई की पुस्तक में पृष्ट २७८ पर लिखा है, उनमें गलती हुई है. बहुआ की पुस्तक में जो संवत मिति दर्ज है वही किरोही के राजप्रशेहित के पुस्तक में भी अंकित है.

<sup>%</sup> महाराव उर्यमाण खुद फौनवर वसूरु करते थे उस विषय में खुद उनके हस्ताक्षर का वि. सं. १८६५ आपाड यदि २ का पत्र को राज्यमाना चांपावतनी के उपर लिखा है, उसमें लिखा गया है कि—

<sup>&</sup>quot; अर्पन आसाद बदी १ रा चडाइ हे बद २ रे प्रमात गाम जोलग्र रोहुवाडा (रोहुआ के सांगावत ) रो मारीइ ग्रुवीइ बाजीइ गामें बगाट बाडु ओडु-देणु-भेन-चळद्-गाए आरे १५० आइ. लुशंणा फर्ने हुई. आज देश पाछा मेहे होती. प्रभाने नीते हे होगी गागे रुपीई देहरीइ हे,

शियरत. भाणतो. नेलांगरी. अणगोर. बाउदो. मीरोटी. स्णवाडे अन होसी. मेड आन होसी. २२०११ ११०११ १००१ २०११ ११०११ ) ) अण भार देहरी छे फेर देगचं सां अडा दमा घणी खुभी राखसी. सेर रो नापतो रखावनी. कांम कान छलमी. सरव साथ योडा मेडी रे कुदार रोम छे. बांन (वेदी) ९ गर्सिई छे. "

नोट-पह गांत नागीरदारों के है. और उन गांचों की हैियन देखने यह रक्तम बहुत जाहनी थी. अनुमान होता है ि भोन्युर गांत वाले मरदार ने यह राम इक देना इनकार करने से उन गांत को बरबाद करने की महारावन तनशीम की है.

चल देवडा चौहान ( नं. क्ष महाराव उर्थिसंह से नं. २३ महाराव उदयभाण तक ). [ ३०५ ]

राज्य कव्जे करने को पीछे पड रहे थे, उसने भी बार २ सिरोही इलाके में फौज भेजकर × लूट खोस जारी रखी. ( वि. सं. १८६७ के उन्हाले में मूता साहिवचंद की सरदारी के नीचे जोधपुर की फौज सिरोही रियासत के परगने रुवाई व भितरोट ( पिन्डवारा व रोहोडा ) पर आई, जिसमें विशलपुर के लखावतों ने अग्रणी बनकर वे परगने लूटे. फिर वि. सं. १८६८ के पोस महिने में इन परगनों को लूटे गये. सि. रा. ई. की पुस्तक में वि. सं. १८६९ में भी सिरोही शहर व इलाका, जोधपुर की फौजसे लूटा जाना लिखा है. )

यदि सिरोही इलाका की प्रजा महाराव से भयभित होकर व वि. सं. १८६९ के भयंकर दुष्काल से बचने के वास्ते सिरोही इलाका छोड रही थी, इनके सरदार लोग 'फोज वल ' उगाने की सखती से नाखुश होकर विरुद्ध हो गये थे. जोधपुर की फौज ने कई वार आक्रमण करके इलाका व पाटनगर सिरोहो को भी लूटा था, परन्तु महाराजा मानसिंह को सिरोही का राज्य कब्जे करने में सफलता नहीं मिली, और महाराव उदयभाण ने अपनी स्वतंत्रता का रक्षण किया, लेकिन वि. सं. १८७० में जब कि महाराव गंगास्नान करके यात्रा से वापस लौटे और जोधपुर रियासत के छ' पाली' नगर में मोज मजाह करने के वास्ते ठहर गये, तव जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने फोज भेजकर इसको पकड लिया, व जोधपुर में ले जाकर उससे ग्रह रीति से जोधपुर की मातहती, व सवा लक्ष रुपये देने की शतें लिखवा लेकर तीन माह बाद सिरोही आने विये.

सिरोही आने वाद वह शर्तें महाराव ने पूर्ण न की, जिससे वि. सं. १८७१ में जोधपुर की फोजने सिरोही रियासत के खूणो (पोसाल्या) परगने पर आक्रमण किया, उस समय रांवाडा का ठाकुर देवडा आयदान अमरावत, जोधपुर की फोजसे ÷िमल गया, और 'रांवाडे 'में जोधपुर का थांणा विठलाया, इस कारण से महाराजा मानसिंह ने उक्त ठाकुर को परवाना लिख कर शावाशी दी व ताजिम देने का सन्मान् दिया. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं. १८७३ में मूता साहिवचंद के साथ जोधपुर की फोज आई जिसने भीतरट परगने को लूट कर वरवाद किया, जिससे महाराव उदयभाण ने परगना झालोर व गोडवार के गांवो को लूट कर फोज वाव वसूल की, उसपर

<sup>×</sup> सिरोही राज्य के रुवाई व भितरोट परगंत में जोघपुर की फीज वि. सं. १८६७ व १८६८ में आनेका महाराजा मानिहिंह के कि. मं. १८६७ चेत्र छुटि ७ व वि. सं. १८६८ पोस छुटि ११ के परवान जो विशलपुर के लखावत देवडा भृपतिमिंह वेरीप्रालोत पर लिखे गये हैं उस परसे मालून हुआ है. निशमें वि. सं. १८६८ के परवान में भितरोट में भूपतिमिंहने अच्छी कारगुजारी दिलान के प्रवन में विशलपुर की जागीर पर जोघपुर रिवायत की जो बाब लगती थी वह मुआफ करने की तहेरीर है.

अ पाछी नगर में धेरवाओं का बटा भारी मुत्र रहता था, और महाराव ऐशो ज्वादह होनेसे उनके फंदे में फसे थे.

<sup>÷</sup> परवाना वि. सं. १८७१ मिति आसोन यदि १२ का विद्यान है.

महाराजा मानसिंह सख्त नाखुश हुआ, और वडी भारी फौज के साथ मूता साहिवचंद को भेजकर सिरोही को वरवाद करने की आज्ञा दी. जोधपुर की फौज ने वि. सं. १८७४ माघ विद ८ को सिरोही शहर पर हमला किया, महाराव ने शहर छोड दिया और पहाड की शरण ली, जिससे जोधपुर की फौजने १० दिन तक शहर को लूटा, और महल में प्रवेश करके रियासत का दफतर भी जला दिया, बिल्क उन लोगोंने खास दरीखाने की जगह पर रोटी पकाई जिससे उस जगह का सूवर्ण मिनाकारी काम धूए से ढक गया, वह धूए की श्यामता वर्तमान समय में भी विद्यमान है.

वि. सं. १८७४ का वर्ष सिरोही राज्य के वास्ते भयंकर घटना का हुआ. वि. सं. १८६९ का दुष्काल, व उसके वाद जोधपुर रियासत की फौज के आक्रमण लागलगाट होनेसे मुलक को वरवादी हो चूकी थी, खास सिरोही शहर व राजमहल आदि लूटकर जोधपुर की फौज ढाई लाख रुपये का माल लेकर लौट गई, तब भी महाराजा मानसिंह ने अपनी शतें (मातहती स्वीकारना और सवालक्ष रुपये देना.) स्वीकार कराने का दुराग्रह नहीं छोडा, जिससे महाराव उदयभाण ने रुपये देनेका विचार किया, परन्तु खजाना खाली होनेसे महाजनों से रुपये वसूल करने का यत्न किया, व उनपर सखती होने लगी. यह देखकर धनवान महाजनों में खल भली मच गई, और वहुत से महाजन मालवा व गुजरात में जाकर आवाद हो गये. उस समय सिरोही राज्य की आवादी को इतने दर्जे हानी पहुंची थी कि, सिर्फ +८८ गांव आवाद रहे, और वाकी सारे इलाका के गांव वेरान हो गये. यह दशा देख कर सरदारों ने महाराव के छोटे भाई राजसाहेव शिवसिंह को राज्य प्रवंध के विषय में वातचित की, उसने (शिवसिंह ने) महाराव को नजरकेद करके राज्य की लगाम अपने हाथ में ली.

महाराव उदयभाण नजरकेंद्र रखे गये, परन्तु राव शिवसिंह ने उसकी हयाति तक अपने को राजा कहलाना उचित नहीं समजा, ऐसा सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है, परन्तु उस समय के ताम्रपत्रों से पाया जाता है कि वि सं. १८७६ के साल से महाराव शिवसिंह व कुमार ग्रमानसिंह का नाम अंकित है, और वि. सं. © १८६९ काती सुदि २

<sup>+</sup> वि. सं. १८७१ में सिगोही रियासत में परगने खूणी में १९ गांव, खारल में ४, मोरा में ९, मगरे में १४, रुनाई में ११, रोहीटा में १४, सांतपुर में ६, माखर में २, चनरा में ९, बारट ४ व साएउ में सिरोही की हकुमत में २ (बकाया गांव पालणपुर के तरफ गये थे.) जुमले ८८ गांव आबाद रहे थे, निसमें खालता दरबार के तरफ वि. सं. १८६९ में खालसे हुए पिन्टवारा पटे के (१ विद्यारा, २ घनानी, ३ झाढोली) ३ गांवों के सिवाय १ खास सिरोही, २ रोहीदा, ३ वासा, ४ मारना, ९ साराखादा, ६ निनोदा व ७ वालोशिया गांव थे. बकाया ७८ गांव सरदारों व सासन के थे.

<sup>\*</sup> महाराव उदयमाण के समय के ताल्लवजों में वि. सं. १८६५, व वि. सं. १८६९ भादश सुदि ३ तक के छेलों में भिर्फ भारायि शी उदेन्षिकी श्नाम अंकित है और बाद में वि. सं. १८६९ कार्तिक सुदि २ के व वि. सं. १८७०, वि. सं. १८७२, वि. सं. १८७४, (भादण्द बदि १० के, ) वि. सं. १८७५ (मगार सुदि ८) तक के ताल्लाओं में

चल देवडा चौहान. (नं. क्ष्म महाराव उदयसिंह से नं. २३ महाराव उदयभाण तक ). [२०७] व उसके पीछे के ताम्रपत्रों में महाराव उदयसिंह के नाम के साथ शिवसिंह का नाम भी उपलब्ध होता है, इससे यह अनुमान होता है कि महाराव उदयभाण ने वि. सं. १८६९ से ही, शिवसिंह को अपना गद्दी वारिस मुकरर कर दिया था.

सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि महारावं उदयभाण को कैद से छुडाने के वास्ते जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने सिरोही पर फौज भेजी, परन्तु सफलता प्राप्त न हुई. महाराव उदयभाण के तीन राणीयां थी, जिसमें एक माणसा के चावडा जेतिसिंह की पुत्री 'गुलावकुंवर, 'दूसरी 'नारलाई 'के मेडितया पृथ्वीसिंह की पुत्री 'इन्द्रकुंवर 'तीसरी 'खेजलडी 'के चांपावत सालमसिंह की पुत्री 'जेतकुंवर 'थी. उक्त पुस्तक में चावडीजी से वि. सं. १८६२ में, चांपावतजी से वि. सं. १८७१ में व मेडतणीजी से वि. सं. १८७८ में विवाह होनेका अंकित किया है, परन्तु वहुआ की पुस्तक में दूसरा विवाह मेडतणीजी का होना अंकित है, अनुमान होता है कि वि. सं. १८६८ में दुसरा विवाह हुआ होगा. अगर यह अनुमान ठीक नहीं है तो कैद में होने की हालत में यह विवाह हुआ है वैसा मानना चाहिये!

महाराव उदयभाण के समय में प्रधान वोडा हटाता ने वि. सं. १८६९ में पिन्ड-वारा के राणावत ठाकुर × जालमिंध को चूक करके मार डाला. उक्त ठाकुर अपुत्रवान होनेसे उसकी जागीर के सब गांव खालसा राज शामिल हुए.

पेसुआ के किव आढ़ा खोड़ीदान ने एक किवत में कहा है कि सिरोही के देवड़े चौहानों ने 'नौरोज 'न देने के कारण मेहणा भांगने के वास्ते सिरोही राज्य को तबाह करना चाहा था. इस विषय में किव अपने गीत में कहता है कि—

<sup>&#</sup>x27; महाराय श्री उदेन्थिनी शिवसिंहनी ? नाम दर्न है, उसमें किसी नगह ' माई शिवसिंह ? व किसी नगह ' कुमार शिवसिंह ? रिखा गया है.

<sup>\* ि</sup>न्द्रवारा के राणावत उदयपुर के महाराणा उदयितह के पुत्र रहिमेह की ओलाद में थे. रहिमेह का पुत्र राणावत परवारित पहाराव रायिन हुई देश से सेवा में या, और बहादुर राजपूत गीना जाता या. राणावत पर्वतिविह को महाराव ने पिन्टरारा की नागीर ही, बाद उसके वंशों में सोणवाडा, संगवाडा, धनारी, व झाडोली अगदि जागीरें विभक्त हुई. राणावत विश्वतिह के बाद पिन्टवारा में कमशाः २ साहेबिसिंह, ३ अक्सीतह, ३ प्रतापितिह, ५ संप्रामितिह व ६ सवाईसिंह हुए. स्वाईसिंह कि से. १८६२ में विद्यमान था. वि. सं. १८६१ में झाडोली में राणावत कोलिंह ( कुशलिंह ) या वह नाओलाद गुमर गया, और वि. सं. १८६२ में पिन्टवारा के मवाईसिंह ने अपुत्रवान होनेक करण धनारी के राणावत नालगितिह को, वंगेर मंगुगी महारात्र येरीसात्र के, अवने गोद लेकर धनारी व पिन्टवारा की नागीर शामिल कर ली, निस्तर महाराव की एतरानी हुई, परन्तु पीछे से उनका गोद मंगुर रखा गया. कहा जाता है कि कुमार शिविदिह ने मनाक में बोहां हटा को कहा कि टाहुर नालमिंग को मार सक्ता है! मिसपर उसने टाहुर के महत्र में जाकर उसको चुक किया. जालमिंग अपुत्रवान था निपसे उसकी नागीर खालसे में रखी गई, और पिन्टवारा के साथ धनारी व झाडोली की नाओलाद जागीरें भी खालसे हो गई. वर्तवान समय में सीसोदिया पर्वतिविद के वंद्रन १ सीणवाटा, २ उंदरा, २ नयापुरा, ४ कालोली ( जनापुर वाले) व ९ सांगवाडे में विद्यमान है और शागीर पा रहे है.

- " कछवाहा कमंघ घरा रे कारण, ज्यां नारी नवरोजे जाय; मेहणो ओ लागे मंडीवर, कुल चहुआणां रेस न कांप, "
- '' पग पग रेस देअण पतसाहां, राजा मांन न जाणो राज; आबु घका दे अण अधपतियां, उदल खलां संघारण आज."
- " क्रॉड पसाव जकां घर कीघा, सीट हरा खग जगत सरे; कडुऐ अमर्लें मेल न करसी, करमाला सु मेल करे. "
- " वरंस मंद खग ओ वेरसल, कलक्ट तणी नभावण कार; जग जग वर न दीधा जुना, हेवे नवा वसावण हार. "
- " गीरंद अहार पाट नंग गीर, सोहडां घणां देअण खग चोट; उदीया भाण धृहडां उपर, महपत आंक सदामन मोट"

महाराव उदयभाण को जोधपुर के महाराजा ने धोखे से पकड छेनेके विषय में इसी कवि ने जोधपुर के महाराजा मानसिंह को स्वरु में कहा है कि—

- " कीनो आपरो जांणीयो कनां हरामखीर रे कीहे, जाणीयो जो किशो तो न कीनी वात जोगः "
- '' रायां राव उदेशांण झलांणीयो मान राजा, असी रीत वेसांणीयो करी तें अजीग. ''
- " आगे ही सीरोही राव न भागो दखेस आगे, जो आप बोलात आगो पीट देई न जात; ''
- " दुगो करे सोढ हरो रोकायो अनीत दुना, वदे सगो आपरो अनोग कीधी वात. "
- " रमां घडा ऊथालणो कहीं आबुओ राजा, केणारने पालणो यो न देणो यो कान; "
- " वोडाप्र झालणो थो वेरीसाल तणो वेटो, गीनाप्त न रोकणो थो सवाइ ग्रमान "
- " खून गनो जाणवो नां सीरोही आपरे खोले, रावरे नवेई कोट खोले असी रीत; "
- " दली नाथ जोषांण सु कीय दगो घेर दोले, जमेदराव रे ओले राखीयो अजीत. '

इस महाराव ने पदभ्रष्ट होने वाद २९ वर्ष उसी अवस्था में व्यतित किये, और वि. सं. १९०३ में इसका देहान्त हुआ. इसके पुत्र नहीं होनेसे राव शिवसिंह इसके देहान्त वाद राजा कहलाये गये.



सिरही राजकुल के नं. <sup>२३</sup> वाले महाराव.

महाराव शिवसिंह साहव वहादुर.

[ विमाग पहिला वृष्ट २०९ ]

## प्रकरण ३४ वाँ।

# बलू देवडा कौहान. (महाराव शिवसिंह व महाराव डम्मेदसिंह)

नं. रू३ महाराव शिवसिंह का जन्म वि. सं. १८५५ कार्तिक सुदि ६ के दिन हुआ, उसके तरफ नादिआ पट्टे की जागीर थी, लेकिन वि. सं. १८७५ में जब कि महाराव उदयभाण से राज्यशासन छीना गया, तव से यह उसकी जगह राज्य कारोबार चलाने लगे, और 'राव शिवसिंह ' के पद से नियत हुए. वि. सं. १९०३ माघ विद ९ के दिन महाराव उदयभाण का देहानत होने वाद, यह महाराव पद से सिरोही राज्य के मालिक बने.

महाराव उदयभाण के समय में राज्य की अव्यवस्था हो जानेके कारण, जब यह राज़्य गद्दी पर आये, उस समय रियासत की स्थिति ऐसी खराव थी कि, राज्य के तरफ खालसा गीने जाते आबाद गांव, सिरोही नगर समेत सिर्फ (१०) दशही थे, मुलक वैरान हो चूका था, और सरदार लोग आप मुख्त्यार वनकर रियासतकी हुकूमतके वाहिर विचर रहे थे, जोधपुर व पालणपुर रियासत वालों के, अंग्रेज सरकार के साथ अहंदनामे हो जाने के कारण, उनकी तरफ से सिरोही का मुलक दवाया जा रहा था, जोधपुर की फौज ने खजाना लूट लेनेसे भंडार खाली पडा था, और आमदनी का जरिया चाहिये जैसा न होने के कारण, उपरोक्त दोनों रियासत के सामने फौज का जमाव करके भिड़ने का साधन नहीं होनेसे, महाराव को अंग्रेज सरकार का आश्रय छेने की आवश्यकता मालूम हुई, जिससे जालोकरा गांव के पुरोहित नारायणदास (जो रावल ब्राह्मण था.) द्वारा अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल अफसरों के साथ अहदनामा करने के निषय में वातचित शुरु कराई, उससमय कर्नल टॉड साहेव जोधपुर रियासत के पोलिटिकल अफसर थे, पुरोहित नारायणदास उसके साथ सिरोही रियासत के अहदनामा की तजवीज कर रहा है, यह वात जोधपुर के महाराजा मानसिंह के कान पर जानेसे, उसने सिरोही राज्य अपने तावे का होना जाहिर करके, अलग अहदनामा न करने के विषय में अपना दावा अंघेज सरकार के आगे पेश किया, जिससे अहदनामा होना मुलतत्री रहा, और जोधपुर के दावा की तहकीकात का काम कर्नल टॉड साहेव को सुपुर्द हुआ. टॉड साहेव के साथ महाराजा मानसिह को वहुत मित्राचारी होनेसे, अपनी मुराद हासिल होने की सम्पूर्ण उम्मेद उसको हो चूकी थी, परन्तु वह निष्पक्षपाती और न्यायी अंग्रेज अफसर ने अच्छी तरह प्राचीन ख्यात व सबूत पुरावे इंड कर सम्पूर्ण तहकीकात करके, सिरोही रियासत कभी जोधपुर की मातहत नहीं होना, और एक स्वतंत्र राज्य होना स्वीकार कर जोधपुर का दावा खारिज किया.

दंतकथा में यह वात कही जाती है कि, पुरोहित नारायणदास ने यह +शर्त अंग्रेज सरकार के साथ तय की थी कि, सिरोही रियासत के जो जो परगने जोधपुर व पालणपुर रियासत ने दवालिये हैं, वे सब वापस सिरोही रियासत के शामिल किये जाएंगे, लेकिन वेसा नहीं हुआ, जिसका कारण यह वताया जाता है कि, पुरोहित नारायणदास के विरुद्ध सिरोही के किसी मुल्सदी ने यह वात फैलाई कि, उसने अंग्रेज सरकार के साथ मिल कर अपने वास्ते भीतरोट परगना की जागीर लिखा ली हैं, इस अफवा के नितंजे में नारायणदास ने 'लोटाणा' गांव के पास फांसा खाकर अपना जान ग्रमाया. कहा जाता है कि इसी कारण से उसकी माता ने अपने पास जो कागज पत्र थे वे सब नाश कर दिये, जिससे ता. ११ सपटेम्बर सन १९२३ ई. (वि. सं. १८८० भादपद सुदी १३) को, सिरोही मुकाम अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा तहरीर हुआ उसमें वह शर्त दर्ज नहीं होने पाई है. इस अहदनामे को रह से सिरोही रियासत की कुल आमदनी पर छःआनो की खिराज दाखिल हुई.

तिरोही रियासत के सरदारों में गोद लेनेके विषय में, प्राचीन समय से यह प्रणाली है कि, वे लोग दरवार की मंजूरी के सिवाय दूसरे का पुत्र गोद नहीं ले सके है, ऐसी मंजूरी देते वक्त नकद रकम का नजराना अथवा नाओलाद सरदार की जागीर में से इच्छ हिस्सा, नजराना के एवज में खालसा राज रखा जाता था, अगर गोद मंजूर नहीं करते कुल जागीर खालसा की जाती थी, लेकिन राज्य शासन शिथिल हो जाने के कारण, सरदार लोगों ने वैसी मंजूरी हासिल करने की परवाह न रखने से, राव शिवसिंह ने राज्य की लगाम अपने हाथ में लेतेही, वगेर मंजूरी राज गोद न लेनेका हकम जारी किया, इस कारण से सरदार लोगों में ज्यादह असंतोप पेदा हुआ.

अंग्रेज सरकार के साथ अहमदनामा हो जाने से, जोधपुर के महाराजा ने सिरोही हलाके के खारल परगने पर, भंडारी पृथ्वीराज की सरदारी में फीज देकर हमला कराया, और १० गांवों को वरवाद करके रु. ३१०००) का नुकशान किया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने वह नुकशान जोधपुर से वापस भरा दिया, व रियासत का इन्तिजाम के वास्ते जरुरी फीज रखने को रु. ५००००) विना सूद देनेकी तजवीज हुई, इस वक्त केप्टन स्पीअर्स साहेव सिरोही का पोलीटिकल एजंट नियत हुआ.

महाराव साहिव ने एक तरफ अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करने की पैरची

<sup>+</sup> प्ररोहित नारायण्दास ने यह शर्त हिला होने के विषय में, रियाहत के दुक्तर से संगीन प्रावा प्राप्त नहीं हुआ है, से किन रियासत के ताफसे अहमदनामा हो नाने बाद, इटाफे गैर में गये हुए पग्गने वापस मिट्टने का दाश, अंग्रेन सरकार में होने के विषय में किननेक काग्रन मीनुद है, निप्तसे अनुमान होता है कि अंग्रेन सरकार ने नहा बादा किया होगा, उस दावे का इननाही परिणाम आया कि, वि. सं १८७५ के बाद भी नो गांव पाटगार रियासत ने कटने नित्ये ये वे सिरोशी रियासत को दिनाये गये, और उनके पहिडे द्वे हुए परगने के विषय में हुछ भी गोर नहीं हुआ. प्रोहिन नारायणहास कांसा साकर मरनानं की बान मरी है, और ऐसे ही कारण से उसने अनने कनोई का कांसा दृष्ट कर भाषवात किया था.

जारी रखी, और दूसरी तरफ जागीरदारों के गांवों से जो विना घोरण का राजहक वस्ल होनेक कारण असंतोष फेल रहा था, उसको रफा करने के वास्ते एक ही घोरण से राजहक लेने की तजवीज करने को हरएक जागीरदारों से, अलग अलग अलग अहदनामा करने का काम हाथ में लिया, और अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा तहरीर हुआ उस समय तक में, सिवाय ठिकाना निंवज के सिरोही रियासत की हुकूमत में जो २ सरदार विद्यमान थे उनके साथ, राजहक की आमदनी आठआनी के हिसाव से लेना तय हुआ. यदि ठिकाने निंवज का ठाकुर रायसिंह आप मुख्तार बन बैठा था, और दूसरे जागीरदारों के मुआफिक अहदनामा करना नहीं चाहता था, जिससे उसको दवाने के लिये अंग्रेज सरकार की फौज की सहायता लेकर निवज पर चढाई को, इस लडाई में दोनों तरफ के कितनेक आदमी मारे गये, और ठाकुर रायसिंह अपने पुत्र प्रेमसिह के साथ पहाड में भाग गया व निवज पर राज्य ने कठजा कर लिया, परन्तु योडे दिन वाद रामसीण वगैरह ठिकाने के सरदारों ने वीच में पढ कर, ठाकुर रायसिंह को निंवज ठिकाना वापस दिलाया, और वि. सं. १८८१ वैशाख सुद्दि १ के दिन निंवज ठिकाने के साथ अहदनामा हुआ, जिसके जिये निंवज ठिकाने को कुल आमदनी में छःआनी हक राज्य में देनेका तय हुआ.

अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा होजाने पर, रियासत की तरफ से पालणपुर व जोधपुर रियासत के तरफ जो परगने चले गये थे वह वापस लेने का दावा पेश किया, परन्तु उसमें कारामद नहीं होते, सिर्फ पालणपुर रियासत से मंदार, भटाणा, रहुआ, दबाणी, वागदा, ठिकाने के जागीरदारों के गांव, वि. सं. १८८० मागसर विद २ की तहरीर से सिरोही राज्य में सुपुर्द हुए, और उनकी जागीर से राजहक आठआना लेनेका ठहराव हुआ, वैसे गीरवर मावल पट्टे की जागीर के गांव भी पालणपुर रियासत ने वि. सं. १८८१ में सिरोही रियासत में सुपुर्द किये.

वि. सं. १८८५ में देहली का शाहजादा मुहम्मद वहरामशाह ने मके से लौटते सिरोही की महमानिगरी ली, इसी साल में अंग्रेज सरकार को देनेकी खिराज छः आना तय हुआ था, उसमें से दोए आनी कम करके चारआना खिराज की रकम अरु. १५०००)

<sup>+</sup> जागीरदारों के साप वि सं. १८७८ व १८७९ में अलग २ जागीर का अलग २ अहदनामा हुआ, उनमें अमीन मुतालीका ( कारतकी ) आमदनी में रानहक आठआनी और परवेरा, मवेशी की चराई आदि नकद आमदनी राम में आवगो छेनेका ठहराव हुआ, छेकिन पीछेसे ठिक ना नियन का अहदनाना होने बाद ठिकाना पाहित, कालंद्री, मोटागांव व जावाल ये चारों सरायतों से हरएक प्रकार की आमदनी में से छः आनी छेना तय हुआ, और दूसरे जागीरदारों को नकद आमदनी में कुल भी नहीं देने का ठहराव था, उसके बदले किसी जागीरदार को उसमें से चारआनो व किसिको अठभानी देने की तनवीन हुई है.

<sup>#</sup> सिरोही रियासत की कुछ अ मदनी रु. ६००००) गीनी गई थी, छेकिन इन दिनों में, हांसिछ बटवारा रु. १८३७७) घर गीनती रु. ७६९९) मवेशी रु. ५५२४) दाण रु. ८८०५) छागना रु. २१२०) जुरमाना रु ७५५४) आनकारी रु.८१२) जुमछा रु. ५०८९१) भी होना वि. सं. १८८९ की वही से मालूम होता है.

भीलाडी देने का तय हुआ. वि. सं. १८९७ में गीरवर—मावल के ठाकुर नाओलाद गुजरने पर, निवज ठाकुर ने वगेर मंजूरी राज अपने पुत्र उदयसिंह को गोद देने से, उदयसिंह को पकड कर केंद्र किया गया, जिससे निवज ठाकुर ने लड़ाई को तथ्यारी की, रियासत से उसको सजा देने की तथ्यारी हो रही थी, दरमियान उदयसिंह केंद्र में ही गुजर गया, और पोलिटिकल ओफिसर ने ठाकुर रायसिंह को नाजायज काररवाई न करने की हिदायत करने से, उसने भी राज्य का हुकम मान लिया.

वि. सं. १९०० में जोधपुर इलाके के गोडवार परगने के हाकिम ने सरहदी तनाजे के वहाने से, सिरोही के गांवों पर फोज भेजकर जोधपुर की नजदिकी सरहद के जोयला आदि गांवों को लूट कर रु. १५०००) का नुकशान किया, जिसकी इत्तिला अंग्रेज सरकार को होने पर, अंग्रेज सरकार ने केप्टन फूर्च व मेजर डाऊनिंग नामक अंग्रेज ओफिसरों के द्वारा सरहद मुकरर करा दी, जिसमें सिरोही रियासत के तरफ से अच्छी पैरवी न होने से, सिरोही के बहुत से गांव जोधपुर रियासत में चले गये.

वि. सं. १९०२ में मणादर व झाडोली के वजावतों के दरिमयान सरहदी तनाजा होने के कारण, झाडोली के वजावत सरदारों ने वगावत करके नुकशान करने से, उन पर फोज भेजी गई, परन्तु वाद में पंचायत से उनका फैसला हो गया. इसी साल में आबु पहाड पर 'सेनिटेरियम' वनाने की अंग्रेज सरकार को इजाजत देने का अहदनामा हुआ.

महाराव शिवसिंह ने अपनी रियासत में अमन फैलाने के वास्ते वि. सं. १९०३ से १९०६ तकमें हरणी, झाडोली, लोहियाणा व रहुआ आदि गांवों के सरदारों को, और लूट करने वाले मीणे, भीलों आदि को सखत नसीहत की. पीथापुरा के ठाकुर (उदयसिंह के पुत्र.) अनाडसिंह व नवलसिंह वागी हुए थे, और निवज ठाकुर उनको सहायता दे रहे थे, जिससे निवज ठाकुर को सजा देने के वास्ते, महाराज कुमार ग्रमानसिंह ने राज्य व अंग्रेज सरकार की फौज सिंहत निवज पर चढाई की. निवज ठाकुर ने सामना किया, और पहिले हमले में राज की फौज को सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन दृसरे हमले में ठाकुर भाग गया, और पहाड की शरण ली, राज की फौजने निवज कटजे किया, परन्तु पीछे से निवज ठाकुर ने हाजिर होकर अपनी कसूर के वास्ते सुआफी मांगने पर, उसको निवज वापस दिया गया. इसी तरह जोगापुरा का ठाकुर, चोरोंको पनाह देकर नुकशान पहुंचा रहा था, उसको पकड कर केंद्र को सजा दो गई.

वि. सं. १९०९ में जोधपुर इलाके के लोहियाणा ठिकाने का राणा व नाणा ठिकाने के ठाकुर जो सिरोही रियासत में लुट खोस व चोरी कराते थे, उनको अंग्रेज सरकार द्वारा सिरोही में बुलवा कर आयन्दा ऐसी काररवाई न करने की तहरीर लिखा ली, जिससे सरहदो गांवों में उक्त ठाकुरों से होता त्रास कम हो गया.

वि. सं. १९१० में भटाणे ठिकाने का ठाक्नर नाथुसिंह ने मुलकी सरहद के फैसलें में अपने कब्जे की जमीन पालणपुर के तरफ चली जाने से वागी होकर तुफान ग्रुह किया और लूटफाट करने लगा, उसको दवाने के वास्ते अंग्रेजी फौज की सहायता लेकर पीछां करने से वह कई आदिमयों के साथ पकडा गया, और उनको छःवर्ष की कैंद की सजा दी गई, लेकिन वि. सं. १९१५ में वह जेलखाने से माग गया, और फिर लूटफाट करने लगा. महाराव ने उसको पकड़ने के वास्ते मूंशो न्यामतअलीखां को फौज देकर भेजा, परन्तु वह गिरफतार हो सके वैसा नहीं होने से मुआफी देनेकी शर्त पर सिरोही लाया गया, महाराव ने उसकी सब कसूर मुआफ करके भटाणा की जागीर वापस दे दी. इसी साल में महाराव ने एरिनपुरा की छावणी के पास अपने नाम से 'शिवगंज' नामका नया शहर आवाद किया, और वहां पर आवाद होनेवालों के वास्ते खास तौरपर रियायत करने से, पाली आदि स्थलों से अच्छे २ व्यापारी आवाद हुए, जो शहर वर्तमान समय में सिरोही रियासत में खास व्यापार का स्थल गिना जाता है.

सरदारों के फसाद से फौज का खर्च बढजाने से रियासत पर कर्जा वढ गया, और राज्य प्रवंध में जरुरी सुधारा नहीं होने के कारण महाराव ने सुप्रीन्टेन्डेन्ट के तौरपर एक अंग्रेज अफसर मुकरर कराना चाहा, जिस जगह पर कर्नल एन्डरसन् साहव मुकरर हुआ, महाराव ने उसको राज्य की हालत सुधारनेका व आमदनी बढाने का काम सुपुर्द किया, उसने वैरान गांव आवाद करने के वास्ते इस्तहार जारी किये और खेती व व्यापार की तरकी होवे वैसा इन्तिजाम किया, जिससे मुलक में अमन के साथ बहुत फायदा पहुंचा.

वि. सं. १९१४ के गदर में एरिनपुरा छावनीं की फौज गदर के बागी छोगों के साथ शामिल हो गई, उस समय छावनी के अंग्रेजों में से केप्टन कोनोली बागी के हाथ पकड़ा गया, और दूसरे अंग्रेज व उनकी औरतें वाल बच्चों के साथ भाग नीकले. महाराव को यह खबर मिलते ही, उसने मूंशी न्यामतअलीखां को राज्य की फौज देकर उक्त अंग्रेजों की सहायता के वास्ते भेज दिया, उसने 'वडगांम 'नामक गांव के पास बागियों के साथ मुकावला करके उनको शिकस्त दी, और भगे हुए अंग्रेजों का पता लगा कर उनको सिरोही पहुंचा दिये, महारावने उन अंग्रेजों को अपने महल में रखकर अच्छी खातिर की.

केप्टन कोनोली वागी के हाथ में होनेका मूंशी को मालूम नहीं था, जबिक यह वात मालूम हुई तब उसने वागियों का पीछा किया, और दो दिन सफर करके उससे जा मिला. उसने वागियों की तरफ से निगहवानी रखने वाले सवारों को लालच देकर कोनोली साहेव को मुक्त किया, और सिरोही पहुंचा दिया. वे सब अंग्रेज लोग गर्दर की शान्ती होने तक सिरोही के महलात में रहें, और बाद एजंट गंवरनर जनरल के पास आगु पर पहुंचाये गये. महागव साहिव की यह वफादारी देख कर अंग्रेज सरकारने उसको धन्यवाद दिया, और सिरोही राज्य पर पीछली सालों की खिराज की रकम वाकी थी वह छोड दी, और आगे के लिये आधी खिराज ( रु. ७५००) भीलाडी ) लेना तय हुआ.

वि. सं. १९१६ में धाणता व वेलांगरी गांव के सरदारों ने आपस में झगडा किया, जिसमें कितनेक आदमी मारे गये और जख्मी हुए, महाराव साहिवने उनको पकड़ने के वास्ते राज्य की फौज भेजी उनमें से धाणता के जागीरदार पकड़ा गया, परन्तु वेलांगरी का जागीरदार वागी होकर लूट करने लगा, उसको पकड़ने के वास्ते राज्य ने फौज नियत की, लेकिन मोटागांम के सरायत विजयसिंह ने उसको महाराव के पास हाजिर किया. महाराव ने दोनों जागीरदारों को जुर्माना की सजा देकर मुआफी वक्षी. इसी साल में सणवाड़ा व सिरोडी के जागीरदार वागी हुए, उनको पकड़ने के वास्ते फौज भेजना पड़ा. सणवाड़ा वाले फौज के शरण हो गये, परन्तु सिरोडी वाले ने फौज के साथ मुकावला किया, जिसमें दोनों तरफ के कितनेक आदमी मारे गये, अखीर दवाणी के ठाकुर की जामनी से सिरोडी वाले हाजिर आये, उन्हों ने जो जो नुकशान किया था उसका वदला लेकर उनकी जागीर वापस दी गई.

सिरोही श्यिसत के सरदार हिठले व स्वतंत्र मिजाज के होने के कारण अंग्रेज सरकार का हिन्दुस्तान में राज्य अमल हो जानेसे जबिक गैर श्यिसत के साथ युद्ध करने का प्रसंग वंध हो गया तब उन्हों ने अपना मिजाज और ताकत को आपस के झगडे करने में, राज के साथ फसाद मचाने में व वगावत के काम में अजमाना ग्रुफ किया, जिससे महाराव शिवसिह को बहुत तकलिफ उठाना पड़ा. बिलक अंग्रेज सरकार की सिरोही राज्य को सहायता व सहानुभूती न होती तो ऐसे सरकस सरदारों को कान्नु में रखना मुश्किल हो जाता. सिरोही के सरदारों के साथ काम लेने में सब से भारी मुश्किलों यह है कि वे सब एक ही खानदान के है, और जब २ फसाद मचाते तब राज्य की तरफ से दबाव होने पर, दूसरे सरदार उनके भाई बन्धु होने के कारण पनाह देते थे, वैसे जब राज्य के तरफ से सखत दवाव होकर गिरफतार होने का मोंका आ जाता तब उनके दृसरे भाई महाराब को सिफारिश करके उनकी कसूर मुआफ करने का बचन लेकर उनकी हाजिर कर देते थे, जिससे फसाद मचाने वाले को कसूर की सजा चाहिये वैसी न होनेसे, वगावत करने का गुनाह एक मामूली वात जेशा हो गया. इसी कारण से सिरोही रियासत में अवतक सरदारों की बगावत के विषय में वही प्रणालिका विद्यमान है और रियासत को फीज का खर्च व तकलिफ उठाने का प्रसंग वार २ उपस्थित होता है.

वि. सं. १९१७ के अश्विन विद ५ को महाराज कुमार ग्रमानसिंह ने अपने हाथ से गोली खाकर आपघात किया, जिससे महाराव को बहुत सद्मा पहुंचा और इसी कारण

|   | , |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |



मरहूम कर्नल सर जेम्स टॉड साहव वहादुर. सी. भाई. ई.

[ विमाग पहिला पृष्ट ३१५ ]

से वि. सं. १९१८ में राज्य कार्य अपने दृसरे महाराज कुमार उम्मेदसिंह को सुपुर्द करके आप इश्वर भजन के कार्य में अपना समय व्यतित करने छगे.

महाराव शिवसिंह की तसवीर जो इस पुस्तक में दी गई है उसको देखते मालूम होता है कि वह सादे सिधे लेकिन सख्त मिजाज के राजा होंगे, बीस वर्ष की अवस्था में राज्य की लगाम इसके हाथ में आई, और रियासत को हालत ऐसी खराव थी कि, अगर महाराव उदयभाण जैसे राजा ज्यादह समय तक इस गद्दी पर होता तो राजपूताना में सिरोही रियासत की गणना शायद ही एक फर्स्टकलास रियासत की पंकि में रहने पाती; सिरोही रियासत के रइस अंग्रेज सरकार का वहुत इहसान मानते हैं विक कर्नल टोड साहेव जिसने निष्पक्षपात से जोधपुर का दावा खारिज कर सिरोही का स्वतंत्रपणा सावित किया उस साहेव मोसूफ के तरफ सिरोही के महाराव इतना बहुमान से देख रहे है कि मरहूम महाराव सर कैशरीसिंह साहिव वहादुर ने केशरविलास वगीचे की कोठी में जो खास सुवर्ण की कारीगरी से एक कमरा वनाया है, उस कमरे में अपने विडलों को तसवीरों के साथ उक्त साहेव की तसवीर भी हमेशा कायम रह सके इस खयाल से दिवाल में चुना लेने में आई है. इसी कारण इस पुस्तक में भी टोड साहेव को तसवीर दी गई है.

महाराव शिवसिंह ने राज्य की लगाम अपने हाथ में लेते ही जिस तरह जागीरदारों के साथ अहदनामे करके रियासत का पाया मजबुत किया, और सरकस सरदारों को सजा करके चोर लूटाहओं से भय दूर किया उसी मुआिक वैरान मुलक आबाद करने के वास्ते कोशिश करने से उसके समय में सैंकड़ो वैरान गांम पुनः आबाद होगये, उसने वैरान गांवों में से वहुतसे गांव अपने जागीरदारों को आबाद करने की शर्त पर जागीर में दे दिये, और खास तौर पर रियायत की, जिससे रियासत की जड मजबुत हो गई. अंग्रेज सरकार के अफसरों की सहायता से इसने तिरोही रियासत में अमन फैलाया, सैंकड़ों कुएं बनवा कर प्रजा की उन्नती के वास्ते साधन कर दिये, और रियासत के + खालसा गांव बढ़ा दिये. इतनाही नहीं बिलक रियासत पर से कर्जदारी भी उतार दी थी.

<sup>+</sup> सिरोही रियासत के प्राचीन दफतर से मालूम होता है कि वि सं. १८८० के पहिले सरदारों में नाओलादी होने के कारण १ नादीआ, २ नितोरा, ३ आवा पोसाल्या, ४ सांतपुर पट्टा के च्यार गांव, ५ पिन्डवारा पट्टा के छह गांव, ६ आवा तून, ७ कोलर पट्टा के बारह गांव, ८ पारचा पट्टा, ६ नवारा की पांती, १० वावली गांव का आव, ११ मेहा गांव का आव, वगाह जाती खालसा राज हुई थी, और वि. सं. १८८० बाद १२ सिरोही गांव की तीसरी पांती, १३ आवा सहवारीया, १४ आवा खांवल, १५ आल्या, १६ आंकलारी, १७ पांडवारा में अखेराज की पांती, १८ सिल्दर के पाटवी की जागीर, १९ यहगांव, २० मानपुर, २१ मवरली, २२ मूलां, २३ मावल-गीरवर पट्टा के आठ गांव, २४ मणादर में प्रेमसिंह की पांती, इस मुआफिक जागोर खालसे राज होने पाई है, जिसमें नं. १४-१५ व १८ की जागीरें अदुल हुकवी की सना में खालसे हुई है.

यह राजा धर्मनिष्ठ और कदरदान होनेसे इसने अपने राज्य कर्मचारी व सरदारों को वहत जागीरें दी, प्राचीन मन्दिर, कुएं, वावडी, धर्मशाला आदि स्थलों का जिणोद्धार कराया, और च्यार गांव की आमदनी देवस्थान के निमित्त अर्पण की. इसकी छः राणियां थी जिसमें पहली चांपावतजी सरदारकुंवर खेजडलों के राठौर सालमसिंह की प्रत्री के साथ वि. सं. १८७० में विवाह हुआ, ( उससे महाराज कुमार ग्रमानसिंह का वि. सं. १८७४ में व कुमार दर्जनसिंह का वि. सं. १८७७ में जन्म हुए. ) दसरी मेडतणीजी सुरजकुंवर थीव के राठौर मोकमसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८७२ में विवाह हुआ. तीसरी वाघेळीजी चतुरकुंवर पोसीना के वाघेळा कैशरीसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८७८ में दिवाह हुआ, ( उससे कुमार हमीरसिंह का जन्म वि. सं. १८९६ में हुआ.) और उसी की वहिन वाघेलीजी जशकुंवर के साथ चौथा विवाह वि. सं. १८८३ में हुआ. पांचवीं सेडतणीजी अभयकुंवर थोव के राठौर उदयसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८८७ में विवाह हुआ ( उससे कुमार उम्मेदसिंह का जन्म वि. सं. १८८९ में व कुमार तेज-सिंह का जन्म वि. सं. १९०५ में हुआ.) छठवीं वारडजी दौलतकुंवर दांता के परमार राणा नाहरसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८९० में विवाह हुआ ( उससे वि. सं. १८९६ में कुमार जेतिसिंह, वि. सं. १९०१ में कुमार जवानिसंह व वि. सं. १९०३ में कुमार जामतिसंह के जन्म हए. ).

इस महाराव के उपर्शुक्त आठ राजकुमार के सिवाय छः राजकुमारियां थी, जिसमें (१) बाई रतनकुंवर का विवाह वि. सं. १८८५ में जयपुर के महाराजा जयसिंह (तिसरे) के साथ, (२) बाई उम्मेदकुंवर का विवाह वि. सं. १९११ में डुंगरपुर के महारावल उदयसिंह के साथ, ३ वाई गुलावकुंवर व ४ वाई चांदकुंवर यह दोनों के विवाह क्रमशा वि. सं. १९०९ व १९२३ में जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह के साथ, ५ वाई माणक छुंवर का विवाह वि. सं. १९१६ में वांसवाडे के महारावल लक्ष्मणसिंह के साथ, और ६ वाई फुलकुंवर का विवाह वि. सं. १९२४ में करोली के महाराजा मदनपाल के साथ हुआ.

×महाराव शिवसिहने इस तरह राज्य व संसार का सब सुख प्राप्त करके अपनी पीछली जिन्दगी में राज्य कारोबार महाराज कुमार उम्मेदिस को सुपुर्द कर वि. सं. १९९८ में ईश्वर भजन करने के वास्ते निवृत हो गये और उसी में अपना समय विताते

<sup>×</sup> महाराव शिवसिंह के समय में वि. सं. १८८० से १९१८ तक में शाह काननी तीन दंफ, वेहीतरा मियाचंद दोए दंफे, शाह रूभीनंद तीन दफे, नोधरी अखेनंद दोए दफे, व मृता गुटावचंद सांडेगव का, मेवता नायुसिंह वांकडिया वटगांम का, कोठारी दोला पालणपुर का, शाह नाया व पंनोली सुरनमाण सिरोही के, गुरां रतनचंद वाया का, मूंशो न्यामतअलीलां, शाह मोरावरमल य शाह चेनकरण सिरोही के इस मुलाफिक १२ मुमाहिव हुए. निनको सालाना तनल्वाह रु. २९१) से लगाकर रु. ५०१) तक व पेटिये रियान्त से दिये जाते थे. उनमें किसी समय एक दिवान और एक मुसाहिव इम मुलाफिक दो शलस गुकरर हुए हैं.



## राष्ट्रहुछ लिरोही के नं. २४ वाले महाराव.



महाराव उम्मेदसिंह साहव वहादुर.

[ विमाग पहिला एष्ट २१७ ]

हुए वि. सं. १९१९ के पौष वदि २ के दिन केलाशवास किया. इसके स्वर्गवास होने पर् पेसुआ के कवि आढा अनजी नारजी ने मरसिये में कहा है कि.

- " कर तपसा करुर. तखत पर गादी तपीयो: जगता हर ग्रुण जांण, जगत पत नांम पण जिपयो. "
- " कर देही कल्याण, यले अल नाम वध्यारो: क्षत्री घरम सो धार, पछे वैक्कंट पथ्यारो. "
- " दरसण पट पालण दनी, देणकर मत दागणां: शिवपरी फेर प्रिज्ञत सवी, मले न पाछी मांगणां. ''
- " जण तपसारे जोर, करूर तप राजस कीनो; जण तपसा रे जोर, दान केई विमां दिनो. "
- " जण तपसारे जोर, भाखर कै वंका भलीया; जण तपसारे जोर, गढपत कै शत्रु गलीया- '
- " वेरीसाल सुतन ताला विलंद, वडे इत क्रीत वधावियो; सो ताप सेइत सूरज सवी, सारणैश्वर सधावियो. "
- " पछम घर मेद पाट, महीकांटो मालागर; घर नागड हुंदाड, धुंधकार हुओं ऐती घर. ''
- '' ध्रव मुख्त छत्र धार, वडो दातार वलाणे; मुत वेरा सरीयंद, जश समदां तट जांणे. "
- " वह ह्य दली मंडल वचे, रव करण जज्ञ रिमयो; सरताण हरी सूरज सवी, आबु घर आधिमयो. '

नं. २३ अखेराव को भारजा पट्टा को जागीर मिली थी, मगर वह नाओलाद होनेसे जागीर वापस रियासत में खालसा रही.

महाराव शिवसिंह के वहे महाराज कुमार ग्रमानसिंह अपने पिता के समय में युवराज पद पर राज्य के काम में सहायता करते थे. वि. सं. १९०५ में निंवज पर फौज गई तव यह उस फौज में मुसाहिव थे. कहा जाता है कि यह ज्योतिष व सामुद्रिक शास्त्र के अच्छे जानकार थे, जब कि इनके भितजे महाराव कैसरीसिंह को जन्म हुआ, और इसने उसको गोद में लेकर उसके सामुद्रिकलक्षण देखे तब इसने जाहिर किया कि सिरोही रियासत का गद्दी वारिस यही वनेगा. इसके दो विवाह (पहिला मेडतणीजो-वष्तकुंवर चाणोद के राठौर तेजसिंह की पुत्रीसे व दूसरा चंदावतजी किशोरकुंवर सलुंवर के पदमसिंह की पुत्री के साथ) होने पर भी पुत्र न होने से इसके पितातीसरा विवाह कराना चाहते थे, मगर अपना भितजा कैशरीसिंह ही गद्दी वारिस होगा वैसा इसने निर्णय कर लेनेसे तीसरा विवाह नहीं किया, तिवयत ठीक न रहने के कारण इसने आत्मघात करनेका निश्चय कर लिया, और काशी के पंडितों हारा आत्मघात का प्राथित के वास्त दिरयाफत करलेने वाद, वि. सं. १९१७ के अश्वन विद ५ के दिन पूंजन कर लेने वाद उसी स्थान पर गोली खाकर मर गये. दूसरा कुमार दूर्जनसिंह अपने पिता विद्यमान होने की हालत मेंही वि. सं. १८९७ में देवलोक हुआ था.

## नं. २४ महाराव उम्मेदसिंह.

नं. २४ महाराव उम्मेदसिंह का जन्म वि. सं. १८८९ फाल्युन सुदि २ के दिन हुआ. वि. सं. १९१८ में युवराज पद पर आकर अपने पिताकी हयाती में ही राज्य की लगाम इसके हाथ में आई, और वि. सं. १९१९ पौष विद २ के दिन गद्दी पर बैठा. इसके गद्दी

पर आने के समय में भी सिरोही में पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट विद्यमान था. महाराव शिवसिंह ने अपनी ह्याती में अपने दूसरे कुमार हमीरसिंह, जेतसिंह, जवानसिंह र जामतिसह के वास्ते यह प्रबंध किया था कि उनके विवाह होने तक वे सिरोही में रहते और उनको माहवार रु. ५००) मिला करे, लेकिन कुमार हमीरसिंह ने वह पसंद नहीं किया. उसने अपने पिता की इच्छा विरुद्ध वि. सं. १९१८ में पिन्डवारा गांव पर कब्जा कर लिया, जिससे पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट मेजर होल साहेव ने उस पर फौज लेजाका वहां से भगाया, जिससे वह पहाड में जाकर छूटेरे छोगों की सहायता से बगावत काने लगा. कुमार जेतसिंह, जवानसिंह व जामतसिंह सिरोही में रहे, परन्त वाद में वे भी कुमार हमीरसिंह को जा मिले. और भाखर के ग्रासिये की पनाह में रहकर चोरीधारे करने लगे. पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट ने इस विषय में हिन्दुस्तान के गवरनर जनरल से लिखापढी करके हरेक कुमार को रु. २५००) तक की जागीरें देने का ठहराव किया. परन्तु महाराव उम्मेदर्सिह को अपने भाईओं पर ज्यादह प्रेम होनेसे उसने गद्दीपर आतेही उनको राजी करना चाहा और सरदारों द्वारा बुला छेनेका यत्न किया, जिसते हमार्रासंह के सिवाय के तीनों भाई सिरोही में आ गये. महाराव ने कुमार जेतसिंह को नादीआ पहेंकी. जवानसिंह को अजारी पहेंकी. व जामतिसह को खाखरवाडा पहेंकी जागीरें वि. सं. १९१९ के फाल्युन वदि ६ के दिन देकर राजी किये, वैसे उनके सहायकों के अपराध भी मुआफ किये गये. यह देखकर च्यार माह बाद कुमार हमीरसिंह भी हाजिर आया, महाराव ने उसको भी वि. सं. १९२० आषाड सुदि २ के दिन सांतपुर पहे की जागीर देकर संत्रष्ट किया.

महाराव उम्मेदिसह गद्दी पर आने के समय में ही सिरोही रियासत को अंग्रेज सरकार के तरफ से वंशपरंपरा के वास्ते गोद छेने की सनद मिछी और इसी साल में सती होनेका रिवाज वंध किया गया.

महाराव शिवसिंह ने खास तौर पर अपनी रियासत के इन्तिजाम के वास्ते पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट को रखा था, उसके द्वारा वहुत प्रवंध हुआ और ११ वर्ष वाद वि. सं. १९२२ में पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट हटाया गया, तब महाराव उम्मेदसिंह को रियासत का सम्पूर्ण इष्टितयार हुआ, उस समय राज्य विन कर्जदार हो चूका था और खजाने में रु. १२३६५) थे.

भाखर परगने के ग्रासिये सरकस होकर चोरी करते थे, उनको सजा देने के वास्ते महाराव ने अपने सरदारों की फीज के साथ वि. सं. १९२३ में उन पर चढाई की, और एक माह वहां ठहर कर इन्तिजाम किया. इसी साल में दिवानी व फीजदारी अदालतें कायम की गई, और आबु पहाड पर ज्यादह अंग्रेजों का आना जाना हो जाने से कितनेक कानून वहांपर लाग्र करने का अधिकार अंग्रेज सरकार को दिया गया.

वि. सं. १९२४ में पहिल पहिले खास सिरोही में केप्टन म्युर साहेब के हाथ से मदरसा खुलने का प्रबंध हुआ, और एक सफाखाना खुला. इसी साल में महाराव ने केप्टन म्युर साहेब के साथ भाखर परगना में दृसरा दौरा कर के वहां पर थाना बैठाने का इन्तिजाम किया, और कवायदी फीज के वास्ते एक कम्पनी तथ्यार की गई.

वि. सं. १९२५ में विजुआ लेडा मंढार के साहेवा मदनसिंह को आबादी के वास्ते देनेके कारण उस लेडे पर अपना हक होने का दावा भटाणा ठाकुर नाधुसिंह ने किया, परन्तु उसमें सफलता न होने से नाधुसिंह ने वगावत की, और करीव ३०० भीलों का जमाव कर के मुलक में लूट लोश करने लगा. उसने कई गांव लूटे—जलाये और अमन में खलल डाला, जिसपर अंग्रेज सरकार की फौज की सहायता से रियासत ने उसको गिरफतार करना चाहा, परन्तु उस में कामयाव नहीं हुए, बिक नाधुसिंह का वल इतना वढ गया कि शाही रास्तों पर भी मुसाफिरों को आना जाना मुश्किल हो गया, जिस से सिरोही रियासत का ताल्लुक एजंट गवरनर जनरल राजपूताना से हटा कर एरिनपुरा के कमार्डिंग ओफिसर के सुपुर्द किया गया. उस समय एरिनपुरा के कमार्डिंग ओफिसर के सुपुर्द किया गया. उस समय एरिनपुरा के कमार्डिंग ओफिसर के निर्मां हिंग और वि. सं. १९२७ में वहां ही मर गया, परन्तु उस का पुत्र भारतिसंह ने वगावत जारी रखी, अखिर वि. सं. १९२९ में उसको समझा कर बुलाया गया और सिर्फ रु. १५००) नजराना लेकर उसकी सव कसूर मुआफ कर के भटाणा की जागीर वािस दी गई.

वि. सं. १९२५ की कहतसाली में महाराव ने अपनी प्रजा का पालन करने में बहुत सहायता दी, और वि. सं. १९२६ में हणादरा गांव के पास उम्मेदगंज नामका गांव वसाया, परन्तु वह आवाद होने नहीं पाया. जोगापुरा की जागीर नाओलादी से वि. सं. १९९९ में खालसा राज हुई थी जो वि. सं. १९२६ में महाराव ने अपने छोटे भाई कुमार तेजसिंह के पट्टे में दी, जिस पर रांवाडा के सरदार ने बगावत छुरु को, अखिर वि. सं. १९२८ में च्यार सरदारों को पंच मुकरर करके रांवाडा ठाकुर के दावा का तसिंफ्या हुआ जिसमें पंचान ने रांवाडा का दावा खारिज किया, और जोगापुरा पद्दा खालसे रखने का तय होकर राज साहेब तेजसिंह को मणादर की जागीर जो वि. सं. १९२६ में नाओलादी से खालसे हुई थी, वह दी गई. रांवाडा ठाकुर ने वह मंजुर किया परन्तु उसके साथ वारदात करने में जो २ मीणे भील शिरक थे उनको सुपुर्द करने का वादा पुरा नहीं किया, जिससे कर्नल कार्नली साहेब ने वि. सं. १९२९ में रांवाडे पर फीज ले जा कर, ठाकुर को उसका प्रधान व ३० लूटेरे के साथ पकड लिये. इस कसूर में ठाकुर शार्दृलसिंह को वारह साल केंद्र की सजा हुई और वह अजमेर के 'जेलखाने

में रखा गया. तीन साल के बाद ठिकाने कालंद्री, पाडिव व जोधपुर रियासत के सियाणा व डोडियाली के सरदारों ने उसकी जमानत देने, से, वह केंद्र से मुक्त हुआ और महाराव ने उस को रांबाडा की जागीर वापस दी.

महाराव उम्मेदसिहजी सादे िमजाज के व सरल हृदय के परम दयालु और भजन के प्रेमी रईस हुए, वह अपना ज्यादह समय इश्वर भक्ति व धर्म ध्यान में ज्यतित करते थे जिससे राज्य कार्य में कम लक्ष रहता था. वि. सं. १९२२ में पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट हट ने के समय में राज्य दुरूस्त हालत में था, लेकिन वाद में वि. सं. १९२३ में विहन चांदकुंवर का, व वि. सं. १९२४ में विहन फूलकुंवर का विवाह हुआ, उसमें खर्ची हो जाने से रियासत का खजाना खाली हो गया. वि. सं. १९२५ की कहतसीली में आमदनी नहीं हुई और प्रजा पालनाथें कर्जी करना पड़ा, और पिछले सालों में वाई जशकुंवर का विवाह हुआ, उसमें व सरदारों के वखेडों में बहुत खर्च होनेसे राज्य की हालत विगड ने लगी. यदि कर्नल कार्नली साहेव की सहायता से वखेडे मिटाये गये, परन्तु राज्य की आमदनी में तरकी न हुई और रियासत पर कर्जदारी का बोझा वढ गया.

इस महाराव की महाराणी वाघेळीजी दोळतकुंवर पोसिना के वाघेळा पर्वतसिंह कैसरीसिहात की पुत्री से वि. सं. १९१४ में कुमार कैसरीसिंह व कुमारी जशकुंवर के जनम हुए. कुमारी जशकुंवर का विवाह वि. सं. १९२७ में किशनगढ के महाराज कुमार शार्दृळसिंह पृथ्वीसिंहोत के साथ किया गया.

यह महाराव दयालु व उदार वृति के होनेके कारण इसने दान पुण्य और दातारी में भी ज्यादह खर्च किया. अनेक साधु सन्तों से इसका स्नेह था, और हद से ज्यादह उनके सत्कार किया करते थे. वि. सं. १९३२ अश्विन विद १ के दिन इसका क कैलास वास हुआ. कियों ने इस उदार रईस की दातारी के वहुत गीत किवत रचे हैं, वेसुआ के आढा नायुदान को इसने धनारी गांव में अरठ 'नवा ' वक्षा था. इसके देहानत वाद कई एक कियों ने मरिसये रचे हैं, जिसमें जांखर के प्रख्यात किव आढा राघवदान ने जो सात मरिसये रचे हैं, उसमें सातवें मरिसये में किवने कहा है कि—

<sup>\*</sup> महाराव उम्मेदिस क' कैलाश वास हुआ, तब ' मोनीबाबा ' नामक एक महात्वा का मुकाव सिरीही रियासत के, घनारी गांव में कमलान्छ के जैन आवार्य भटारक श्री यशोभद सुरेशर के अवासरे में या. उक्त आवार्य का शिष्य मटारक श्री विनय महेन्द्र मेरेश जो वर्तमान पमय में कमल्याच्छ की गदी पर है, उसके मूँहसे इप पुस्तक के लेखक ने सुना है कि नब कि महागय उम्मेदिमंह का देहान्त हुआ तब ' मोनीबाबा ' अचानक विद्धा उठा और मेरे गुरु को कहा कि चल्लो बाहर आ जाओ, में भी गुरु के साथ मोनीबाबा के कहने पर अपासरे से बाहर आया तब बाबा कहने लगा कि देखों देखों ! हमारे परममक और म्नेही महाराव उम्मेदिसंह बिमान में बैठ कर विकृत पधार रहे हैं, अब हम छोगों की पृत्र बहुत कम होगो, बाद दियालन से माञ्चम हुआ कि उमी समय महाराव का देहान्त सिगोड़ी में हुआ था.

- " पग पग रच घांम घांम ऋत पावन गांग गांम प्रती राख गुणी।"
- " विद्या पढ दांग दांग अत बालक सांग नांग नत कथा सुणी॥"
- " कीनो वश कांप तपांप कला कर ठांम ठांप ध्रप अहग थयो। "
- " छत्र पत उमेद वेद भत चालण गुण बाहक शिव लोक गयो॥ 😃
- नं. रेष्ट राजसाहेव जेतसिह को नादीआ पट्टा की जागीर दी गई जिसके वंशज मौजुदा 'महाराज नादीआ 'है.
- नं. २४ राजसाहेव हमीरसिंह को सांतपुर पट्टा को जागीर दी गई थो, परन्तु वह अपुत्रवान ग्रजरने से जागीर खाळसा राज हुई.
- नं. २४ राजसाहेव जुवानसिंह को अजारी पट्टा की जागीर मिली, जिसके वंशज मौजूदा 'अजारी के महाराज 'है.
- नं. २४ राजसाहेव जामतिसंह को खाखरवाडा पट्टा की जागीर मिली, जिसमें खराडी (आबुरोड) भी शामिल था. राजधूताना मालवा रेलवे नीकलने से खराडी गांव में 'आबुरोड' का स्टेशन बना जिससे यह कस्वा बढ गया. राजसाहेब अपुत्रवान होने से उसने अपनी जागीर पर गोद रखने के वास्ते वहुत प्रयत्न किया, परन्तु सिरोही रियासत में अपुत्रवान राजवी को गोद लेनेका परंपरासे हक नहीं होनेसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिससे उसके देहानत वाद यह जागीर खालसे राज हुई, और उसकी राणियों को माहवार रु. ५००) जिवाई हयाति तक मिली.
- नं. २४ राजसाहेव तेजिसिंह को जोगापुरा पट्टा की जागीर दी गई, मगर पीछे से वह खाळसा रख कर मणादर की जागीर देने में आई. वर्तमान समय में इसके वंशज ' जोगापुरा के महाराज ' है.



नोट---महाराव उम्मेदिस के सवय में वि. सं. १९१९ से १९३२ तक में (१) संगनी श्रीन्तुरंबद तीन दफे, (२) मूंशी न्यायतअछीखां दो दफे व (३) जानी हीरानंद गेहिंडे का, (४) मूंशी अमीनमहम्मद भून का, (६) शाह चमनमछ, (६) मूंशी फनछहुसेनखां, (७) पंडित किशनछाछ, इस मुआफिक सात मुसाहिब हुए है. निनको माहवार तनख्वाह रु. ३०) से छगाकर रु. १९०) तक मिछती थी. इनमें मूंशी न्यायतअछीखां को रियासन से वासण गांव इनाम में दिया गया और अंग्रेज सरकार के तरफ से खान बहादुर का खितान अता हुआ था. खा. बा. न्यायतअछीखां ने महाराव केशितिह साहिब के समय में भी दोए दफे दीवानगिरी की है, वर्तमान समय में उसका पोता नजीरहुसेन के तरफ वासण गांव की जागीर है, और उसको रियासत के तरफ से पैर में सोना पहिनने की इज्ञात वही हुई है.

#### प्रकरण ३५ वाँ।

## चलू देवडा चौहान (महाराव कैसरीसिंह.)

नं. २५ महाराव कैसरीसिंह का जन्म वि. सं. १९१४ श्रावण विद १४ (तारीख २०-७-१८५७ई.) के दिन हुआ, और वि. सं. १९३२ आश्विन विद १ के दिन अपने पिता के पीछे पूरे इंक्तियार से गद्दी पर बैठे. मरहूम महाराव के समय में राज्य की हालत विगढ जाने के कारण, राज्य पर रु ८९०००) का ऋण था और आमदनीं सिर्फ १०५०००) की थी. आबू पहाड पर अंग्रेजों की आमदरफ्त ज्यादह होनेसे वहांपर जानेका प्रसंग वढ रहा था, परन्तु वहांपर ठहरने के वास्ते रियासत का बङ्गला नहीं होनेसे खुद महाराव साहिव भी देलवाडे की धर्मशाला में मुकाम करते थे, ऐसी तङ्ग हालत में राज्य की लगाम इनके हाथ में आई, तब भी महाराव ने अपना कारोवार करकसर हे चला कर, दो साल में ही आबू पहाड पर एक बङ्गला खरीद किया, काशी की यात्र करके कलकत्ता की सहेल की, सिरोही में वाग नहीं होनेसे 'कैसर विलास' नामक वगीचा वनवाया और वाईजीलाल के आणे का खर्च लगाते हुए, रु. ७७०००) की रकम कर्जा में देदी, जिससे वि. सं. १९३५ में सिर्फ रु. १२०००) का कर्जा रियासत पर रह गया.

वि. सं. १९३३ में इसने कर्नल कार्नली साहेव की सलाह मुआफिक सासन धर्मादा की जमीन रियासत की मंजूरी के सिवाय न बेचने का और वेचने पर उसका पूरा लगान राज में दाखिल करने का सक्यूंलर जारी किया. इसी साल में श्रीमित किन विक्टोरिया ने 'कैसरे हिन्द' का पद धारण किया और सिरोही रियासत को झंडा वक्षा गया.

वि. सं. १९३६ में अंग्रेज सरकार के साथ "नमक चुंगी" का अहदनामा हुआ, जिसके जिर्चे सिरोही रियासत को रु. १८००) नकद व १८००० वंगाली मन नमक आधा महसूल से देने का तय हुआ, लेकिन पीछेसे ता. २३-२-१८८४ इस्वी के अहदनामे से आधा महसूल के एवजाने की रकम रु. ९०००) ठहराई जाकर 'नमक चुंगी' की रू. १०८००) की रकम हरसाल देने का अंग्रेज सरकार ने स्वीकार किया, जो मिल रही हैं.

सिरोही रियासत के सरदार लोग बात बात में फसाद मचाने को मुस्तेद होने से वि. सं. १९३७ में वेलांगरी व घाणता के सरदारों ने आपस में फिर झगडा करके मुकाबला किया, जिसमें घाणता का देवडा कानसिंह वेलांगरी वालों के हाथ से मारा गया, उस फसाद करने वालों को सजा देने का काम खतम हुआ कि, वि. सं १९३६ में वजावत सरदारोंने मेलावा करके मणादर के राजसाहेब तेजसिंह पर अचानक हमला करके

### राजकुल सिरोही के नं. २५ वाल महाराव.



स्वर्गवासी महाराजाधिराज महाराव सर कैसरीसिंह साहव वहादुर.

जी. सी. आई. ई. के. सी. एस. आई.

[ विभाग पहिला पृष्ट ३२२ ]

उसको मणादर से निकाल दिया और राजसाहेब की मालमत्ता लूट ली. महाराव साहिब ने वजावतों को सजा करने के वास्ते फौज की तथ्यारी की, उधर वजावतों ने राज्य की फौज के साथ मुकाबला करने को झाडोली गांव में मोरचा बन्धी करके करीव आठसौं हथियार वन्ध आदमी का जमाव कर लिया. ऊसी समय में रांवाडा का ठाकुर शार्द्लिस भी वागी होकर लूट मचाता था, जिससे परगने खूणी में राज की फौज के साथ खूणी के दूसरे सरदारों को उस परगने की हिफाजत के वास्ते रख कर, रियासत की दूसरी फौज ने छखावत, डुंगरावत, चीवाओत, अबावत, व राणावत आदि सिरोही रियासत के सरदार और सिरोही रियासत के साथ प्राचीन समय में ताहुक रखने वाले ×जोघपुर रियासत के विशलपुर, वांकली व कोरटा के लखावत, सियाणा के वोडा चौहान, रामसीण के कावा परमार, लोहियाणा के दियोल राणा, वांकडिया वड्गांम के वडगांमा देवडा, व नाणा के राणावत व रायपरिया के डुंगरावत आदि सरदारों की जिमयत के साथ राजसाहेब जामतर्सिंह की सरदारी में **झा**डोली पर चढाई की. दोनों फौज का मुकावला हुआ, जिसमें कुछ समय तक वजावतों ने मुकावला किया, परन्तु उसमें उनके कितनेक आदमी मारे गये और जरूमी हुए, जिससे उनके पैर उखड गये और राज्य की फौजने फतह पाकर झाड़ोली गांव बरबाद करके उसपर कब्जा कर राजसाहेब तेजसिंह को मणादर की जागीर पर भेजे गये. इस लडाई का वर्णन जांखर के कवि आढा राघवदान ने विस्तार से गीत कवित्त में किया है, उसमें राज्य की फौज में जिन जिन राजपूतों ने बीरता दिखलाई उनके वास्ते किन ने कहा है कि-

- '' फीज मुसाइव फबे, जबर साहेब नृप जामंत; एक एक से अधिक, जसा पृथीराज के सामंत. "
- " सोनो भट चहुआण, सरस छड़ीयो होए सूरो; सांमो खागां चढ़, पबल कीघो छद्ध पुरो. "
- " इंगर रामींग अरियां दलन, कंठीरव जीम कोपिया; रामींग दियों खगां रमे, एत्र हुआ एल ओपिया. "

यानी इस लडाई में खास सिरोहीनगर का चौहान सोनसिंह, पिंन्डवारा का देवडा रामसिंह व खाखरवाडा का दीया राजपूत रामसिंह ने बहुत पराक्रम दिखाया, बिक यह तीनों जख्मी हुए थे, वैसे इनके सिवाय राज्य की फौज में वसंतगढ का प्रासिया खीमा, भटाणा का भील चतरा, नागाणी का सरदार चीबा भारतसिंह व निवज का राजपूत उहड कानसिंह, इस मुआफिक सात आदमी जख्मी हुए, उसमें दीया रामींग पीछे से मर गया.

<sup>×</sup> नोधपुर रियासत के सरदारों की नमीयत में छोहीयाणा का राणा व नाणा ठाक्कर की तरफ से उनके प्रधान नियत के साथ आये थे, और दूसरे ठिकाने के खुद ठाकुर अपनी २ जिमयत के साथ हाजिर रहे थे, वजावतों में मणोरा का सरदार हीरिसंह और दूसरे सात आदमी काम आये और बहुतसे आदमी जल्मी हुए, राजकी फौन के आठ सवारों (जिसमें चौहान सोनिसंह व देवडा रामींग भी शामिछ थे) ने बक्तर टोप पहिने थे. श्रावण छुदि १० के दिन झाडोछी फतह कर फौन वापस आई तब महाराव ने फौज में शिशक रहे सरदारों को और बहादुरी बताने वाछे राजपुत और सिपाहीयों को शिरोपाव देकर संतुष्ट िये, जिसमें पिन्डवारा के देवडा रामींग को एक बडा अरठ की जागीर दी गई.

कुछ समय वाद वजावतों का फैसला हुआ जिसमें उन्होंने मणादर का दावा छोर दिया, जिससे उनकी जागीर उनको वापस दे दी गई और बैठाये गये. दूसरी तरफ रांवाड़ी ठाकुर शार्दृलसिंह ने केराल गांव के सिधल जोरसिंह को मारकर सख्त वगावत की और जगह २ लूट खोस होने लगी, उसके पीछे फौजदार नाधुसिंह फौज के साथ लग रहा था, परन्तु रांवाडा वाले की सहायता में मीणे, भीलों का बडा गिरोह होनेसे व जोधपुर रियासत के सरदारों की पनाह होनेसे वह हाथ आता नहीं था, अखिर तीन साल तक उसका पीछा लेने से वि. सं. १९३९ में वह पकड़ा गया, और उसको ७ गोली लगाकर दहान्त की सजा दी व रांवाडा की जागीर खालसा राज करने में आई. इस कार्य में फौजदार नाथुसिंह ने अच्छी नौकरी करने से उसको वराडा गांव में आधा हिस्सा की जागीर इनाम में दी गई.

उपरोक्त सरदारों को सख्त सजा होनेसे ऐसे जुर्म करने में सरदार लोग खगल रखने लगे परन्तु छोटी २ वातों में और आपस की तकरार में रियासत से दादरसी हासिल नहीं करते वगावत करने की आदत नहीं छूटने से, इस महाराव को कई दफे जाती मिहनत और तकलीफ उठाना पडा, और महिनों २ तक दौरे में रहकर ×खुद ने मौके पर जाकर समाधान किये.

रांवाडा ठाकुर को सजा देने बाद महाराव ने खुद इन्साफ का काम करने की गरज से वि. सं. १९४० में हजूर आसिस्टन्ट को जगह कायम की, ओर अदालतों के फैसले पर होती अपीलों का फैसला खुद देने लगे. वि. सं. १९४३ में राहदारी दाण लेना कतई वंद करके दाण मुचालिक सरदारों का हकहकूक तय कर उनके साथ अहदनामें किये गये, और न्यापार की तरकी करने के वास्ते दाण की शरह कम करके कानून जारी किया, जिसके नतीजे से सायर दाण की आमदनी जो रु. २९०००) की थी वह एकदम वह गई और न्यापार रोजगार वहुत वह गया. इसी तरह जो जो खेडे जगह २ वैरान पड़े थे, उनको आवाद करने के वास्ते खास तौर पर रिआयत करके कितनेक खेडे जागीरदारों को दिये गये, और कितनेक खेडे जो रुवाई भितरोट (परगने पिन्डवारा रोहीडा

क्ष रांवाडा ठाकुर व उसके मितने को सारणेश्वरनी महादेव के रास्ते पर देशान्त की समा अमल में लाई गई, कहा माता है कि जब कि बारह गोली उमके बदन में लम्बुकी तब वह जमीन पर गिरा, उम ठाकुर ने अपनी बीरता का उपयोग बगावत के काम में नहीं किया होता तो एक नामी सरदार की पंक्ति में वह गिणने काबिल या. वर्तमान ममय में उसका स्मारक उसी स्थान पर है जहां उसको सना दी थी.

<sup>×</sup> वि. सं. १९४४ में भटाणा टिकान की दोनों पांती के सरदार दंग्मियान आपन की तकतार बढ नाने से महाराव साहिब ने भटाणे जाकर उनका समाधानी के साय तनिक्या किया. वि. सं. १९९४ में मगावादा के मरदारों ने आपस की तकतार वे बगावत की, जिस में देवडा कानसिंह मारा गया, उनका समाधान महाराव साहिबने खुद नाकर किया. इस तरह बहुत से सरदारान मुताहिक मुलामिले व सरहदी तनाने जो रियासत के मुसाहिबों से होने जैसे नहीं ये, उनके वास्त्र महाराव साहिब खुद तकलीफ उठाकर मौके पर पहुंच कर काम अन्जाम पहुंचा देते थे.

व सातपुर) में थे उनमें मेवाड के व भाखर परगने के आसिये भीलों को अमुक वर्ष तक कम लगान लेने के ठहराव से काइत की जमीन देकर आवाद किये गये, जिससे वि. सं. १९५० तक में उन परगनों में जङ्गल झाडी कट गई और बहुत से खेडे आवाद हो गये, विक रियासत की आसदनी तीन लाख रुपयों की हो गई.

वि. सं. १९५० में जङ्गलात का अलग मेहकमा कायम किया गया, और दीवानी अदालत के वास्ते वि. सं. १९५१ में स्टेम्पका कानून जारी करके मियादसमायत का धोरण अमल में लानेकी ग्रुरुआत हुई, लेकिन सियाद के वास्ते वार वार महाजनों की तरफ से ज्यादह मियाद मिलने की अर्ज होने से कई वर्षों वाद वह कानून अमल में आसका.

इसी साल में (वि. सं. १९५१ में ) महाराव साहिव ने जमीन महसूल की तरकी के तरफ खयाल किया, और रियासत के पुराने दफ्तर पर से सरदारान् के साथ व रियाया के साथ जो जो ठहराव हुए थे और वक्तन फवकत परवाने दिये गये थे, वे एक जगह मिलसके उसके वास्ते परगने वार किताव तैयार कराई गई, यदि रियासत कि तरफ से सुधारा करने का प्रयत्न किया जावे वह फायदेमंद हं या नहीं, उस पर खयाल न करते विसे नये सुधारा के सामने विरोध उठाना और उसको वन्द कराने के वास्ते उचाला आदि इलाज काम में लेना, यह प्रणाली सिरोही रियासत की प्रजा में परंपरा से चली आने सें, हरएक सुधारे के कार्य में सिरोही की प्रजा के तरफ से सहायता व उत्तेजन नहीं मिलने के कारण, इसरी रियासतों में उस जमाने में जो नये सुधारे दाखिल हो चुके थे, वसे लाभ प्राप्त करने में सिरोही की प्रजा पीछे रहने पाई है. इसी कारण महाराव साहिव का इरादा जमीन का महसूल जो भाग वटाई व हलवन्धी से वसूल होता था, उसके एवज में वाजाप्ता वन्दोवस्त करके नकद लगान मुकरर करने का हुआ, और अजमायश के खातिर वि. सं. १९५१ में इस पुस्तक के लेखक को नौकर रख कर, खास सिरोही में कितनेक अरठों की नकद लगान से महसूल लेने की तजवीज अमल में लाई गई, परन्तु काश्तकारों ने वह तजवीज पसंद नहीं की, जिससे वे कुएँ ठेकेदारी से महाजन को दिये गये, और वाद में वि. सं. १९५४ में कितनेक पटवारी रखने की तजवीज हुई, लेकिन वि. सं. १९५६ की कहतसाली होने से वह तजवीज अमल में नहीं लाते वि. सं. १९५९ में अमल में लाई गई, उन पटवारीयों से रेवेन्यू वसूलात के साथ सेटलमेंट करने के काम में सहायता मिले, वैसा रैकर्ड तहसील पिन्डवारा, रोहीड़ा व सांतपुर के वास्ते तैयार कराया गया, और जहांपर नई आवादी की रिआयत खतम होने आई थी वहां की हलवन्धी वन्द करके भाग वटाई का सिलसिला दाखिल किया गया. वि. सं. १९६२ में परगने खूणी में पटवारी मुकर्रर हुए और वि. सं. १९६६ में मी. एम, कीन I. C. S. की नौकरी सेटलमेंट ओफिसर के तौर पर अंग्रेज सरकार से लेकर. वन्दोवस्त का मेहकमा कायम हुआ. साहेव मोसूफने पेमायश करा कर रेकर्डस बनाया. सरहही तनाजे के फैसले किये, और प्रथम सांतपुर परगने में नकद लगान दाखिल करने का काम हाथ में लिया, परन्तु जब कि नकद लगान के खाते परचे देनेकी तजवीज हुई तब काइतकारों ने नकद लगान देना मंजूर नहीं करने से मजबूरन नकद लगान का तरीका मुलतवी रखना पडा. इसी मुआफिक सेटलमेंट ओफिसर के तरफसे परगने खुणी के गांवों में पटवारी रखने से, वहां के जागीरदारों ने उत्तर करके बगावन की और अंग्रेजी डाक लूंट ली, जिसपर राजपूताना के एजंट गवरनर जनरल सर इलियेट कोलविन साहेव वहादुर ने सिरोही मुकाम करके जागीरदारों को समझायश कर वगावत रफे की, और पटवारीयान को जागीरी गांवों से वापस बुला लिये गये. खुणी के सरदारों को वगावत करने में सफलता प्राप्त होनेसे मंढार परगने के लखावत सरदारों ने भी सेटलमेन्ट के काम में खलल डालने को बगावत करना ग्रुरु किया, जिससे वि. सं. १९७० में वन्दोवस्त का काम वंद करना पडा. इस काम के पीछे च्यार वर्ष में करीव च्चार लाख रुपये खर्च हुए, यदि सेटलमेंट सम्पूर्ण न होनेसे नकद लगान नहीं हो सका, लेकिन वहुत से सरहद्दी तनाजे और माफियात के मुकदमे के तसिफये हो गये, वैसे किइतवार पेमायश होकर गांव वार संगीन रेकर्डस वनने पाया. इतना फायदा जरुर हुआ. इसी कारण सिरोही रियासत में अवतक यही प्रथा चल रही है कि कारतकार चाहे तो + नकद लगान किया जावे, वरना भाग वटाई से हांसिल लिया जाता है.

सिरोही रियासत में आवकारी मेहकमा नहीं था, और सरदार लोग भी अपनी मर्जी मुताविक शराव की भट्टीयां निकलवाते थे, जिससे आवकारी का इन्तिजाम करना आवश्यक होनेसे सरदारों के साथ उनके हक हकूक की रकम तय करने का काम स्वयं महाराव साहिव ने अपने हाथ में लिया, और आहिस्ता २ वि. सं. १९५० से १९६४ तक में वह काम जातो निगरानी में खतम करके सेंट्रल इन्डिया के आवकारी कमिश्नर मी. कोक्ष साहेव 1. C. S. की सलाह से वि. सं. १९६५ में मद्रास सिस्टम के घोरण से कानून बना कर आवकारी मेहकमा कायम किया गया, जिससे आवकारी की आमद चौग्रनी हो गई.

महाराव साहिव ने जिस तरह राज्य की आमदनी वढाने पर ज्यादह तवजह दिया उसी तरह प्रजा की उन्नति और आराम के वास्ते भी कई एक लक्ष रुपये खर्च किये,

<sup>4-</sup>नक्द लगान का तरीका अटक २ किननेक परगने में विद्यमान है, परन्तु उसके बास्ते एक घोरण नहीं होनेसे मौनृदा महाराव माहिब ने सन् १९२४ इस्त्री में नक्द लगान से जमीन रखने वालोंको अपनी नमीन का तबादल आदि करने के हक हक्क साम कान्नन करके अता फरमाया है, और सन १९२६ इस्त्री में सालमा गाँवों में बानामा बंदोबस्त करके नक्द लगान करने की गरम से अंग्रेन सरकार का रिटायर्ड आसिस्टंट पोलिटिकल ओफिसर रा. बा. केशवलाल (अवदावाद वाले) को इस काम पर मुकरि किया या, परन्तु सुनिक्ता माल में कम बारिश होने के कारण वह काम हाब में देना मुनासिब नहीं सबमा गया.

मुसाफिरों को आराम के वास्ते पिन्डवारा व कैसरगंज में धर्मशाला बनवाई, आबू पहाड पर जानेका रास्ता बनाने में सहायता दी, और आबु पर 'ट्रेवरटेंक' नामका तळाव बनाया, सिरोही नगर के पास ' मातर माता ' नामक स्थल पहाड पर होनेसे वहांपर जानेके वास्ते सडक वनवा कर वहांपर ' एवटटेंक ' नामका तलाव बनाया. काइतकारों को खेती के काम में मदद मिले इस हेत्र में अला गांव में वडा वन्ध नदी पर डालना शुरू किया, पिन्डवारा परगने में ' ज्युबीलीटेंक' व ' साबेलाटेंक ' नाम के तलाव बनाये गये, सांतपुर परगने में 'चंडेलाटेंक 'व 'मंडोवरीटेंक 'नामके तालाव बंधवाये. और इलाका में कौन २ स्थल पर तलाव वंधा आदि पानी का जमाव होने का मौका है उनकी तपास कराकर कई एक प्रोजेक्ट तय्यार कराये गये, जिसमें से खास सिरोही नगर में 'मानसरोवर ' नामक ताळाव रियासत से बनाया गया. और पिन्डवारा परगने में सिवेरा गांव के पास 'कैसरसागर' नामक सब से वडा तालाव महाराव साहिब विद्यमान होने की हालत में ही. महाराज कुनार स्वरुपरामसिंह ने अपने पिता के नामसे वनवाया. इसी तरह वि. सं. १९५६ की कहत साली में मेवाड से आकर आवाद हुये भील प्रासियों की जान वचाने के वास्ते, कर्जदारी करके उनका पोषण किया गया, और भविष्य में ऐसी आफतों के सामने सिरोही की प्रजा अपना वचाव कर सके इस हेतु से, रियासत से खर्च लगवाकर हजारों कुएं व सारण तैयार कराई गई जिसका परिणाम यह आया कि, वि. सं. १९५९ वाद जो जो छोटी वडी कहतसाली हुई उसमें रियासत के तरफ से फेमिन वर्क खोलने की तजवीज होने पर भी एक भी. काइतकार को उसका सहारा हेनेकी आवश्यका नहीं रही है.

महाराव साहिवने सिरोही खास में 'कॉलविन हाईस्कूल' और 'कोस्थवेट होस्पिटल' के मकान वनवाये, और सिरोही पिन्डवारा व आबूरोड अंवाजी के पहाडी रास्ता पर गाडियां चल सके वैसा रास्ता वनवाया, वैसे जगह २ राज्य के थाणे मुकर्रर करके चोरों से प्रजाका वचाव होवे वैसा इन्तिजाम किया. मीणे भील आदि जरायम पेशा कोम वाले लोगों को काइतकारी में लगाये, और पिन्डवारा व सिरोही में स्थायी सदावत जारी किये, सिरोही नगर में व केंसरगंज में 'केंसर विलास' नाम के वगोंचे वनाये और आबू पहाड पर भी वगीचा वनाया गया. इनके समय में ही महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह ने 'धारावती वावडी' के स्थान पर अ' स्वरूप विलास' नामक वगीचा बनवाया और एक कोठी भी वहां पर बनवाई गई.

<sup>#</sup> स्वरूप विलास मगीचा, सिगोही नगर में एक नमूनेदार स्थान है, मौजूदा महाराव साहिन ज्यादहतर वहां पर निवास करना पसंद करते है, जिससे कोठीके पासही दो जनानी महलात बनदाने में आये है, और ग्रेशनी व हवा के वास्ते विमलीका कारखाना वहां पर खोल रखा है. उक्त नगीचा में मौजूदा महाराव साहिब ने एक बढ़ी कोठी बनवाना शुरू किया है और गोपाल-सागर गामक बढ़ा कुँझा इस हेतु से बनाया है कि उससे बगीचाके उपरांत सिरोही नगर की प्रना को मी नल द्वारा पानी

सिरोही रियासत में सिवाय सिरोही नगर में प्राचीन महलात के दूसरे रईस के ठहरने के काविल मकानात नहीं थे, जिससे महाराव साहिव ने महलात में अजाफा करके 'फूल महल ' जनानी महलात, और 'कैसर विलास ' वगीचे में एक नई कोठी, वनाने में आये, और 'गेस्ट हाउस ' की वडी कोठीका काम शुरु किया गया, (परन्तु वह अपूर्ण रह गया है.) इसी मुआफिक कैसरगंज में एक नई कोठी व आबू पहाड पर दो कोठी वनाई गई, और वहां पर रियासत के वडे २ ओफिसरों के ठहरने के वास्ते अलग २ वंगले वना लिये.

सिरोही रियासत पर वार २ मुगलों का आक्रमण होता आया था, और महाराव उदयभाण के समय में (वि. सं. १८७४ में) जोधपुर रियासत की फौज ने सिरोही का राज्य महल लूट लेने से, प्राचीन समय का लवाजमा व राज्याडंबर साहित्यों का विनाश हो चुका था, महाराव शिवसिह ने बडी मुिकल से राज्य को कर्जदारी से मुक्त किया और कुछ जर जवाहिर का संग्रह कर सके, लेकिन महाराव उम्मेदसिह बहुत उदार व भक्त होनेसे, राज्याडंबर के साहित्यों तरफ उसका खयाल नहीं रहा, जिससे महाराव केंसरीसिंह के गद्दी पर आने कें समय में राज्य के वगीखाने में सिर्फ एक ही पुरानी वगी, और दोचार डेरे थे. महाराव साहिब ने यह खामी दूर करने के वास्ते नया वगीखाना वनवा कर, हरेक प्रकार की विगयें, मोटरें, और डेरे तंबू सामियाने वगैरह सरंजाम तथ्यार कराकर एक वडी रियासत का मुकावला हो सके इतनी राज्य—वैभव की सामग्री इकटी की है.

महाराव साहिव ने अपनी योग्यता व कार गुजारी से खुद के लिये वि. सं. १९५१ में के.सी. एस. आई. ( E. C. S. I. ) और वि.सं. १९५८ में जी.सी.आई.ई. ( G. C. I. E. ) कें मानवंते खिताव और वि. सं. १९७४ में निज के वास्ते १७ तोपों का मान अंग्रेज सरकार की तरफ से हासिल किया, वैसे चंदा परंपरा के वास्ते वि. सं. १९४५ में ÷'महाराव'

पहुँचाया जावे. यदि 'गोपाल भागर । से इस समय में इन्जिन लगाकर वर्शीचे में पानी दिया जा रहा है, और खोदने का काम भारी है, परन्तु उम्मेद की जाती है कि कुछ समय में इससे सिगेही नगर के शहेरियों को पानी पूरा हो सके इतना पानी हो भायगा, इसी मुआफिक 'केसर विलास ' बगीचे में भी 'केदर सागर ' नामक बड़ा छुआ बनाया गया हैं, जिस में बोरींग करके काकी गर्नी कराया गया, भिस से उस बगीचे को पानी देने का पुल्ला साधन होने पाया है, उस बगीचे को व कैमरगन के बगीचे को नई दब के बाग बनाने के बास्ते महाराव साहित बहुत उत्सक हैं.

का पद और वि. सं. १९७४ में 'महाराजाधिराज' का पद की सनद अंग्रेज सरकार के तरफ से प्राप्त हुई, जिससे लिखावट में अब सिरोही के रईस को ' महाराजाधिराज महाराव सिरोही ' के पद से अंग्रेज सरकार की तरफ से भी तहरीर होती है.

सिरोही रियासत में नाओलाद सरदार की जागीर खालसे रखना या किसी को गोद रखना मंजूर करना यह वात परंपरा से रईस की मर्जी पर होनेसे, वि. सं. १८७५ में महाराव शिवसिंह ने हुकम जारी किया था कि, कोई सरदार रियासत की मंजूरी वगैर गोद लेने नहीं पाने, लेकिन वाजे वक्त सरदार लोग उस हुकम के खिलाफ तजनीज करने के कारण उनको छत्तजा दी जाती थी. इस महाराव के समय में वि. सं. १९६४ में कालन्द्री के ठाकुर पृथ्वीराज नाओलाद ग्रजर गया, उसके गोद जाने का हक हकूक की तहकीकात हो रही थी, दरिमयान वरलूठ के देवडा कानिसंह को ठकराणी ने बरेर मंज्री राज जनाने में गोद रखा, वह सुनतेही मोटागांव के ठाकुर लक्ष्मणिंह ने अपने क्रमार स्वरुपसिंह को कालन्द्री ठिकाने के पडवे में गोद जाना जाहिर करके बैठा दिया. दोनों तरफ से अपने २ पक्ष के सरदारान की जिमयत मय तोपें वगैरह हथियार सामग्री के कालन्द्री में जमा हुई, जिससे खुलह का भंग नहीं होने उसके लिये महाराव साहिव ने रियासत की पलटन वहां पर भेजी, और शाह मिलापचंद दीवान को मौके पर भेज कर जब तक तहकीकात होकर राज से गोद मंजूर नहीं होने नहां तक दोनों को कालंन्द्री से वाहिर कर देनें की आज्ञा दी. दीवान मिलायचंद ने हिकमतअमली के साथ सह्लियत से मोटागांव के कुमार को मोटागांव भेज दिया, और वरलूठ के कानसिंह को सिरोही लाकर कालन्द्री ठिकाने में राज्य की जसी बैठा दी, अखीर वाद तहकीकात पोलिटिकल ओफिसर की सलाह से कानसिंह का गोद मंजूर रखा गया, और अदल-हक्मी करने के कारण ज्ञा का कुछ खर्च जुर्माने के साथ छेनेका हुक्म किया गया.

कानसिंह का गोद मंजूर होने से मोटागांव के ठाकुर लक्ष्मणिसंह ने अपने गांव में मोरचावंधी करके रियासत के साथ सामना करने को अपनी जिमयत इकट्टी की और वगावत करने लगे, जिससे फीजदार चैनिसंह की सरदारी में रियासत की फीज वहां पर भेजी गई, ठाकुर लक्ष्मणिसंह मुकावला करने को आमादा हुआ और राजकी फीज पर अचानक वन्दृक चलाने लगे, जिसमें राज की पलटन का हवालदार सिंदल पन्ना केरालवाला को गोली लगने से वह मारा गया, जिस पर फीजदार चैनिसंह ने फीज के सिपाहियों को हमला करने की आज्ञा दी, राज की फीज ने मोरचावंधी तोड

<sup>#</sup> मावल गिरवर की जागीर पर निवम का लदेसिंह बगैर मंजूरी गोद जानेसे उसको कैद की सजा हुई थी. महाराव सर कैसरीसिंह के समय में अप्रज्ञवान होने के कारण से, १ जोयला, २ कीवरली की बढी पांती, ३ वालदा व ४ मणादर की जागीरें खालसे राम हुई हैं, और बहुतसी जागीर पर गोद मंजूर किये गये हैं.

कर गांव में प्रवेश किया, लेकिन ठाकुर लक्ष्मणसिंह गांव छोडकर भाग निकला, और राज का थाना माटागांव ठिकाने में वैठाया जाकर जागीर खालसा की गई.

ठाकुर लक्ष्मणिसंह च्यार पांच साल तक रियासत जोधपूर में पनाह लेकर भागता रहा, मगर पीछे से अपने आप महाराव साहिव के पास हाजिर हुआ और अपने अपराध की क्षमा मांगी, जिसपर महाराव साहिव ने उसके पट्टा का सिर्फ 'गडा ' गांव खालसा रख कर मोटागांव की जागीर वापस दी, और सिंदल पन्ना की ओलाद वाले के वास्ते मोटागांव ठिकाने से एक अरठ दिया गया.

वि. सं. १९७५ की इन्फ्लूअन्जा की बीमारी के समय में कालन्द्री ठाकुर कानसिंह व मोटागांव के ठाकुर स्वरूपसिंह नाओलाद ग्रजर गये, जिसपर सव डूंगरावत सरदारों ने राज्य की मंजूरी हासिलनहीं करते, कालन्द्री में कांकेदरा के विमनसिंह को व मोटागांव म वर्लूठ के किशोरसिंह को गोद वैठा दिये, और रियासत से उनको हरकत नहीं होवे उस कारण, दोनों ठिकाने में कितनेक आदिमयों की हथियार वंध जमियत रखकर इंगरावत सरदार वगावत में पहाडों में जाकर वैठे. महाराव साहिव ने इंगरावत सरदारों को समझायश करके बैठा दिये, परन्तु कांकेदरा का चिमनसिंह व वरलूठ का किशोरसिंह हाजिर नहीं आये और ठाकुर वनके वैठ रहे. महाराव साहिव ने सुलह का भंग नहीं होवे उस कारण, दो तीन माहतक सख्ती के इलाज नहीं लेते समझायश से हाजिर आजावे वैसा प्रयत्न किया परन्तु वे हाजिर नहीं आये, फौज भेजकर पकडने की तजवीज करने से सुलह के भंग होने का व वे भाग जावे वैसा अन्देशा होने से, महाराव साहिव खुद छडी सवारी शिकार के वहाने से कालन्द्री पहुंचे, और विमनसिंह जो जनाने में था उसको अपने साथ वाहिर ले आये, फिर वहां से मोटागांव पहुंच कर किशोरसिंह को भी अपने साथ कर लिया और दोनों को सिरोही लाकर नजर केंद्र रखे गये, बाद उनके हक हकूक की तहकीकात करके उन्हों को ही उन ठिकाने मेंगोद रखने की मंजूरी दो गई, और अदल हुक्मी की सजा में उनपर जुर्माना करके कितनेक हकहकूक में फेरफार करके जागीर पर कायम किये गये.

सिरोही रियासत के सरदारों के वास्ते वगावत करना यह मामूली वात होने से, इस महाराव के समय में शायद ही ऐसा कोई वर्ष में वगावत में सरदार नहीं हो, वेसा प्रसंग गुजरा होगा, वे लोग वगावत में रेवारियों से वकरे छीनना, काइतकारों के अरठों की माल काट कर नुकसान पहुंचाना, काइतकारों को और व्योपारी को पकड ले जाना और उससे जुर्माना लेना, अंग्रेजी ढाक को रोकना व थेले छीन लेना, ऐसे जुर्म करते हैं, परन्तु ऐसी कसूर के वास्ते पोलिटिकल ओफिसर भी दरगुजर करना पसंद करते हैं, जिससे वात वात में ऐसे गुनाह कर बैठने की सरदारों को

आदत हो गई थी, अंग्रेजी डाक खूणी के सरदारों ने लूट ली थी, दवाणी ठाकुर ने डाक की थेली व गवरमेन्ट किमसरीएट के बकरे छीने थे, और रहुआ ठाकुर ने डाक रनर को कई रोज डाक की थेली के साथ रोक रखा था, मगर वे सब कस्रूरों की महाराव साहिव ने और अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल ओफिसरों ने मुआफी बक्षी थी. ऐसी स्र्रत में सिरोही के रईसों को अपना राज्य चलाने में हर वक्त बहुत मुक्किली पडने पाई है, विक सिरोही के सरदारों के साथ महाराव सर कैसरोसिंह ने किस तरह राज्य चलाकर सुलह को संभाला, उस विषय में कईएक पोलिटिकल ओफिसरों ने अपनी कताज्जवी जाहिर की है.

महाराव सर कैसरीसिंह शिकार के बहुत शौकिन और निशाना लगाने में बहुत प्रवीण थे. तीर्थयात्रा व देशाटन करने का ज्यादह शौक होनेसे कई दफे खुशकी व रैलद्वारा लंबी २ सफरें की. गंगास्नान करने के वास्ते हर साल जाने का महावरा हो गया था, बद्रोनाथ के सिवाय प्रायः हिन्द्स्तान के सब स्थलों की यात्रायें अनेकवार हो चुकीं थी, तब भी देहान्त पर्यन्त तीर्थयात्रा करने की इनकी अभिलाषा तृस नहीं हुई थी. इनके सव काम नियमित थे, ईश्वरभजन और पूजापाठ में छः घंटा व्यतित होता था, और वाकी का समय राज्य के काम में छेते थे. धर्मध्यान के तरफ ज्यादह छक्ष होने से इन्हों ने अपने पूर्वजों की व अपनी मृतक राणियों की छत्रियें कराई, श्री सारणेश्वरजी महादेव के मन्दिर का वडा कोट वनवाया, मांडवारे में शांवलाजी का मन्दिर वनवाया और वहत से मंन्दिरों को जिणोंद्धार कराया, ब्राह्मण व कवियों को कितनेक अरठ दान में दिये, आबू की तलेटी में आया हुआ श्री हृपिकेश भगवान के मन्दिर के पास, मन्दाकिनी के दोनों कुन्डों की मरम्मत कराई, और महादेव के मन्दिर का जिणोद्धार कराके कोट वनवाया गया व उसी स्थान में 'श्री भद्रकालीजी' का प्राचीन मन्दिर गिर जाने से उसकी प्रतिमा कई वर्षों से दूसरी जगह रखी गई थी, उसको पुनः प्रतिष्टित करने के वास्ते उसी स्थान पर, नयेसिर नींव डालकर प्राचीन पद्धती का मन्दिर वनवाकर उसमें श्री 'भद्रकालीजो ' को प्रतिमा स्थापित की गई, और उस मन्दिर का कोट बनवाया ग्या, इन कार्यों में जो खर्च हुआ वह रियासत के खजाने से नहीं करते अपने जेब खर्च की आमदनी में से करकसर करके जो रकम बचाई गई थी उसमें से किया गया.

महाराव साहिव ने अपनी दृसरी महाराणी, चावडीजी (वरसोडेवाले) की यादगार

<sup>\*</sup> सिरोही के सरदार लोग नाने वक्त ' एनन्ट गनरनर जनरल राजनूनाना ग भैसे नहे र पोलिटिक ग अफपरों की भी परवाह नहीं करते हैं, वि. सं. १९७० में सर् कॉलियन साहन ( ए. नी. नी. रानपूताना ) ने सिरोही मुकाम करके निजन, रहुआ, दवाणी, व भटाना के सरदारों को तलब किये, लेकिन चन्द दफा ताकीद होने पर भी वे हाजिर नहीं आये, आखिर भटाना ठाकुर उदयरान अकेला हाजिर आया, उनको साहन मौसूक ने नरमी गर्मी के साथ समजूत की मगर उस पर कुल भी असर होने नहीं पाई, ऐसी अकटाई होनेका कारण 'देवडे चौहानोंग का हठीला स्वमाव और उनको चाहिये वैसी पढाई नहीं होने का ही है.

में पिन्डवारा स्टेशन पर धर्मशाला वनवाई और स्थायी सदावत कायम किया. इनकी पटराणी वारडजी (दांतावाले) ने खास सिरोही नम्र में 'महामन्दिर' वनवाकर उस में श्री रामचन्द्रजी की प्रतिमा स्थापन की.

राज्यगद्दी पर आने के समय में राज्य की हालत अच्छी नहीं होने से करकसर से खर्च करने की आदत पड गई थी, लेकिन दान पुण्य करने में वहुत उदार होने से, इसने अपनी हयाति में लाखों रुपेये ऐसे कार्य में खर्च किये. काशीक्षेत्र में कई दफे पंडितों की सभा करके विद्वानों को पुरस्कार बांध दिया और शास्त्रोक्त पद्धति से दान पुण्य किया, हरएक बिद्वान पंडित और सन्तों का इनको बहुत आदर था, और उनका अच्छा सरकार किया जाता था.

यदि सिरोही रियासत का दो तिहाई हिस्सा सरदारों के तरफ होने से रियासत की आमदनी कम थी, तब भी महाराव साहिव ने अपने जाती परिश्रम से आवादी व आमदनी वढाने का प्रयत्न करने से, गद्दी पर आने के समय सिर्फ एक लाख रुपैये की आमदनी थी वह वढकर संवत १९५० तक में तीन लक्ष की हो चुकी थी. और वि. सं. १९७६ में जब कि राज्यगद्दी महाराज क्रमार स्वरूपरामसिंह को सुपुर्द की गई तब राज्य की आमदनी दस लक्ष रुपेये की होने पाई व राज्य पर कर्जा नहीं था, और जैसे २ आमदनी वढने छगी वैसे २ उसको राज्य सुधारणा के कामों में खर्च करने से, सिरोही रियासत जो नाम मात्र की रियासत गिनी जाती थी वह एक संगीन रियासत की पंक्ति में आने पाई है. महाराव साहिब ने अपने मुसाहिव और राज्यभक्त सरदारों की कदर करके वक्तन्फवक्तन् उनको इज्जत व इनाम देकर संतुष्ट किये हैं, भटाणा ठाक्कर भारतसिंह को, व रहुआ ठाक्कर अजेतसिंह के जनाने वालों को, व वरलूठ ठाक्कर रावतसिंह को पैर में सोना पहिन ने की इजात दी, उसी मुआफिक अपने मुस्ति हियों में से खानवहार्र मुन्शी न्यामतअलीखां को 'वासण 'गांव की जागीर के साथ पैर में सुवर्ण की इजत दी गई, शाह मिलापचंद दीवान (सुरतवाले) को पैर में सोने की इजात और रूपेये २००००) नकद, गांव के एवज में दिये गये, फौजदार वारड नाथुसिंह को आधा वराडा गांव जागीर में देकर पैर में सोना बक्षा गया व उसके पुत्र फौजदार चैनसिंह को अरठ के साथ पर में सोना पहिन ने की इजात वक्षी गई, संगी समर्थमल (सिरोहोवाला) रैविन्य कमिरनर को अरठ देकर पेर में सोना की इज्जत देने में आई, और तेहसिलदार मृता रायचंद ( रोहिडावाला ) को ' नागपुरा ' गांव ह्याती तक के वास्ते जागीर में देकर पैर में सोने की इजात दी गई, वासण के इनामदार मुन्शी नजीरहसेनलां ( खा. वा. न्यामतअलीखां के पोते ) को पैर में सोना बक्षा गया, पांचेटिया ई. जोधपुर के किव आदा शंकरदान को पैर में सोनाकी इज्जत दीगई, और श्साई वजीरखां (देवगढवाला) को नागपुरा

<sup>÷</sup> साई वनीरलां पीछे से एक धुर्त व ठग होना पाया गया, निससे उसको मौनूदा महाराव साहब ने केंद्र की पत्रा देवत उसकी नागीर नप्त की और सोना छीना गया, वैसे वह नेज में ही बीमार होकर मर गया.

गांव की जागीर व पैर में सोने की इज्जत के साथ बहुत द्रव्य दे दिया था, इसके सिवाय दूसरे मुत्सदो आदि में से सिंघी पुनमचंद (सिरोहोवाला) रेविन्यू किमइनर की अरठ दिया गया व अंग्रेज सरकार के तरफ से 'रायसाहेब' का खिताब दिलाया गया, सिंघी जवाहिरचंद दीवान (सिरोहोवाला) को 'राय वहादुर' का खिताब दिलाया गया, व पंडित मंछाराम ग्रुक्क (बनारसवाला) सुन्निन्टेन्डेन्ट सायर व आबकारी को 'रायसाहव' का खिताब दिलाया गया, देवडा नवलसिंह सिरोही वाला जो प्रधान था उसको एक अरठ दिया गया, वैसे वहुत से अहलकार, हकीम, डॉक्टर आदि को उनकी नौकरी की कदर करके \*\*मकानात वगैरह वनाने की सहायता दी गई.

महाराव सर कैसरीसिंह साहिब को प्राचीन इतिहास जानने का बहुत शौक था, जिससे जगह २ से प्राचीन हस्त छिखित ख्यात के पुस्तकों का संग्रह करने में बहुत द्रव्य खर्च किया, और ×' पेलेस पुस्तकालय' स्थापन करने में आई, जिसमें हरएक चलू भाषा के पुस्तक उपरांत आप संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता होने से उस भाषा के बहुतसे ग्रंथसंग्रह किये गये हैं. इनके समय में राय बहादुर पंडित गौरीशंकर ओझा (रोहिडा ई. सिरोहीवाला) ने 'सिरोही राज्यका इतिहास' नामक पुस्तक हिन्दी भाषामें रचकर प्रसिद्ध किया, जिस पर महाराव साहिव ने उसकी कदर करके रोहिडा गांव में उसको एक अरठ इनाममें दिया, उसी पुस्तक का अनुवाद पीछेसे पंडित सिताराम (बनारसवाला) ने अंग्रेजी भापामें किया, जिसको भी वडी रकम इनाम में दो गई.

इनके चार राणियां थी, जिसमें पाटराणी वारडजी ग्रुमानकुंवर दांता के रांणा झालमिसह नाहरिसंहोत की पुत्री के साथ वि. सं. १९३३ में पहिला विवाह हुआ जिससे वि. सं. १९४५ में कुमार स्वरूपरामिसंह का जन्म हुआ, दूसरा विवाह चावडीजी चन्दन कुंवर वरसोडा के चावडा ठाकुर खुशालिसह जालमिसहोत की पुत्री के साथ वि. सं. १९४१ में हुआ, जिससे वि. सं. १९४४ में कुमार मानिसंह का जन्म हुआ, परन्तु कुमार का जन्म होने वाद च्यार दिन में ही चावडीजी का देहान्त हुआ और पीछे से वि. सं. १९४५ में कुमार मानिसंह का भी केलासवास हो गया. तीसरा विवाह राणावतजी मानकुंवर घरमपुर के महाराणा नारणदेवोत की पुत्री के साथ वि. सं. १९४५ में हुआ जिससे वाई आनंदकुंवर, वाई हेतकुंवर व वाई पद्मकुंवर और कुमार लक्ष्मणिसंह के (वि. सं. १९४९ में ) जन्म हुए, जिसमें वाई पद्मकुंवर का जन्म वि. सं. १९५२ में होने बाद पंदरह दिन में ही राणी राणावतजी का स्वर्गवास हुआ, और वि. सं. १९५८ के कार्तिक

<sup>#</sup> महाराव सर कैसरीसिंहने इस प्रस्तक के छेलक को अपने वतन में मकान बनाने के कार्य में रूपैये १०००) बशीस किये थे, और छेलक का छोटा भाई 'नागरजी ' को 'देहरादून ? इम्पिरियल फोरेप्ट कॉलिज में मेज कर पढाई कराई थी, वैसे वि. सं. १९.८० के कार्तिक माह में जब कि आप रेवा स्नान को पद्मारे तब वहां से छही सवारी छेलक के वतन के गांब पद्मार कर उसका पर पावन करने की कृपा की थी.

<sup>×</sup> यह पुस्तक में इसी पुस्तकालय की बहुत सहायता लेने में आई है.

माह में कुमार लक्ष्मणसिंह भी कैलासवास हो गये. चौथा विवाह वि. सं. १९५० में राठीरीजी भिनाय के राजा मंगलसिंह की पुत्री के साथ हुआ जिससे वि. सं. १९६० में कुमार नारायणसिंह का जन्म हुआ, लेकिन उसके बीस रोज होते ही राठौरीजी साहब का स्वर्गवास हो गया, और डेढ साल की उम्र (वि. सं. १९६२) में कुमार नारायणसिंह का भी कैलाशवास हो गया.

महाराव साहित ने अपनी छुंवरियां के विवाह " वाई आनंदछंवर का विवाह ति. सं. १९६२ में वांसवाडा के भमरलाल पृथ्वीसिंह (मौजूदा महारावल) के साथ, व वाई हेतछुंवर का विवाह वि. सं. १९६३ में जेसलमेर के महारावल शालीवाहन के साथ, और उसी वर्ष में वाई पद्मछुंवर का विवाह भुज के महाराव खेंगारसिंह के महाराजकुमार विजयराज के साथ " किये.

पाटराणी वारडजी साहब भी वि. सं. १९५५ में स्वर्गवास हो चुके थे, जिससे वि. सं. १९६० में राठौरीजी साहव का स्वर्गवास होने पर एक भी राणी जनाने में नहीं थी, महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह वालक पन में तन्दुरूस्त नहीं रहते थे, जिससे रियासत के मुसाहिनों ने महाराव साहिव को दूसरा विवाह करने के वास्ते कई दफे सलाह दी और कितनेक मांगे भी आने लगे, परेन्तु महाराव साहिव ने उस पर खयाल नहीं करते दृसरा विवाह नहीं करने का दृढ निश्चय कर लिया, और महाराज कुमार साहव की तन्दुरूस्ती व वहतरी के वास्ते अपना सव ध्यान लगाकर, ईश्वर भजन के तरफ झुकना स्वीकार किया. इन्होंने केपटन् प्रोचर्ड साहव की नौकरी महाराज कुमार साहव को पढाई के लिये मांग ली, और उसके द्वारा तालीम देने में आई, कुछ समय में ही महाराज कुमार साहव तन्दुरूस्त होकर राज्य का काम देख सके वैसे होजाने से, जब कि महाराव साहिव इंग्लांड पधारे तब राज्य का काम दोवान के साथ करने का प्रवंध किया गया, और वाद में जब २ सवारी तीर्थ यात्रा को पधारे तब काम काज की निगरानी महाराज कुमार साहव के तरफ रखते हुये, वि. सं. १९६७ में दीवान की जगह चंद करके महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह साहव को ' मुसाहिवआला ' के पद पर नियत किये गये, और उनको सहायता के वास्ते एक सेक्रेट्री दिया जाकर राज्य का काम सुपूर्व किया गया. च्यार साल तक इस जगह काम करने से वे प्रवीण हो गये, जिससे उनको पूर्ण इंख्तियार से राज्याधिकार देनेकी तजवीज सोची गई, और उसके वास्ते प्रयत्न किया गया परन्तु उसमें सफलता नहीं हुई, जिससे वि. सं. १९७६ (अक्टोम्बर सन् १९१९ में) ×अमुक कार्य में खुद की सलाह लेनेका घोरण मुकरर करके राज्य के सब काम

<sup>×</sup> महरान कुमार साहब को पूर्ण इंग्लियार में काम मुर्ग्द करने का परवाना में अपनी सङाह छैने के विषय में यह मानें दर्भ हुई भी कि (१) रंपेये १००) से ज्यादह तन्छ्वाह वाले अहलकार को रखने में, (२) रंपेये १०००) से ज्यादह इनाम देने के वास्ते, (३) नमीन नागीर बसने के काम में (४) नागीरदारों के साथ राज्य के एक इक्क तय करने के गुआभिलात में, (५) अंग्रेन सरकार के साथ होती लिखा पदी के जरुरी कायनों में, पहाराब माहिब की सङाह छै छी नाय.

महाराज कुमार साहब की सुपुर्दगी में किये गये, और आप अपना ज्यादह समय धर्म ध्यान में व्यतित करने लगे, इतनाही नहीं परन्तु च्यार महिने बाद देहली जाकर नामदार वॉयसरॉय के आगे महाराज कुमार साहेब को पूर्ण इिल्तियार के साथ सिरोही के महाराव बनाने की अभिलाषा प्रदर्शित की गई, जिस पर वॉयसरॉय साहब ने महाराज कुमार साहब को सब रीत से राज्य चलाने काबिल समझ कर, पूर्ण इिल्तियार से राज्य सौंपने के कार्य में अपनी सम्मति दी, और दो नाह बाद ता. २९ एप्रील सन् १९२० ई. (वि. सं. १९७६) के दिन महाराव साहिब की इच्छानुसार महाराज कुमार साहब का राज्याभिषेक सिरोही में हुआ, जिसमें राजपूताना के एजन्ट गवरनर जनरल मी. होलेन्ड साहब बहादुर ने जलसा शरीक होकर, हिन्दुस्तान की सरकार तरफ से भेजा हुआ महाराव सर कैसरीसिंह के नाम का खरीता आम दरबार में सुनाकर सुपुर्द किया, बैसे महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह को सिरोही के 'महाराजाधिराज महाराव ' के पद पर सम्पूर्ण इिल्तियार से स्वीकार करने का खरीता भी उसी दरबार में सौंपा गया.

महाराव सर कैसरीसिह साहव अंग्रेज सरकार के बड़े वफादार और अंग्रेज अफसरों के सच्चे दोस्त थे, यदि सिरोही रियासत की आमदनी ग्रुरुआत में बहुत ही कम थी तब भी राजपूताना के रईसों ने जिन २ कामों में चंदा दिया, उनमें सिरोही रियासत ने भी अच्छी रकन दी थी. यूरोप के महान युद्ध में महाराव साहव ने अपनी तरफ से एक कम्पनी की सहायता की, और डेरे तम्बू व घोड़े भेजे गये, जख्मी यूरोपियन अफतरों के वास्ते आबू पहाड पर जो अपनी नई कोठी थी वह सुपुर्द की, और उसमें जो जो अफसरान रखे गये उन सवका न्वची रियासत से उठाया गया. इनके सिवाय युद्ध के समय में हरएक प्रकार के चन्दे में उदार दिल से रकम देते गये, और नामदार शहनशाह पश्चम जॉर्ज को अपनी तरफ से एक लक्ष रुपेये भेट किये, जिसपर खुद शहनशाह ने ता. ३०नवंवर सन् १९१७ ई. के खास खरीते से सिरोही महाराव की वफादारी की कदर की.

वि. सं. १९७३ में आबू पहाड पर ७' लीज एरिया ' कायम करके हदबन्दी करने में आई, और खास शतों से अहदनामा तहरीर हुआ, जिससे उस एरिया में जो रियासत की हुकूमत थी वह अंग्रेज सरकार के सुपुर्द हुई, इस अहदनामा से सिरोही रियासत पर जो अंग्रेज सरकार की खिराज की रकम रुपैये ७५००) भिलाडी (जिसके कलदार रुपैये ६८८१) सालाना दी जाती थी वह हमेशा के वास्ते मुआफ होगई, और सालाना रुपैये २७०००) हर साल अंग्रेज सरकार के तरफ से सिरोही महाराव साहब को देनेका तय हुआ, जो मिल रहे है.

<sup>\*</sup> आबू पहाड पर पहिछे के अहदनामे मुआफिक तिरोही की रियाया का इन्ताफ तिरोही रियासत की कोर्ट से हाता या, और अंग्रेन सरकार की रियाया का इन्ताफ अंग्रेन मेनिस्ट्रेट द्वारा होता था, उसी मुआफिक खराडी नानार व अनादरा में मी आबू मेनिस्ट्रेट का ब्रिटिश रियाया के वास्ते दखल होने सं, नाने वक्त नाइत्तकाकी का नायस पैदा होता था, महाराव साहब ने मिक्टिय में नाइत्तकाकी न होवे उस कारण यह अहदनामा किया, और 'लीज एरिया' मुकरर करके दूसरी जगह से दखल हटाया गया.

महाराव सर कैसरीसिंह की कारिकर्दी का अहवाल वि. सं. १९६७ तक का 'सिरोही राज्य के इतिहास ' की पुस्तक में सिवस्तार और जीवंन चिरत्र की नांई अंकित हुआ है, जिससे इस पुस्तक में ज्यादह वर्णन नहीं किया गया है, इनकी कारिकर्दगी का ताल्पर्य यह है कि महाराव शिवसिंह ने वि. सं. १८७५ में राज्य की लगाम हाथ में लेकर सिरोही रियासत की उन्नती के बीज बोये थे, वह महाराव उम्मेदसिंह के समय में जलतिंचन नहीं होनेके कारण सिर्फ उनके अंकुर फूट ने पाये थे, इस महाराव ने उन पौदों पर चाहिये जितना जल सिंचन व खात देकर दरखतों का सुन्दर वगीचा बना दिया, और उसके फल खुदने खाये और भविष्य के महारावों के वास्ते फल फूल से भरा हुआ गुलजार वगीचा छोड कर अपने देह के कल्याण के वास्ते प्राचीन क्षत्रीयों के नांई अपने हाथ से अपने महाराज कुमार का राज्याभिषेक करके वानप्रस्थआश्रम स्वीकार किया.

सिरोही के रईसों में अनादि काल से ही क्षत्रीय धर्म का पालन के साथ ईश्वर भजन करने की प्रथा चली आने से, महाराव सर कैसरीसिंह ने राज्य का व संसार के मिथ्या सुख को त्याज्य करके, अपने दादा शिवसिंह के नांई ईश्वर भजन की तरफ अपना सम्पूर्ण लक्ष लगाया. सनातन धर्म का ये चुस्त पालन करते थे, और मोक्ष सम्पादन करने की तीव अभिलापा होनेसे श्रुती-पुराणों में जो जो कर्म धर्म से और दान पुण्य से मोक्ष प्राप्ति होने का लिला गया है वे सब उपचार किये गये, बलिक इनकी मोक्ष प्राप्ति की तीत्र अभिलापा ने अंधश्रद्धा का रूप धारण करने से, सन्त समागम के वहाने से कितनेक धूर्त लोगों ने वेवाजवी फायदा भी इनके हाथ से उठाने में सफलता प्राप्त की थी. महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह को सम्पूर्ण इष्टितयार के साथ राज्याभिषेक होने पर, महाराव साहव ने राज्य की उपाधी के साथ संसार व्यवहार की भी सब उपाधी छोड दी, और तीर्थयात्रा व ईश्वर भजन में ही दिन रात लगे रहे. रोगयस्थ शरीर होने के कारण मुसाफरी की तकलिफ उठाने काविल नहीं थे, वैसे दिन रात भजन करने से दिनवदिन अशकी वह रही थी तब भी तीर्थयात्रा और भजन के कार्य में ब्रुटी न आने दी. वि. सं. १९८१ की कार्तिकी पुनम का स्नान करने के वास्ते आप पुष्कर राज पथारे वहां से वापिस आवृरोड आये और केंसरगंज कोठी में मुकाम किया, सरदी की मौतिम खतम होने वाद आपका इरादा काशीक्षेत्र में निवास करने का था, परन्तु यह अभिटापा पूर्ण नहीं होते, मकरसंकान्ती का दान पुण्य हो जाने वाद दृसरे रोज (ता. १५-१-१९२५ ई. ) रात्री कें समय में पूजन करते २ हृदय वंध हो गया और अल्प समय में ही वैकुंठ-वास हुए, दृसरे दिन अललसुवह यह खबर मोजूदा महाराव साहव को सिरोही पहुंची, जिससे खुद ने आवृरोड पधारे और स्पेशियल ट्रेन से सिरोही लाकर, जो उन्हों ने अपनी ह्याति में ही अपना अग्नि संस्कार के वास्ते सारणेश्वरजी महादेव के स्थान में जगह निर्माण की थी, (अप्नि संस्कार के वास्ते उसी स्थान में शाखानुसार जिस २ प्रकार के

#### प्रकरण ३६ वॉ.

## क्लू देवडा चौहान (मौजूदा महाराष स्वरूपरामसिंह)

नं. २६ महाराव स्वरूपरामसिंह सिरोही रियासत के मौजूदा महाराव साहिव है, इनका जन्म वि. सं. १९४५ आश्विन विद ७ के दिन हुआ, ता. १४ अक्टूम्बर सन् १९१० ई. के रोज आप 'मुसाहिव आला ' की जगह पर मुकरर होकर राज्य का काम करने लगे, और ता. २९ अप्रेल सन् १९२० ई. के दिन अपने पिता की ह्याती में ही 'महाराजा धिराज महाराव सिरोही' के पद से सम्पूर्ण इिंतयार पाकर सिरोही की गद्दी पर बैठे. इन्हों ने हिन्दी भाषा की तालीम पाकर अंग्रेजी भाषा का अभ्यास केण्टन प्रीचर्ड साहब व मी. स्मीथ साहव के द्वारा किया है.

राज्यगद्दी पर आने वाद तुरन्तही आपने राज्य में सुधारा करने का काम हाथ में लिया, और कर्नल मेक्फर्शन साहिब को अपने पर्सनल एडवाईझर मुकार किये, इस समय में हिन्दुस्तान में स्वराज्य और स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो हवा फैल रही थी, उसकी असर सिरोही रियासत के सरदारों में दाखिल होनेसे उन्हों ने अपनी तकलीफ रफे करने के वास्ते इकट्टे होकर मेमारियल पेश किये. जिसके तसफिया के वास्ते महाराव साहिव ने कर्नल मेक्फर्शन साहिव को प्रेसीडेन्ट मुकरर करके 'जागीरदार कमीटी 'की स्थापना की.जागीरदार कमीटी का काम डेढ साल तक चला दरमियान मेवाडमें प्रासिया भीलों का जो वर्षेडा खडा हुआ था, उसका फैलाव इंडर, पालणपुर व दांता स्टेट में होता हुआ सिरोही रियासत में भी आया, जिसको रफे करने के वास्ते महाराव साहिब ने जागीरदारों की जिमयत के साथ रियासत की फौज को आबुरोड में ईकंडी की, और हिकमतअमली से पहिला मेलावा विखेर दिया गया, परन्तु दो माह के वाद कुल प्रासिये भीलों का दूसरा मेलावा सिरोही रियासत में जमा हुआ, जो अंग्रेज सरकार की फौज की सहायता से विखोर ने की तजवीज हुई, और मेजर प्रीचर्ड साहिव (सेकेटरी एजेन्ट गवरनर जनरल राजपूताना ) ने सिआवा व वालोरिया गांव के यासिये व भीलों को सजा दी. यदि सिरोही रियासत के प्रासिये भील सजा होनेसे डर गये थे, परन्तु उन लोगों को चाहिये वैसी शान्ति व सन्तोप नहीं होनेसे, महाराव साहिव ने ख़द तकिलफ उठाकर उन लोगों को समझायश की, जिससे वे लोग शान्त होकर खेती के धंधे लगे.

सरदारान् के तसिंकये के वास्ते 'जागीरदार कमीटी 'ने अपनी राय कायम करके रिपोर्ट पेश किया, परन्तु उससे सन्तोष कारक नतीजा नहीं आने से तसिंकया नहीं हुआ, जिससे राजपूताना के एजंट गवरनर जनरल साहिव ऑनरेवल सर होलेन्ड साहिव वहादुर

## मौजूदा महाराजा साहब सिरोही.



महाराजाधिराज महाराव सर स्वरूपरामसिंह साहब वहादुर. के. सी. एस, आई.

ने सिरोही मुकाम करके सब सरदारों को समझायश की, छेकिन उन लोगों ने अपनी जिद नहीं छोडी जिससे ता. ३ फरवरी सन १९२३ ई. के रोज एक वडा स्पिच करके उनको यह सलाह दी गई कि वे लोग अपना २ फैसला महाराव साहिव के पास हाजिर होकर करा लेवे, उस मुआफिक कुछ अरसे वाद, माह मई सन १९२३ ई. में सरदार लोग महाराव साहिव की हुजूर में हाजिर हुए, और महाराव साहिव ने यह काम अज खुद अपने हाथ में लेकर उन लोगों का ऐसा तसफिया कर दिया कि, जिससे उन लोगों को सम्पूर्ण सन्तोष हो गया, बिक उन्हों ने अपना सन्तोष प्रदर्शित करने के वास्ते 'गोहिली' गांव में एकत्र होकर ता. १२ जून सन १९२३ ई. के रोज महाराव साहिव को ÷'मानपत्र'

+ नकल मानपत्र भिरोही के सरदारों की तरफ से ता. १२ जून सन् १९२३ ई. के रोज महाराव साहिब स्वरूपरामसिंह को दिया गया उसकी.

#### ॥ श्री सारणेश्वरजी ॥

बहत्तर राजराजेश्वर माहाराजाधिराज माहारावजी श्री श्री १०८ श्रीस्वरुपरामसिंहजी साहेब वहादुरजी दाम इक्षबाल-हुम हजूर वाला.

हम सरदारान वो नागीरदारान राम निहायत अदन के साथ हनूर का शुकरीया अदा करते हैं कि हनूर हमारी अरम मंनूर फरमाकर आम इस मटसे में तरारीफ छाये है मो हमने इस गरम से किया है कि हम हनूर में अपनी राम मक्ति और क्कादारी का आम तोर पर इमहार करें.

हमारी जागीरों में राज हक का जो हिस्सा वमूछ होता है उसके ताड़ुक कई बपों में कितनीक दीकतें पेदा हो गई थी. उनको रफे कराने की गरज से जो अरनीयां हमने हजूर में पेश किई थी वह हजूर ने अपने परसनल एडवाइसर कर्नल मेककरतन साहेब को वास्ते तहकीकात के सिप्र्द कीइ, और उनकी मदद के वास्ते दो मेम्बर राय बहादुर जोसी माणेकलालजी और खान साहेब काजी नीयाम अलीजी को ( जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है.) मुकरर फरनाया, चुनांचे उन्होंने हमारी तकलीको की तहकीकात कीइ और कर्नल मेककरसन साहेब वो राय बहादुर जोसीजी ने हजूर में रिपोर्ट पेश कीइ, मगर खान साहेब काजीजी की राय चंद बातों में इतफाक न होने से उन्होंने अपनी राय अलग दर्ज कीइ.

वे सब कागनात हन्द की पेशी में पे कि हन्दे ने ऑनरेवल मिस्टर होलेन्ड साहेव बहाबुर एनंट गवर्नर जनरल शजप्रताना को बास्ते मशबरे के सिरोही बुल्याया और उस मोक पर हम लोगों को मी याद फरमाया. और हम हाजिर हुए. हन्द्र की इनाजत से साहेव मोमूफ ने हम लोगों को समझायश कीई. मगर उस पर हम सब सरदारान एक राय पर न आने से साहेव बहादूर ने ता. १–२–२३ के रोज एक स्पीच दीइ मिसमें उन्होंने हमको श्रीनी हन्द में हाजिर होकर अपने अपने फेसले कराने की नेक सलाह दीई. जिस पर हमने छुछ अरसा आपस की राय मिलाने में निकाल कर बिल आलीर हम सब इस नतीजे पर आये कि श्रीनी हन्द में हाजिर हो कर अपने फेसले करा लें.

यह राय कायम हो जाने पर हमने श्री नी हनूर में अरम गुमराये फैस जा कराने की पैरवी करना शाह किया. छिकिन इस काम के वास्ते हमको एक एमं शरून की खास नरूरत पाछुव हुई के जिस पर हम यह मरोसा कर सकें कि हमारे और राम के दर्शमयानी तमराने का तसिकया कराने में अपनी नेकनियनी और इमानदारी के साथ फैमछे कराने में शरीक रहेवे. चुनांचे देसाई छल्छुमाई मो इस राम के रिटायर्ट छेन्ड रेयन्यु ऑफिसर है उनको इस कामके कानिछ समस उनके घर अपने खास आदमी मेम कर गुछानं की तमनीन कीई गई, और उनको हम्र की इमामत से बीच में रख कर हमारी तक्षिकों के बामत समक्तिया कराने की तमनीन अमछ में छाई गई जिससे इस थोडे अरसे में हम छोगों के ऐसे फैसने हो गये कि जिनसे इसको चहानी सेतीप है.

हुनूर श्री भी के साथ हम छोगों को कम पश्चिय होने से हुनू के नेक मिनाज की वक्तियत हमको पूरे तौर से भाइम नहीं थी छेकिन हमको यह मरासा जरूर था कि अपने मामछे खुद हुनूर श्री जी के हाय से होने पर जरूर इन्साफकी

# अर्पण किया, उस दिन से सिरोही रियासत में सरदारों का वसेडा हमेशा के बासे नावूद हो गया.

नगर से तसिक्या होगा. इस बारे में हमको अरज करने में नहायत खुशी होती है कि हजर ने हमारी वह उम्मेद वर छाने को अपनी तनदुरस्ती और आगम का ख्याल न फ़ुरमाते जाती महेनत उठा कर फैयाज दिल, परवरश व रहेम नजर से हमारे जुदागाना फैसले फरमाये और आयन्दा अमल दरामद के लिये जो कायदे तैयार हुने उनकी एक एक दफा हमको अन्त्री ताह समझाई जाकर और हमारी दिल जमाई करा कर मंजूर फरमाये. उनसे हमको हज़्र की सुनसिफ मिजाजी वो ग्हेमदिली का पूरे तोर से तनक्वा हासिल हुआ है बल्की यह बख़्बी यिकन हो गया कि हमारी तरही वो वेहबूदी का हज़्र श्री जी को पूरा स्थाल है जिस बाबत हम और हमारी औलाद हमेशां के लिये अहसानमंद रहेंगे.

हम ईस काविल निह है कि चाहिये जैसे अरुकाज में हजूर की मश्करी जाहिर करसके इस वजह से सिर्फ यह थकीन -िदलात है की हम सब हजूर के खेररूवाह और फर्मानरदार राजपूत है. हमारे बहेरों ने जिस तंग्ह वापवेटों के नाते से रियासत की बंदगी उठाइ है उसी तरेह हम को वो हमारी ओलाद को हरवक्त बंदगी के लिये हजूर तैयार और मुस्तेद पार्वेगे. सामही हम उम्मेद करते है की रियामत के साथ हमारे कुल ताल्लुकात पर हजूर आयन्दा भी परवरिश और खाविन्दी की नजर रखकर हमारी बहतरी का ल्यान फ्रुक्सते रहेंगे,

इस मोके पर हम ओनरेबल मिस्टर होलेन्ड साहेब बहादुर की नेक सलाह के लिये एहसान जाहि। करते हैं और रियासत के उन अफसरांन की जिन्हों ने हमारे तिस्फया कराने में हमददी जाहिर कीई है उन मब के हम शुकरगुनार है.

हम छोगों की अखीर में यह अभिछापा है कि हमारा तिस्फिया करने में जिस तरेह हज़र ने मातनरी रखकर पिरन संतोप और उदारता से काम छिया है उसी रीत से आगा ने भी सरदार वो रिआया के साथ एसे एसे उमदा गुनों से सन की नहतरी होने एसे काम हनर के हाथ से होते रहेंगें वैसी उमेद रखकर परमात्मा से हमारी प्रायना है की हुन् कोड दिवाछी रामकरो-अन्दाः

मुकाम गोहिडी परगना मगरा तारीख १२ जुन १९२३

ली॰ हजूर श्री जी के वफादार व फरमावरदार जागीरदान राज सिरोही.

Abhay Singh of Padiv. दा॰ मोहबतसिंघ नींबन.

् दा॰ हुंगर्सिय मेरमांहनारा. दा॰ मेघसिय नावाल.

दा॰ की को रसिय मोटागांम.

दा० सरदारसिंघ लुणोल. दा० अमरसिंघ नवारा.

दा॰ अजेतिसघ दवाणी.

दा॰ वेरीसाल होहुआ. दा॰ करणसिंघ पालही.

दा॰ जोधसिंघ महीया.

दा॰ अनोपसिंघ अरहवाहा. दा॰ भूरसिंघ भागोत्रा.

उपरोक्त मानपत्र का महाराव साहेबने निम्न प्रत्युत्तर दिया. (नकड महाराव साहेब के प्रत्युत्तर की. ) सरदारान व जागीरदारान,

आप छोगोंने अपनी छंवे आसे से चछती तकरारों का तप्तिमा होजान से अपनी राज्य मिक वो वकादारी वो अपने दिछ का संतोप आम तौरपर जाहिर करने की गरज से यह जछता किया है और उसमें शरीक होने का जो मोका हमको मिछा है उससे हमारे दिछ पर गहरा असर हुआ है और उपके छिये आप छोगों का हम शुकरिया अदा करते हैं.

२. आप सन लोग जो देवहे चहुआण हो रिआसत सिरोही के भाई-बेटे हो. और रिआसत के साथ आप लोगों का सम्बन्ध इस तरह जुड़ा हुआ है कि रिआसत की तरकी व बहतरी में आर लोगों की तरकी व बहतरी समाई हुई है जब से सिरोही रियासन कायम हुई तब से सब सरदारों ने रिआसत के साथ बाप-बेटों का नाता रख कर अपनी फरज अदा कीई है जिम की गवाही इतिहास व वीर राजपूतों के स्मार्क देते है.

३. इसमें कोई शक नहीं है कि राज वो आप लोगों के दरमियान आमदनी की वमुत्रात वंगेरह के मोजूदा तरीक से वक्तन फवक्तन तकरारों के बाएस पैदा होकर उनके तमफीए होते रहते थे. आन कल दुनिया में जमाने के फेरफार से जो हवा चल फवक्तन तकरारों के बाएस पैदा होकर उनके तमफीए होते रहते थे. आन कल दुनिया में जमाने के फेरफार से जो हवा चल रही है उपका अबर यहां पर भी पढ़ा जिसके नतीने से यह मामले इब नौबन पर पहुंचे. रियामत से भी इन मामलों को ते करने के बाहने बहुत कोशिश कीई गई और ऑनरेबल मिस्टर होर्टेन्ड साहैब बहादूर ने भी दसी गरज से बमात खुद तकतीफ उठाई जो आप लोगों से पोशीदा नहीं है.

भीलों का तुफान रफे होने के बाद सरदारान् के तसिफये हुए, इतने में राजग्रर ब्राह्मणन् ने फसाद उठा कर एक ब्राह्मणी को जला दी, और काछोली गांव में सब राजग्ररों ने इकटे होकर धरणा डाला, जिस पर उनको गिरफ्तार किये गये, परन्तु उस पर कुल रियासत के राजग्रर ब्राह्मणान् ने सारणिश्वरजी में इकटे होकर धरणा डाल दिया, महाराव साहिव की सवारी उस समय आबू पर थी, वहां से आकर इन्हों ने समझायश करके धरणा उठाया, और हवाई भीतरोट के राजग्ररान् की माफी का तसफीया करके सब को सन्तुष्ट कर दिये.

महाराव साहिव को अपने राज्य में कायदे कानून जारी करके रिआया को अदल न्याय मिले वैसी तीव अभिलाषा होने से माहली व जुडिशियल काम अलग करके जुडिशियल महेकमा स्थापन किया गया, और L. B. पास शुदा न्यायाधीशों को रख कर ता. ७ अकतुवर सन् १९२४ ई. के रोज दशहरा के आम दरबार में सिरोही रियासत से जारी हुए, ' सिरोही पेनलकोड, प्रोसीजरकोड, स्टेम्प एक्ट्, मयाद समायत, रिजिंग्ट्रेशन एक्ट, व कोर्ट फी एक्ट, ' के कानून व दूसरे सब ब्रिटिश सरकार के कानून अमल में लाने का

- ४. हमको निहायन खुशी और संतोष नाहिर करने की खास बनह यह मी है कि आप छोगों ने ऐसे मुद्दत के तकरारी मामछों को ते कराने के काम में ईस रिवासत के रिटायर्ड ओफिसर मिस्टर देसाई छड़ूमाई के उत्पर ईतमीनांन रख कर उनको बीन में रख सन फैसछे सहुल्यित से करा छिये जिससे आप छोगों के जाहिर करने माफिक उन पर आप का पूरा मरोसा होने की हमको तमछी हो जुकी है और उनके निसबत हमारे दिख में जो गुन्नायश थी उन में और इनाफा हवा है.
- ५. अब आप लोगों की मनशा माफिक कायदे और फैसले हो जाने से अपनी अपनी जागीरों में जमीन संबंधी इन्तिमांम अच्छी तरह करने का मौका आप लोगों के हाय लगा है और हमको उम्मेद दें कि इसका कायदा उठाने के वास्ते आप लोग इन के पावंद गह कर अपनी जागीर की आबादी बढ़ाने को वो रियाया के माय मुनिसकाना और हमदरदी का बरताव गल कर उनकी बहुतरी व तरकी की सूर्ये पैदा करने की कोशिश करते रहोगे आप लोगों को इन कोशिशों में कामयाबी पाते देखने से हमको और भी खुशी होगी.
- ७. आप छोगों के फैसले हो जाने पर संतोष जाहिर करके हपारा अहसान मानन का निकर किया है मगर हम समझते हैं कि हमने अपना फरज अदा करने के अछावा कुछ नहीं किया है कि जिसकी वजहसे ईतनी तारीफ करने की जरूरत हो आएन्दा के छिये भी हम आपको इतमीनान दिखते हैं की आपकी किसी तकछीफ के बाबत हमारी सरकार में अरज होगी उस पर ईन्साफन ध्यान दिया नावेगा.
- ८ आप छोगों ने एड्रेस में सांनताहब कानी नीयानअहीनी के अल्हदा राएं पेड़ा करने की बाबत इशारा किया है जिस्से इम नगह पर इस बात का ख़ुलाता करना जरूर है कि खांन साहब ने कमेटी के मेन्बर के तौर पर जिस तरह अपनी की अदा की थी उसी तरह बहेसीयत चीक भिनीस्टर आप की तकलीफात दूर करने की हमारी ख्वाहिश को पूरी करने में अपनी हमदर्शी नाहेर करके दिल के माप मदद दिई है.
- ९ इन फैसंडो के ते करने में टाकुर मोहबतार्सियनी नीवन और ठाकुर अभयस्थिती पाडीव ने जो गहेनत उठाई है और मदद दी है उसका पूरा नक्क्ष हमारे दिस्र पर हुआ है और हम उनको मुहनत की पूरी कदर करते है.

फरमान किया गया, परन्तु सिरोही रियासत के 'महाजनान 'को यह कानून पसन्द महीं आने से उन्हों ने अपनी तरफ से कानून रह करने की दरख्वास्त की, रियासत की तरफ से जिन २ दफे के वास्ते उजर हो वह तफिसल उनसे तलव हुई, लेकिन वैसी याजावता दलील पेश नहीं करते महाजनों ने जगह २ इकट्ठे होकर ऐसी झठी खबरें फैलाना शरू किया कि, जिससे इलाके में भारी हल चल हो गई, इतना ही नहीं लेकिन महाजनों ने काइतकारों के साथ लेनदेंन करना तक वंद करके उनको खाने के वास्ते अनाज व खेती के वास्ते वीज देना भी वंद कर दिया, और उचाला करके गैर रियासत में चले गये. जिससे काइतकारों को चीज भात रियासत से दिया गया. यहि महाजनान के उचाले से दूसरी प्रजा को किसी प्रकार की हानी नहीं होने पाई, और कानून जारी हो जाने से, अच्छा न्याय मिलने लगा परन्तु सिरोही रियासत को कमनसीब व अज्ञान प्रजा के प्रारब्द में ऐसे सुधारे से वंचित होने का लिखा हुआ होने से, महाराव साहिव के उत्साही हृदय में इससे रंज पैदा हुआ, और नाखुश होने से इन्हों ने वे सव कानून मुस्तवी करने का और पहिले के मुआफिक तहसिलदारान् को जुडिशियल इंखितयार देकर वगैर कानृन से (प्राचीन पद्धती माफिक) न्याय करने का हुकम ता. २५ डीसंवर सन् १९१५ ई. के रोज जारी किया, जिससे महाजनान वापिस लेनदेन करते लगे.

सिरोही रियासत की प्रजा अनपढ होने से महाराव साहिव ने उनको तालीम देने के वास्ते आबूरोड (खराडी), पिन्डवारा, रोहिडा, व शिवगंज में पाठशालायें कायम की, सिरोही में कन्याशाला स्थापित की गई, और प्रासिये भीलों को पढाने के वास्ते उन लोगों के गांवों में तीन पाठशाला खोलने में आई, वैसे रफते २ इलाका भर में पढाई कराने की तजवीज सोची गई है.

सिरोही रियासत में सिर्फ खास सिरोही, शिवगंज, व आबूरोड में शफाखाने थे, लेकिन दूसरी तहसिलों में वीमारों को तकलिफ उठाना पडता था, वह रफे करने के वास्ते मंदार में शफाखाना खोला गया, और कालन्द्री में अपने पूराने दीवान शाह मिलापचंद (सूरतवाला) की यादगीरी कायम रखने के वास्ते उसके नाम से शफाखाना खोलने का वि. सं. १९८२ के दशहेरा के दरवार में जाहिर किया गया, (जिसका मकान वन रहा है) खास सिरोही में महाराणी राठौरीजी साहिव (रतलामवाले) की यादगार में 'जनाना शफाखाना ' खुलने के वास्ते मकानात तैयार किये जाते हैं और सर हॉलेन्ड साहिव (राजधूताना एजेन्ट गवरनर जनरल) के स्मर्णार्थ कोस्थवेट होस्पिटल में 'होलेन्डविंग' के नाम से मकानात बनाये गये हैं.

महाराव साहिव की इच्छा अपनी प्रजा को आराम मिले वैसी होनेसे खास सिरोही नम्र व खराडी (आयूरोड) में म्यूनिसिपालेटी कायम करके उनका कामकाज प्रजा के हस्तक सुपुर्व करने में आया है, वैसे उन दोनों शहरों में पक्के रास्ते बनवाकर प्रजा की सुखशान्ति बढाने का प्रयत्न चलू है.

सिरोही नगर रैस्वे स्टेशन से दूर होने के कारण रैलवे की सफर करने वालों को पिन्डवारा से सिरोही तक आने जाने के रास्ते पर वा मुक्केली गाडे चल सकते थे, जिससे १४ मेल खुशकी सफर करने में वेलों को तकलिफ के साथ बहुत वक्त फजूल जाता था, जिससे महाराव साहिव ने वह तकलिफ रफा करने के वास्ते मोटर चल मकें वैसा रास्ता बनवाना शुरू किया है, (जो कि वह काम चल रहा है, परन्तु दो साल से सिरोही पिन्डवारा दरमियान मोटर सर्वीस चलने से मुसाफिरों को उसका लाभ मिल रहा है.) वैसे आबूरोड से अंवाजी जाने वाले यात्रालू लोगों के वास्ते, नया रास्ता मोटर चल सके वैसा बनाना शुरू हुआ है, और सिरोही नगर की प्रजा को पानी पहुंचाने के इरादे से स्वरुपविलास बगीचे में 'गोपालसागर' नामक एक बडा कूँआ (अपनी महाराणी राठोरीजी साहिव के नाम से) बनाया गया है.

महाराव साहिब को वाग बगीचे और सुन्दर सडकें वनवाने का और माटरें व हरेक प्रकार की विगयें रखने का शौंक होनेसे, 'स्वरुपविलास बगीचे 'में देश २ के आम व दूसरे फल और पुष्पों से वह बगीचा गुलजार बनाकर वहां पर बिजली की रोशनी का इन्तिजाम किया गया है, और सिरोही के व आबूरोड के 'केसरविलास ' बगीचे के पुराने दरकत हटाकर नई पद्धित के बगीचे बनाने का काम हाथ पर है. खास सिरोही में एक वडा 'वर्कशॉप ' खोलने में आया है, और शहर की प्रजा को हवाखोरी के वास्ते कई एक पक्की सडकें बनाई गई हैं. जिससे शहर की शोभा में बहुत तरकी होने पाई हैं.

सिरोही नगर में अप्रवाल महाजन एक भी × आवाद नहीं था, महाराव साहिब ने यह खामी दूर करने के वास्ते, सिरोही के पासही चलू साल में 'स्वरुपनय 'नामक शहर आवाद किया, जिस में अप्रवाल महाजनों ने आवाद होकर वाजार बनाया है, जिनके वास्ते खास रिआयत दाण आदि में दी गई है, इसी मुआफिक रोहिडा स्टेशन पर एक काहर आवाद करने की तजवीज सोची गई है, जहां पर कई एक दुकानों के पट्टे देने में आये हैं,

महाराव साहिव स्वरूपरामसिंह ने अपने टूंक समय के राज्य अमल में अपनी राज्य करने की कुशलता बताने से, नामदार अंग्रेज सरकारने वि. सं. १९८० में उसकी कदर में K. C. S. I. का मानवंता खिताब अता फरमाया है, वैसे महाराव साहिव ने +िव. सं. १९८१

<sup>×</sup> कहा जाता है कि सिरोही नम्र में वैष्णव महाजनोंन ' गादोतरा ' घालकर शहर छोड दिया या, इस कारण कोई भी महेश्री या अम्रवाल वैष्णव सिरोही में आकर आवाद नहीं होते थे.

<sup>#</sup> यह शहर अनतक बंधाना शुरू नहीं हुआ है.

<sup>+</sup> महाराव सर स्वरूपामसिंह ने वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरबार में—राजसाहवां नादीआ, अजारी, जोगापुरा को 'महाराज के खिताब, व मंदार ठिकाने की दोनों पांती के 'राज श्री 'को 'राजसाहवान 'का खिताब दिया, चीफिमिनि-एर खान बहादूर काजी महोयद नियाजअधी को 'सुशिर—उछ-सुल्क, व चीफ मेडिकल भोफिसर हा. राषवेन्द्र शिराल को

व द्धिवि. सं. १९८२ के दशहरा के दरवारों में अपने सरदार व मुसाहिव आदि की कदर करके कितनेक को पेर में सोना पहिनने की इज्जत व किननेक को खिताब की नवाजिश की है, उसी मुआफिक अंग्रेज सरकार के तरफ से चिफ मिनिस्टर खान साहिब काजी नियाजअली को 'खान बहादुर 'व रा. सा. पंडित मंछाराम शुक्क को 'राय बहादुर 'का खिताब अता हुआ है.

महाराव सर स्वरूपरासिंह की अवल सगाई देवलिया प्रतापगढ के महाराजा की कुंबरी के साथ हुई थी, लेकिन पीछे से वह तहकूब होकर पहिला विवाह जाडेचीजी कृष्णकुंबर भुज के महाराव सर खेंगारसिंह की कुंबरी के साथ वि. सं. १९६१ में हुआ, (जिससे वाई कंचनकुंबर, जीतकुंबर व अर्बूदकुंबर के जन्म हुए.) दूसरा विवाह राठोरीजी गोपालकुंबर रतलाम के महाराजा रणजीतिसिंह की कुंबरी से वि. सं. १९६९ में हुआ, परन्तु वि. सं. १९७१ में उनका स्वर्गवास हो गया. तीसरा विवाह वाघेलीजी मानकुंबर कुवार के वाघेला फतेसिंह की कुंबरी के साथ वि. सं. १९७२ में हुआ व श्चीथा विवाह राठोरीजी सजनकुंबर जूनिया के इस्तमरारदार राजा कैसरीसिंह की कुंबरी के साथ वि. सं. १९८२ में हुआ है.

महाराय सर स्वरूपरामसिंहजी सादे व उदार प्रकृति के व शान्तित्रिय रईस हैं. घोम्बे की आवहवा ज्यादह माफिक आने से आपने वोम्बे में एक वंगला खरीद किया है और वहां पर ज्यादह आना जाना रेहता है. सिरोही रियासत की प्रजा की उन्नित होने और सुधारा में पीछे रहा हुआ सिरोही का राज्य दूसरे सुधरे हुए राज्य के मुकावला में स्थापित हो जाय, वैसी प्रवल अभिलापा होने से उनके वास्ते जाति श्रम उटाने को आप मुस्तेद रहते हैं. इनके समय में मुसाहिव (१) चीफ सेकेटरी वाबु सरतचन्द्र राय घौधरी, (२) चीफ मिनिस्टर पंडित रमाकान्त मालविया, (३) चीफ मिनिस्टर खान घहादुर काजी महोमद नियाज अली हुए, व (१) मीजूदा चीफ मिनिस्टर राज्यरत्न मेहता सदाशिवराम हैं.

<sup>&#</sup>x27; वैद्य रत्न ' के तगमें इनायत किये गये, और महता ढाह्मालाल वकील (अम्दाबाद बाला) को एकवडी तानीम के साथ पैर में सोना बक्षा गया.

<sup>\*</sup> वि. सं. १९८२ के दशहरा के दरनार में निवन ठाकुर साहव मोहनतसिंह को उसकी नात के वास्ते 'रानसाहेवां ' व पादीव ठाकुर साहव अमयसिंह को निन के वास्ते 'समाभूगण ' का खिताब दिया गया. चीफ भिनिस्टर महेता सदाशिवराम को 'रान्यरत्न ' का खिताब के साथ एकवडी तानीम व पैर में सोना बसा गया. रिटायर्ट चीफ मिनिस्टर खा. व. मु. उ. मु. कानी महोमद नियानअपी को एकवडी तानीम के साथ पैर में सोना दिया गया, डोक्टर जादवनी मुनवाले को वैद्य शिरोमणी का खिताब व पैर में सोनाकी ईज्ञत के साथ एकवडी तानीम का मान बसा गया, रुस्तम श्रीक A. D. C. को 'मोतिमंदे खास शव देनाई क्लूमाई रिटायर्ट हेन्ट वित्यू ऑफिसर (इस प्रस्तक के टेसक) को 'न्यायरस्त शका खिताब दिया गया, हकीम अकदरवेग को 'स्वशाफ-उन्ज-अतिवा' का खिताब बसा गया, और स्टेट इन्जीनियर मिस्त्री विमराम को व मोटर गेरेन मुनिन्टेन्टेन्ट ननेखां को खन्दी नोक्श के तुगमे दिये गये, अंखवा मिस्त्री विमराम को वि. सं १९८१ में पिन्डवारा में 'दानावा श्नामी अग्ठ व ननेखां को सिरोही में मकान और 'कोनावादा शनामक अरठ देने में आये है.

<sup>÷</sup> नोट—उन्युक्त स्यार महाराणी के सित्राय पासत्राननी छीछावनी है, निस से गाव रामा छलपतरामसिंह गव बाई भामकुंतर के नन्म हुए हैं.

## प्रकरण ३७ वां.

# मोहिल और दूसरी शासाओं के चौहान.

सांभर के चौहानों से व नाडोल के चौहानों से विभक्त हुई, चौहानों की शाखाओं का शृंखला बद्ध वंशवृक्ष उपलब्ध हुआ, उनका वंशवृक्ष के साथ संक्षिप्त इतिहास अगले प्रकरणों में लिखा गया है. यदि दूसरी शाखाओं का कुछ र इतिहास मिल सकता है, परन्तु यह पुस्तक वंशवृक्ष का होनेसे जिन र शाखाओं का विश्वासपात्र वंशवृक्ष नहीं मिला है उनके वास्ते इस अलग प्रकरण में प्राप्त हुई ख्यात दर्ज की है.

## अ. मोहिल चौहानं.

चौहान राजपूतों में मोहिल नामकी एक प्राचीन शाखा है, जिसको गलती से कितनेक पुस्तकों में राजपूतों के छत्तीस राजकुल पैकी एक स्वतंत्र राजकुल होना माना गया है, परन्तु इस पुस्तक में पृष्ट १० पर सांभर के माणकराज के दश पुत्रों में एक का नाम मोहिलराय होना अंकित हुआ है, और पृष्ट ११ पर उसके विषय में इशारा किया गया है. मूतानेणसी की ख्यात से उसका जो वंशवृक्ष उपलब्ध होता है, उससे 'मोहिल' शाखा—सांभर में चौहानों का राज्य कायम हुआ उससे पहिले अलग होना मालूम होता है.

चौहानों में मोहिल शाखा होने के विषय में किसी कवि ने कहा है कि-

- " सेलह्यां देवडांणसैह गोरांहां गोलांह; वाघोडां वंगाह वरण ऐको गौतई तांह, "
- " सोनगरा हाटा सकल राखसिया निरवाण, वाहिल मोहिल खीचीयां ऐता सोह चहुआण."

मोहिल राजपूतों की जाहोजलाली वि. सं. १५३३ तक ज्यादह होने का इतिहास कई एक प्राचीन पुस्तकों से मिल रहा है, उक्त संबत् तक इनका राज्य छापर-द्रोणपुर में था. राठौर राव जोधा ने आक्रमण करके मोहिलों को हराये और अपने पुत्र 'जोगा' को यह प्रदेश दिया, परन्तु जोगा से सम्हाल न रही, जिससे कुमार वीदा जो वीका से भी छोटा था उसको राव जोधा ने यह भूमि दी, जो वर्तमान समय में 'वीदावत राठौरों' के कब्जे में है. राठौरों ने मोहिलों से राज्य ले लिया उस विषय में कवि ने कहा है कि-

- " वागिदया भोगवी बसाई; नमीयर उवही कल नह आई. "
- " बोली बले मोहिले बरवा, धर रस चूंपई धक मन घरवा. "
- " घज वढ पांण लियां खत्र धोडे; रहिलीयां मोहिल राठौडे. "
- " मेनासी राय जीघे पछीया; दांगज भांज मिरी सिर दछीया. "
- "वहै अजीत जीसा वैराई, वसुधा राव जीये वसाई. "
- ्र " रूकै वछो सिंघारे राणो, थापे जोघे छापर याणो. "

" बीदो वार्क दुरंग वसायो; जैतहयो राव जोषे जायो." " सीरे फेर धांस सत्रां सिर; गढ बीदो तपीयो द्रोणागीर." " के वी बीद घरोघर कीथा; छीया देश गास दंड छीथा."

मूतानेणसी की ख्यात में मोहिल चौहानों के हाथ से राठौर राव जोधा ने छापर-द्रोणपुर का राज्य ले लिया उसका इतान्त विस्तार से लिखा है, और मोहिल शाखा की राजावली का कवित भी अंकित किया है, उस कवित से मोहिल का वंशवृक्ष नीचे मुआफिक उपलब्ध होता है.

मोहिल शाला, चौहानों के मूल पुरुष १ चाहमान से शुरू होकर बाद क्रमशः १ घणसूर उर्फ गंग, ३ इन्द्रवीर, ४ अजन, ५ सजन, ६ मोहिल, ७ हरदत्त, ८ वीरसिंह, ९ वालहर, १० आसल, ११ आहड, १२ रणसिंह, १३ साहणपाल, १४ लोहट, १५ बोबो, १६ वेगो, १७ माणकराव, व उससे क्रमशः

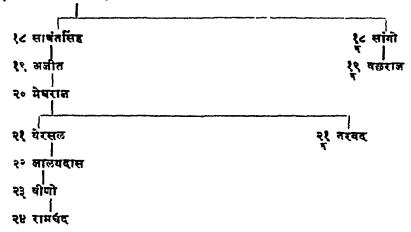

# उपर्युक्त मोहिल वंशवृक्ष का संक्षिप इतिहास.

नं. १ चाहमान से नं. १ अजन तक का इतिहास अंकित नहीं हुआ है. नं. ५ सजन, राणा कहलाता था, इसका राज साजनपुर व दक्षिण के बीच में 'श्रीमोर' नामक परगने में था, सजन के वडा पुत्र नं. ६ मोहिल से चौहानों में 'मोहिल शाखा' कहलाई गई.

नं. ६ मोहिल के साथ उसका पिता सजन अच्छा वरताव नहीं रखता था, जिससे उसने स्वपराक्रम से नया राज्य प्राप्त करने का उद्योग ग्रुरू किया, उस समय में छापर-द्रोणपुर का राज्य 'वागडिया चौहानों ' के तरफ था, द्रोणपुर नाम पांडवो के ग्रुरू द्रोणा-चार्य के नाम से पडा था, और उस गांम में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था. यह भूमि पिहले 'डाइलिया परमारों ' के पास थी, 'सिसपाल ' नामका डाहलिया परमार के समय में 'छापर ' का राज्य पूर्ण जाहोजलाली पर था. डाहलिया से यह राज्य वागडिया चौहानों ने लिया, और वागडिया से ग्रुद्ध करके सजन का पुत्र मोहिल ने यह राज्य कच्जे किया,

इस युद्ध में 'संतन ' नामका शाहुकार ने मोहिल को द्रव्य की सहायता करने से उसको 'लाडणुं ' परगना में 'कसुंभी ' आदि ' गांव इनायत किये, संतन ने उस गांव में मन्दिर व वावडी बनाई, जो 'संतन वाव ' के नाम से प्रसिद्ध है. मोहिल ने इस भूमि को आवाद करके १४०० गांव बसाये और 'राणा ' पद धारण कर गद्दी पर वैठा.

नं. ७ राणा हरदत्त से नं. १६ 'वेगा' राणा तक के राजाओं का इतिहास अंकित नहीं हुआ है. नं. १७ माणकराव का विवाह रावल लक्ष्मणसेन की पुत्रों के साथ हुआ, जिससे नं. १८ सांगा का जन्म हुआ.

नं. १८ राणा सांवतसिंह वहादुर राजा था, उसका पुत्र नं. १९ अजीत राणा के साथ मंडोवर के राठौर राव जोधा ने अपनी पुत्री राजावाई विहाई थी.

नं. १९ राणा अजीत अपने सुसराल मंडोवर गया था, राव जोधा कई दिनों से मोहिल का विस्तीर्ण राज्य छीन छेने की फिक्र में था, उसने राणा अजीत को दगा से मारने की तजवीज की, परन्तु अजीत की सास भटियाणी को यह वात माळूम होने से उसने राणा के आदिमयों को इशारा किया. राणा अजीत बहादुर राजा था, और मारे जाने के भय से भाग जावे वैसा नहीं था, जिससे राणां के प्रधान ने उसको कहा कि 'छापर' से आदमी खबर लाया है कि, यादवों की फौज छापर के उपर आई है, और वछराज सांगावत (नं. रें वाला) कहलाता है कि 'में घेरे में फँसा हूँ सो मैं मर जाऊं वहां तक में आ सको तो आना, 'जिस पर राणा अजीत मंडोवर से खाने हुआ. राव जोधा को यह बात मोलूम होने पर उसने अपनी फौज के साथ उसका पीछा किया, जब कि राणा द्रोणपुर से तीन कोश के फासले पर पहुंचा तव उसके प्रधान ने उसको मंडोवर से लाने का कारण कहा, जो सूनते ही उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरी इज्जतको दाग लगाया, इतना कह कर वह वापस लौटा, और राव जोधा जो उसके पीछे आ रहा था, उसके सामने युद्ध करने को उपस्थित हुआ. 'घणौडा ' नामक गांव के पास दोनों का मुकाबला हुआ, जिसमें राणा अजीत वही वीरता से युद्ध कर ४५ आदमीयों के साथ काम आया, लेकिन राव जोधा वहां से वापस मंडोवर चला आया. अजीत की राणी राजावाई अपने पित के पीछे सती हुई. अजीत के पीछे नं. र वछराज गद्दी पर आया.

नं. <sup>१९</sup> राणा वछराज गद्दी पर आने बाद एक वर्ष पीछे राव जोधा ने फिर उस पर चढाई की, इस समय में मोहिल राजधूतों में कुसंप हो गया था, तब भी राणा वछराज ने युद्ध किया परन्तु वह हार गया, और राठौरों ने राज्य ले लिया.

नं. २० राणा मेघराज, अजीत राणा का वहादुर पुत्र था, उस ने बगावत शुरू की, और अपनी वीरता से राठौरों को ऐसे तंग कर दिये कि राव जोधा का यह निश्चय हुआ

कि जब तक मेघराज जिन्दा है वहां तक यह भूमि अपने हाथ में नहीं आवेगी, जिससे दोए मास रह कर वह मंडोवर चला गया. मेघराज ने पुनः छापर-द्रोणपुर का राज्य कब्जे किया, और अपनी हयाति तक राठौरों को सफलता होने न दी.

नं. २१ राणा वेरसल अपने पिता के पीछे गद्दी पर वेठा. उसके समय में उसके भाईओं ने फसाद मचाया और सोलह हिस्से से मोहिलों ने भूमि वांट ली. इसका भाई नरवद, राठोर कांधल रणमलोत के दोहित्र होता था. राणा वेरसल में अपने पिता के जिसा वीरत्व न होने से आपस का विग्रह वढ गया और उसमें वहुत मोहिल चौहान मारे गये, यह वात राव जोधा के कान पर पहुंचने से उसने अपने भाईओं को इकटे कर राणा के उपर चढाई की, राठौरों की फौज आने का सूनते ही राणा व उसके भाई नरवद भाग गये, और राव जोधा ने छापर—द्रोणपुर का कब्जा कर लिया.

राणा वेरसल अपने भाई के साथ कितनेक दिन फतहपुर, जुझणा, भटनेर में रहे, वाद मेवाड में महाराणा कुंभा के पास जा रहे. राज्य चला जाने से उन्हों ने अपने मामा राठोर वाघा कांधलोत की सहायता ली, राठोर वाघा अपने भांजा नरवद को साथ लेकर देहली के वादशाह लोदी के पास पहुंचा, जहां पर उनका अच्छा सत्कार हुआ. करीव दस अग्यारह माह तक वादशाह की सेवा में वे रहे, जिससे वादशाह ने पांच हजार सवारों के साथ पठाण सारंगलान को इनकी सहायता में भेजा. शाही फौज के साथ नरवद मोहिल ने फतहपुर जुझणा के पास मुकाम किया, जहां पर राणा वेरसल भी उनको आ मिला. राव जोधा ने छह हजार फौज के साथ उनसे गुद्ध करने को कूच की. छापर की सिमा पर दोनों फौज का डेरा हुआ, लेकिन मुकावला करने के पहिले राव जोधा ने राठौर वाघा को लूपी रीत से मुलकात लेकर समझाया कि शावाश भितज ! मोहिल के वास्ते काका के सामने तलवार वांधी है ? राठौर वाघा ने यह सून कर राव जोधा का पक्ष ग्रहण किया, और कहा कि में मोहिलों को पग पाला डावी हरोल में रखुंगा और पठाण की फौज जीमणी तरफ घोडे पर रहेगी, सो डावी तरफ हमला करके सब मोहिलों को काट देना.

जब कि मुकावला हुआ तब राठौर घोडे सवारों ने पैदल मोहिलों पर हमला कर उनको खेदान मेदान कर दिये, राव जोधा दृसरी तरफ से पठाण के उपर आया, इस युद्ध में पठाण सारंगखान के ५५५ सिपाही मारे गये, और राव जोधा को विजय प्राप्त हुई. राणा वेरसल मेवाड में अपने निवहाल चला गया, और नरवद फतहपुर में पडा रहा. राव जोधा ने मोहिलों का राज्य अपने पुत्र जोगा को दिया, और आप मंडोवर गया.

राठौर जोगा कमजोर था जिससे मोहिलों ने जगह २ फसाद मचाया, उस पर जोगा की राणी झाली ने अपने श्वसुर को लिखा कि तुम्हारे पुत्र में भूमि को संभालने

का सामर्थ्य नहीं है सो दूसरा बंदोबस्त करो, जिस पर राव जोधा ने अपनी राणी सांखळी नवरंगदे का पुत्र वीदा को वहां भेज कर जोगा को वापस बुळा िळ्या, वीदा बहादुर राजपुत्र था उसने मोहिळों को जागीर देकर अपनी सेवामें रखे, 'जवा' नामक मोहिळ की पुत्री के साथ राठौर वीदा ने ळग्न किया. कितनेक मोहिळों के साथ 'जबा' को मेळ नहीं था, जिससे उसने उनको देश नीकाळ कराये. राठौर वीदा ने अपना अमळ सम्पूर्ण जमाया, और वर्तमान समय में भी वह भूमि वीदावत राठौरों के तरफ है.

माहिल चौहान इस तरह छीन भीन हो गये, 'क्षत्रिय वर्तमान 'नामक पुस्तक में माहिल राजपूतों को चौहान नहीं गीनते अलग वंश होना बताया है, और इस कुल के राजपूतों में क्रमशः कपिल, मुन्दल, कौशिक व शांडिल्य इस नामके च्यार गौत्र होनेका अंकित किया है जो विश्वास पात्र नहीं है, क्योंकि एक राजवंश में भीन्न २ गौत्र होना असंभवित है. उक्त पुस्तक में मोवनसिंह नामके पुरुष से सात शाखाएं (१ मानुधनी, २ चौधरी, ३ स्याहर, १ घरडचोल्या, ५ सूम, ६ सिंगा व ७ हीरा ) होने का लिखा है, और माधोसिंह नामक पुरुष से सत्ताईस शाखाएं (१ मुधडा, २ माराणी, ३ मोदी, ४ माहलणा, ५ संसाणी, ६ साभण्या, ७ सकराणी, ८ भाकराणी, ९ भराणी, १० भौराणी, ११ राजमहता, १२ गौराणी, १३ उलाणी, १४ डोड्या, १५ ढेढ्या, १६ चौधरी, १७ चमड्या, १८ चमक्या, १९ अटरेण्या, २० प्रहलादाणी, २१ पसारी, २२ छोटापसारी, २३ कौठारी, २४ वारीका, २५ वावरी, २६ वलडिया, २७ दम्मलका, ) होने का उल्लेख किया गया है, फिर मोवणजी नामक मोहिल से 'मनियार' शाखा हुई, जिससे छह शाखाएं (१ मणियार, २ पसारी, ३ वरधु, ४ माझया, ५ खरनाल्या, ६ मनक्या.) होना व माधोजी नामक पुरुष से 'मोदानी 'शाखा से १ वम्ब, २ महदना, ३ वन्धर व ४ महनाना नामक शाखाएं विभक्त होना अंकित किया है. ( पृष्ट १७६-१७७ पर ) पाया जाता है कि यह सब शाखाएं प्राचीन नहीं है. परन्त उप शाखाएं है.

#### (क) और शासाओं के चौहान.

चौहान राजधूतों की चौबीस शाखाएं कही जाती है, परन्तु इस पुस्तक के एष्ट १६ पर जो जो शाखाओं के नाम अंकित हुए है उसकी संख्या ११५ हो चूकी है, उसमें से १ सांभर के चौहान, २ रणथंभोर के चौहान, ३ पूर्विये चौहान, ६ नाडोल के चौहान, ५ हाडा चौहान, ६ खीची चौहान, ७ वाव के चौहान, ८ सांचौरा चौहान, ९ वागडिया चौहान, १० वालीसा चौहान, ११ सोनगरा चौहान, १२ देवडा चौहान व १३ मोहिल चौहान, इन शाखाओं के वंशवृक्ष इस प्रथम विभाग में आ चुके है, और सोनगरे चौहान से विभक्त हुई १४ बोडा, १५ वालोत, १६ चीवा व १७ अवसी चौहानों के वंशवृक्ष दूसरे विभाग की पुस्तक में अंकित हुए है.

चौहानों की और शाखाओं के वास्ते चाहिये वैसा साहित्य प्राप्त न होने से उनका

शृंखलाबद्ध वंशवक्ष होना मुहिकल है, विलक कितनीएक शाखा के चौहान कहां कहां पर विद्यमान है, उसका पत्ता नहीं चला है. इन शाखाओं में कितनीएक शाखाएं उप शाखा भी है, जैसे कि १ गुजराती, २ पावेचा व ३ पविद्या यह शाखाएं गुजरात के खीची चौहान शाखा के ही नाम है. ४ माहणोत व ५ सिंहणोत शाखा हाडा चौहानों को उप शाखा है. (देखो इस पुस्तक के एष्ट ६३ पर) इसी मुआफिक बहुत ही शाखाएं उपशाखा होंगी.

अतएव इस पुस्तक के पृष्ट १६ पर अंकित हुई शाखाओं में से १ पंजावी, २ वगडावत, ३ भदोरिया, ४ चांदाणा, ५ मामा इन शाखा के चौहान कहां २ विद्यमान है, वह इस पुस्तक के पृष्ट १०-११ पर अंकित हुआ है, और ६ आन्द्रेचा, ७ खीवर, ८ भवर, ९ वीवा, १० ढेडरिया, ११ वांछा, १२ गिल, १३ वोडा, १४ जलापा. १५ वोल, १६ घघंड आहि शाखाओं के स्थान पृष्ट १५ पर नीमराणा की ख्यात पर से लिखने में आये हैं. 'क्षत्रिय वर्तमान' नामक पुस्तक में १७ निक्रम्भ, (नक्कब) व भशेरिया शाखा खीची चौहानों में से विभक्त होने का उल्लेख किया गया है, (पृष्ट ९५ पर) परन्तु भदोरिया शाखा बहुत प्राचीन समय से विद्यमान है, बल्कि खीची शाखा के पहिले यह शाखा विभक्त होनेका जगह २ पाया गया है. (रेखो इस पुस्तक के पृष्ट १० पर) वर्तमान समय में 'भदावर' स्टेट में भदोरिये चौहान विद्यमान है, यदि उसका इतिहास मिल जाता तो ऐसी वातों का निश्चय सरलता से हो सकता.

१८ निर्वाण चौहानों की पूर्व में 'नरवरगढ' नाम की रियासत विद्यमान है, जो शाला भी प्राचीन है. १९ माद्रेचा शाला के चौहानों का वि. सं. की सोलहवी सदी की शुरूआत तक 'देसुरी' में राज्य था, जो माढ के सोलंकी भोज के पोतों ने छीन लिया. नीमराणा की ख्यात से 'मूरगढ' नामक स्थान पूर्व में है, वहां 'माद्रेचा' का राज्य होना अंकित हुआ है.

२० कापिलया चौहान का राजस्थान पूर्व में 'गढ कापल ' में होना नीमराणा की स्थात से मालूम होता है, परन्तु मूतानेणसी की स्थात में ' कुंभा कापिलया ' नामक यहादुर राजपूत की स्थात लिखी गई है, उससे सांचौर की पश्चिम दिशा में ' कांपला ' नामक गांव में चौहान राजपूतों ने निवास करने से ' कापिलया ' शाखा कहलाई गई है, कापिलया कुंभा, राठौर मोलदे (मलीनाथ) के समय में कांपला गांव में था, और मालदे की सेवा करता था. मालदे ने उसको अपने दरवार में बुलवा कर अपना प्रधान ' भोआनाई ' हारा उसकी घोडी मांगी, जिस पर कुंभा वहुत विगडा, उसको मारने के वास्ते ५०० राजपूत खडे थे, तब भी शूरवीर राजपूत ने अपनी तलवार नीकाल कर सामना करना चाहा, कोषसे उसका मूह लाल चोल हो गया और बदन पर वाल खडे हुए थे, जिससे देखने जैसा चहेरा होने से, एक राजपूत ने राठौर मालदे को वह वात कही. मालदे ने आकर उसको देखा और उसके वीरत्व को कदर करके, उसके साथ





श्री आशापुरी मसनः



# बौहान कुल कल्पद्रम.

# विभाग ? रा.

( चौहान राजपूर्वों की शाखाओं के वंशवृक्ष के साथ इतिहास.)

रचिता व प्रकाशक

न्यायरत देसाई लहुभाई भीभभाई (संदलपुर, जिह्ना नवसारी.) रिटायर्ड छेन्ड रेवीन्यु ओफिसर सिरोही स्टेट राजपुताना मु॰ आनुरोड (राजपुताना)

#### मुद्दः

बढोदा-धी सुराणामित्र स्टीम प्रिन्टींग प्रेस में ठवर क्षंबासाल विवृत्तभाद ने प्रकाशक के लिये छाप कर प्रसिद्ध किया. सा. १–६–१९७७

#### प्रयमावृतिः

( इस ग्रंथ के स्वामीत्व के सब हक ग्रंथ रचिताने अपने स्वाधिन रखे हैं )

विकम संबत् १९८३ ]

[ सन १९२७ इस्वी



# CHOUHAN KUL-KALPADRUMA.

#### PART II.

History and Genealogical Trees of the Branches of Chouhan Rajputs.

Published By

#### Nyayaratna Desai Lallubhai Bhimbhai

(Sandalpur, Navsari District)
Retired Lund Revenue Officer, Sirohi State
ABUROAD (Rajputana).

Printed at

The Lubana Mitra Steam Printing Press, Baroda by Ambalal Vithalbhai Thakkar on 1 st June 1927.

FIRST EDITION.

All Rights Reserved by the Author.

Samvat 1983.

A. D. 1927

#### दितीय विमाग की मस्तावना.

'चौहान कुल करपद्रम' पुस्तक के प्रथम भाग में चौहान वंश की मुख्य २ शाखा के पाटिनओं का इतिहास अंकित है, अब इसका द्वितीय भाग सिरोही रियासत के चौहान सरदारों (जो जालोर के सोनगरा राव मानसिंह उर्फ माणीजो के वंशज है और देवडा, बोडा, वालोतर, चीवा, व अवसी, इन शाखओं के नाम से मशहुर है.) के विषय में लिखा गया है, यिद इन सरदारों का ताड़ुक सिरोही रियासत से होनेसे देवडा चौहान राजकुल का इतिहास जो प्रथम विभाग में आ चूका है उस से जुडा हुआ है, परन्तु इस पुस्तक में अंकित हुई ख्याति का महत्व मामूली इतिहास से ज्यादह होने के कारण इन सरदारों के विषय में लेखक को कुछ और भी जाहिर करना आवश्यक है.

इस पुस्तक में अंकित हुई ख्यात विशेष महत्व की होना कहा जाता है, इसका कारण यह है कि इसमें एक ही राजकुल के करीब २५० सरदारों के खानदान का शृंखलाबद्ध वंशवृक्ष अंकित है, जिनमें वर्तमान समयमें सिरोही रियासत की तहत में विद्यमान रहे करीब २०० सरदारों के खानदान के वंशवृक्ष में उनके वंश में जन्म पाये हुए हरएक पुरूपों की नामावली के साथ, उनके तरफ विद्यमान रही जागीरों को प्राप्त करने वाले मूल पुरूप के नाम भी नमुद किये हैं, और वह ऐतिहासिक घटना सत्य व सप्रमाण होना स्वीकार होकर इन सरदारों की जागीरों के मामलातों में इस पर से ही निर्णय हा रहा है, व भविष्य में भी होता रहेगा, जब गैर रियासत (जोधपुर व पालणपुर) की तहत में जाने वाले करीब ५० सरदारों के खानदान में सिर्फ पाटिंब सरदार की पुरतें अंकित है.

इस में शक नहीं है कि प्रथम भाग की पुस्तक में देवडा चौहान राजवंश का जो निष्कलंक व गौरवशाली इतिहास अंकित हुआ है, उसने इन सरदारों का मुख्य हिस्सा है, जिनकी स्वामी भक्ति और सहायता से मुगल, मरहठा व पढ़ोशो राज्य की तरफ से होते रहे बार २ के आक्रमणों को निष्फलता प्राप्त होकर सिरोही राज्य की स्वतंत्रता व स्वाभिमान को यद्किचित असर नहीं होने पाई और कैलास की शोभा देनेवाला, स्वर्ग के नंदनवन की नाई सुख सामग्रो से युक्त पवित्र आयुगज के पहाड पर दुइननों के पैर रखने का मौका नहीं मिला. प्रसिद्ध में आई हुई ख्यातों में वीर पुरूपों के वारित्रों का सारांश यही मिलता है कि उन्हों ने सुकीर्ति अथवा भूमि रूपी सुदरी को प्राप्ति के वास्त्रे किंवा उसके रक्षणायें अपने प्राणों की आहुति देनेमें पीछा पर नहों दिया. सिरोहो के चौहान सरदारों ने भी अपने मालिक के नाई प्राचिन कुल गौरव को याद रखकर

भिम का लोभ नहीं रखते कीर्ति सम्पादन करना ही उचित समझा. यदि मुगलवंश ही स्थापना होने बाद महान् अकबर बादशाह की उदार राजनीति अमल में आने प अनेक राजकल के राजा व उनके भायात सरदारों ने शाही सेवा में उपस्थित होका अनेक रियासतें व विस्तीर्ण भूमि को जागीरें प्राप्त कर ली, परन्तु सिरोही के भागत सरदारों ने औरों के मुआफिक दूसरे की सेवा करने में मानहानी होना मानकर, अपने मालिक व स्वदेश की सेवा करने में ही मुस्तेद रह कर, चौहान राजपूतों का जनम सिद स्वभाव 'वल और हठ 'को त्याज नहीं करते 'वल हठ वंका देवडा ' नाम कहलाना पसंद किया, जिससे उनके तरफ ओर राजकुल के भायात सरदारों के नांई स्वतंत्र रिवासतें व वडी २ जागीरें नहीं है, अगर इन्हों ने ओर राजकुल के भागतसरदारों का अनुकरण किया होता तो सायद ही सिरोही रियासत की स्वतंत्रता कायम रहने पाती! क्योंकि इतिहास रूपि चित्रपट में अनेक रंग का दर्शन होता है, उस नियम। नुसार सिरोही का एक सरदार 'वजेसिंह ' को सिरोही की गद्दी प्राप्त करने की लोलुपता लग जानेसे उसके कर्तव्य से ही महाराव सूरताणसिंह को अपने राज्य के चार परगने और बोडा, वालोतर व वडगामा देवडा, आदि सरदारों को उनकी इच्छा विरुद्ध गैर रियांसत की तहत में देना (देखो प्र. वि. पू. २४८ पर) व अपनी जिन्दगी तक दुरमनों के सामने समशेर खुळी रखना आवश्यक हुआ.

सिरोही के चौहान सरदारों की सेवा की कदर उनके रहसों की तरफ से इतने दर्जे तक जा पहुंची थी कि विक्रम संवत् की अठारहवी सदी के अंतिम समय में सिर्फ चार गांव के सिवाय कुछ इलाका जागीरों में वट चूका था. इन सरदारों की जागीरों का दर्जा व फरज के विषय में मेवाड के सरदारों की जो प्रणालों कर्नल टॉड महाशय ने 'टॉड राजस्थान' की पुस्तक में वर्णन की है उसी मुआफिक (जागीर देना, लेना, तवादला करना आदि) होना पाया गया है, फरक यह मालूम होता है कि सिरोही के सरदारों की संख्या रियासत की सीमा के मुकाबले में विशेष होने के कारण रियासत का वभा और खर्च निभाने के वास्ते हरएक जागीरों से अनेक प्रकार के नाम से कम वेस कर वसूल होता था. विक्रम संवत् की उक्षीसवीं सदी के अंधकार ग्रुग में सिरोही के महारावों के राजसाशन में भी शिथिलता आ गई, और शाही सेवा में उपस्थित रहे पड़ोशी राज्यों ने सिरोही की सीमा दवाकर अपनी सीमा बढाने का प्रयत्न ग्रुह किया, इस कारण से सिरोही के महारावों को फौज खर्च बढाना पढ़ा, जिससे जागीर के गांवों पर कर का वोझा वढ गया और उसी कारण से गैर रियासत की सीमा पर विद्यमान रहे चौहान सरदारों को स्वामि भिक्त चलायमान होने लगी. इसी समय में कितनेक सदारों ने स्वतंत्र वनने का व कितनेक ने कर नहीं देना पढ़े उसके वास्ते पड़ोशी राज्य सरदारों ने स्वतंत्र वनने का व कितनेक ने कर नहीं देना पढ़े उसके वास्ते पड़ोशी राज्य सरदारों ने स्वतंत्र वनने का व कितनेक ने कर नहीं देना पढ़े उसके वास्ते पड़ोशी राज्य

का शरण छेने का प्रयस्त किया. वि. सं. १८६४ ( महाराव वेरीसाल दसरे के देहान्त ) तक उन लोगों की चाहिये वैसी मुराद हासिल नहीं होने पाई, लेकिन पीछेसे महाराव उदयभाण की ज़लमी राजनीति और प्रजापिडन कार्यों से सिरोही की प्रजा इतनी दावी होगई कि उसने अपने जानमाल व इज्जत के रक्षणार्थे जन्मभूमि का त्यान करना पसंद किया. जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने इस गेर व्यवस्था का लाभ लेकर सिरोही का राज्य अपने कब्जे में छेने के वास्ते हर साल आक्रमण जारी रखे. और गुलजार अर्बूद भूमि को बरवाद करना चाहा, उस मौके पर पडोशी राज्य की सीमा के सरदारों ने ज़ुल्मी राज कर से बचने के वास्ते (पालणपुर व जोधपुर) गैर रियासत का आश्रय लिया, विलक कितनेक सरदारों ने पालणपुर रियासत को अपनी जागीर की आमदनी में से आधा हक देना स्वीकार करके अहदनामे कर लिये. यदि कहावत में उन सरदारों को विद्रोही सरदार कहे गये है, परन्तु महाराव उदयभाण के समय का इतिहास उन लोगों का बचाव करने के वास्ते गवाही दे रहा है कि (देखो प्र. वि. पृष्ट ३०४ की टिप्पणी में महाराव उदयभाण का वि. सं. १८६५ का आपाड विद २ के पत्र की नकल.) जागीर गांवों से कर वसल करने की पद्धति इतनी सख्त थी कि वह सहन करने में वे लोग असमर्थ हो गये थे, बल्कि उसकी ऐयाशी से सिरोही राज्य का अस्तित्व व स्वतंत्रता के वास्ते भी शंका उपस्थित होने से महाराव के छोटे भाई राव शिवसिंह को राज्य की लगाम अपने हाथ में लेना आवश्यक हुआ. महाराव शिवसिंह ने राज्य की लगाम अपने हाथ में लेकर अंग्रेज सरकार के साथ मेत्री करने की वातचित ग्ररू की, और अपने राज्य के सरदारों को संतुष्ट करने के वास्ते उनकी जागीर से राज हक वसल करने का एकही नियमित धोरण तय किया, उसी समय (वि. सं.१८८०) से सरदारों की जागीर से राजहक वसल करनेका एक ही नियम चला आता है. इस में कोई शक नहीं है कि महाराव शिवसिंह की उदार राजनीति अमल में आजाने पर भी जिन २ जागीरदारों ने स्वेच्छा से गैर रियासत का शरण जारी रखा है वे लोग जरूर अपनी स्वामि भक्ति से वंचित होने के दोप पात्र है.

सिरोही रियासत में प्राचीन समय से ही जैसे जागीरदारों की जागीर से राजहक वस्तुल लेनेके वास्ते एक नियम नहीं था, उसी मुआफिक सरदारों को जागीर में नाओलादी होने पर जागीर खालसा राज रखना या किसी को गोद रखना उस विषय में भी कोई खास धोरण नहीं होने से सिर्फ रहस की इच्छानुसार ऐसे मौके पर अमल होता आया है. महाराव शिवसिंह ने भी इस विषय में कोई एक नियम नहीं किया, और वि. सं. १९८० (ई. स. १९२३) तक वही प्राचीन प्रणाली विद्यमान रही, जिससे ऐसे नाओलादी के प्रसंग पर रियासत व सरदारों के दरिमयान के एकलास में फरक आने लगा, विक्क राज का पुराना दफतर लूट जाने से, और सरदारों के पास अपने तरफ रही हुई जागीरों के वास्ते तहरीरी प्रमाण नहीं होने से जागीर प्राप्त करने के विषय में भी भिन्न २ प्रकार की मान्यता चली आती थी. सिरोही के चौहान सरदारों के तरफसे गत सैका में जो २ उपद्रव होने को इतिहास अंकित है, उसमें सरहद के तनाजे. आपस की तकरारें, व नाओलादी जागीर के वास्ते एक नियम नहीं होने का कारण भी मुख्य है, विक राजसांशन की शिथिलता, और सरदारों की संख्या व वल ज्यादह होने से वि. सं. १८८० के ठहरावों का भी कितनेक जागीरदारों ने उलंघन करने से तकरार होने पाई थी. मरहम महाराव सर कैसरीसिह वहादुर ने ऐसी तकरारें भविष्य में पैदा नहीं होवें उसके वास्ते अंग्रेज सरकार की तरफ से मिष्टर एम. कीन. I. C. S. साहव की सेवा सेटलमेन्ट करने के वास्ते ली, साहव मौसूफ ने वडे श्रम उठाकर सरहदी तनाजे तय किये, और जागीरी गांवों का 'नकद लगान 'ठहराने का, व नाओलादी जागीर की व्यवस्था के विषय में एक कानून मुकरर करना चाहा, लेकिन जागीरदारों के हठीलापन से वह काम अपूर्ण रहा, परन्तु जमाना अपना काम करताही है, उस क्रमानुसार सरदारों के एक वहे जुथ ने इ. स. १९२० में अपनी तकलिफ रफे करनेका प्रस्ताव मौजूदा महाराव सर स्वरूपरामसिंह वहादुर के आगे पेश किया, जिस पर महाराव साहब ने अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल अफसर कर्नल मेकफरसन साहव की सेवा दो साल के वास्ते लेकर 'जागीरदार कमीटी ' मुकरर को. उस कमीटी में कितनेक महत्व के प्रश्नों का निराकरण करने के वास्ते अन्य साधन नहीं होनेसे प्रथम विभाग की भूमिका में जाहिर करने मुआफिक लेखक की तरफसे संग्रह हुआ साहित्यकी सहायता लेना आवश्यक हुआ. उसी मौकेपर सिरोही के सरदारों को लेखक के तरफ से संयह हुई ऐतिहासिक सामयो देखने का, और अपने सबूत पुरावे के साथ मिलान करनेका व अपने षहुए की वहीओंसे जॉच करानेका सुयोग प्राप्त हुआ. जबिक उनकी जांच में वह सामग्री सही होना पाया गया तत्र उन्होंने अपनी महत्त्र की तकरारों का तसफिया के वास्ते इसका उपयोग करना स्त्रीकार किया, और पीछेसे इस्त्री सन १९२३, में जबकि 'महाराव साहव ने अज खुद जागीरदारों का सेटलमेन्ट करनेका काम हाथ में लिया, तब जागीर के ओरिजनल ग्रांट (Original Grant) वदसरी वारसान हक की तकरारों का निर्णय इसी साहित्यसे हुआ, विक वर्तमान समयमें जो 'जागीरदार कमोटी ' स्थापित है, उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है.

इस पुस्तक की एकत्र हुई सामग्री को पुस्तक के रूपमें छपवाने की सूचना लेखक को सिरोही के मुख्य २ सरदारों की तरफ से ता. १०-१०-२४ ई. की तहरीर से मिली, और मरहुम महाराव सर कैसरीसिह बहादुर केलासवास हुए उसकी उत्तरिक्रया के प्रसंग पर संय चाहान सरदार सिरोही में इकट्ठे हुए तब उन्होंने ता. २७-१-२५ ई. के रोज मिटींग करके पुस्तक छपवाने के कार्य में सहायता देने की योजना तैय्यार की. जिन २ सरदारों ने

अपनी तसिवरें दी है वे योग्य स्थान पर इस पुस्तक में रखी गई हैं. इस तरह से एक राजकुल के सब चौहान सरदारों की नामावली, इतिहास व तसिवरें एकही जगह अंकित होने से यह पुस्तक 'कल्पदूम' के नांई चौहानों को ख्यात के वास्ते इच्छित सामग्री पूर्ण करता है, विक लेखक को मान्यता है कि मौजूदा महाराव साहब सर स्वरूपरामसिह वहादुर K. C. S. I. की शान्तिप्रीय व उदार राजनीति और अपने सरदारों में एकलास बढाने की सुभेच्छा के परिणाम रूप एक कायम स्मारक के तौरपर यह पुस्तक प्रसिद्धिमें आने पाया है. परमात्मा उन नामदार की यह सुभेच्छा चिरकाल कायम रखे. अस्तुः

मु॰ आबुरोड.

<sub>छी</sub>. ल्हुभाई भीमभाई देसाई.



रही हुई जागीरों के वास्ते तहरीरी प्रमाण नहीं होने से जागीर प्राप्त करने के विषय है भी भिन्न २ प्रकार की मान्यता चली आती थी. सिरोही के चौहान सरदारों के तरफ से गत सेका में जो २ उपद्रव होने को इतिहास अंकित है, उसमें सरहद के तनाजे. आपस की तकरारें, व नाओलादी जागीर के वास्ते एक नियम नहीं होने का कारण भी मुख्य है, विक राजसाशन की शिथिलता, और सरदारों की संख्या व वल ज्यादह होने से वि. सं. १८८० के ठहरावों का भी कितनेक जागीरदारों ने उलंघन करने से तकरारें होने पाई थी. मरहम महाराव सर कैसरीसिह वहादुर ने ऐसी तकरारें भविष्य में पैदा नहीं होवें उसके वास्ते अंग्रेज सरकार की तरफ से मिष्टर एम. कीन, I.C. S. साहव की सेवा सेटलमेन्ट करने के वास्ते ली, साहव मौसूफ ने वडे श्रम उठाकर सरहदी तनाजे तय किये, और जागीरी गांवों का 'नकद लगान 'ठहराने का, व नाओलादी जागीर की व्यवस्था के विषय में एक कानून मुकरर करना चाहा, लेकिन जागीरदारों के हठीलापन से वह काम अपूर्ण रहा, परन्तु जमाना अपना काम करताही है, उस क्रमानुसार सरदारों के एक वहे जुथ ने इ. स. १९२० में अपनी तकलिफ रफे करनेका प्रस्ताव मौजूदा महाराव सर स्वरूपरामसिंह वहांद्र के आगे पेश किया, जिस पर महाराव साहव ने अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल अफसर कर्नल मेकफरसन साहव को सेवा दो साल के वास्ते लेकर 'जागीरदार कमीटी ' मुकरर को. उस कमीटी में कितनेक महत्त्व के प्रश्नों का निराकरण करने के वास्ते अन्य साधन नहीं होनेसे प्रथम विभाग की भूमिका में जाहिर करने मुआफिक लेखक की तरफसे संग्रह हुआ साहित्यकी सहायता लेना आवश्यक हुआ. उसी मौकेपर सिरोही के सरदारों को लेखक के तरफ से संग्रह हुई ऐतिहासिक सामग्री देखने का, और अपने सवृत पुरावे के साथ मिलान करनेका व अपने वहुए की वहीओंसे जॉच करानेका सुयोग प्राप्त हुआ. जबकि उनकी जांच में वह सामग्री सही होना पाया गया तव उन्होंने अपनो महत्त्व की तकरारी का तसिकया के वास्ते इसका उपयोग करना स्वीकार किया, और पीछेले इस्वी सन १९२३, में जबकि महाराव साहब ने अज खुद जागीरदारों का सेटलमेन्ट करनेका काम हाथ में लिया, तब जागीर के ओरिजनल प्रांट (Original Grant ) बद्सरी वारसान हक की तकरारों का निर्णय इसी साहित्यसे हुआ, विहक वर्तमान समयमें जो 'जागीरदार कमीटी ' स्थापित है, उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है.

इस पुस्तक की एकत्र हुई सामग्री को पुस्तक के रूपमें छपवाने की सूचना लेखक को सिरोही के मुख्य २ सरदारों की तरफ से ता. १०-१०-२४ ई. की तहरीर से मिली, और मरहम महाराव सर कैसरोसिह बहादुर केलासवास हुए उसकी उत्तरिक्या के प्रसंग पर संग चोहान सरदार सिरोही में इकड़े हुए तब उन्होंने ता. २७-१-२५ ई. के रोज मिटींग करके पुस्तक छपवाने के कार्य में सहायता देने की योजना तैय्यार की. जिन २ सरदारों ने

अपनी तसिवरं दी है वे योग्य स्थान पर इस पुस्तक में रखी गई हैं. इस तरह से एक राजकुल के सब चौहान सरदारों की नामावली, इतिहास प तसिवरें एकही जगह अंकित होने से यह पुस्तक 'कल्पदूम' के नांई चौहानों को ख्यात के वास्ते इच्छित सामग्री पूर्ण करता है, बिक लेखक को मान्यता है कि मौजूदा महाराव साहव सर स्वरूपरामसिह वहादुर IC. C. S. I. की शान्तिप्रीय व उदार राजनीति और अपने सरदारों में एकलास वढाने की सुभेच्छा के परिणाम रूप एक कायम स्मारक के तौरपर यह पुस्तक प्रसिद्धिमें आने पाया है. परमात्मा उन नामदार की यह सुभेच्छा चिरकाल कायम रखे. अस्तुः

मु० आबुरोड.

<sub>ली</sub>. ल्हुभाई भीमभाई देसाई.



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

मिगेती गिवासत के डेवडे चौदान सखाों ने अपना बंदगुठा छपगोने के बारने किया हुउग परतान का प्रोसिडींग.

देवटे चौहान सरदारों ने प्रस्तक छवाने के कार्य में महायता देने के चास्ते किया हुआ चंदा की नुंद.

# सुचीपत्र.

# ' चौहान कुल कल्पद्रूम ' विभाग दूसरा की पृष्टवार विषयानुक्रमणिका.

| प्रकरण | विषय व वानत                                              | कौन पृष्ट पर    | प्रकरण विषय व बाबत के                                                            | न १ष्ट पर        |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8      | सिरोही रियासत के चौहान सरदारों व                         | តា              | ५ ळखावत देवडा (पृथ्वीराजोत). पृ. ३७ से ५४.                                       |                  |
| •      | शाखाएं. पृ. १ से ७.                                      | ```             | १ निंबज ठिकाने के राजसाहेबां                                                     | શ્રૃ             |
|        | र वंशवृक्ष राजकुल सिरोही के चौहान.                       | ર               | २ पीथापुरा परगने पामेरा.                                                         | <b>ક</b> ષ્      |
|        |                                                          | 7               | ३ सेलवाडा ,, ,,                                                                  | 40               |
| સ      | सिरोही रियासत के देवडा चौहान राजविया<br>पृ. ८ से १९०     | d.              | ध माघल-गीरवर ठिकाने के ठाकुर<br>(नाओलाद,)                                        | 40               |
|        | २ नांदी <b>आ ठिकाने</b> के महाराज                        | ٩               | ५ आंबलारी परगने मगरा ( खालसा.)                                                   | 48               |
|        | २ अजारी " "                                              | ₹6              | ६ नीबोडा (आंबलारीके) परगने पामेरा.                                               | 48               |
|        | ३ जोगापुरा ,, ,,                                         | રંશ             | ७ डांगराली परगने पामेरा.                                                         | 42               |
|        | ध मंद्वार ,, की बडी पांती के रा                          | 1               | ८ पोसीदरा परगने पामेरा. पांती नं. १                                              | બરૂ              |
|        | साहेवां.                                                 | १इ              | ९ पोसीदरा " " पांती नं. २                                                        | લ્ફ              |
|        | ५ मंद्वार ,. छोटी पांती के राजसादेव                      |                 | १० छुणोल ""                                                                      | 48               |
|        | ६ काछोली परगने रोहीहा के लबावत.                          | 14              | ६ कलावत देवडा (प्रतापर्सिहोत). पृ. ५५ से ६५.                                     |                  |
| 3      | कखावत रियासत जोधपुर. पृ. २० से ३१.                       |                 | ( तेजावत )                                                                       |                  |
| •      | १ देवातरा (ई. जोधपुर ) के लखाबत.                         | ₹•              | १ भटाणा ठिकाने के ठाकुर वडी पांती.                                               | دردر             |
|        | २ विशलपुर " "                                            | 28              | २ भटाणा " " छोटी पांती.                                                          | Ę <b></b>        |
|        | १ विशलपुर ठिकाने के ठाकुर.                               | २२              | ३ पादर परगने मंहार.                                                              | ६१               |
|        | १ के है सोकडा के लखायत.                                  | રછ              | ४ मकावल ,, ,, बढीपांती.                                                          | ६२               |
|        | १ के नं. 👌 सामपुरा. नं. 🤾 भागली                          | ब ।             | ५ मकावल " " छोटी पांती.                                                          | ६२               |
|        | नं. है गलथणी.                                            | <b>२</b> ५      | ६ मारोल " "                                                                      | ĘĘ               |
|        | १ के नं. ६ वरोलिया.                                      | २६              | ७ द्दमणा " " (नाओलाद.)<br>८ द्ताणी (डाक) परगने पामेरा के लक्षावत.                | ६३<br><b>६</b> ४ |
|        | १ के नं. წ कोलीयादा व नं. ६ <b>प</b> लवना                | . २७            | ·                                                                                | ga<br>ga         |
|        | १ के नं भे लाज य मेडा के लखावत.                          | २८              | ७ छलावत देवडा (सामन्तरसिंहोत) पृ.६६ से ८१.                                       | 40               |
|        | २ वांकली ठिकाने के ठाकुर.                                | २८              | ७ कलावत स्वडा (सामन्तासहात) पृत्यस्य ता ५१०<br>१ ललावत सामन्तर्सिहोत वंद्यवृक्षः |                  |
|        | २ के नं. दे खीषाणदी के लखावत.                            | २९              | र ल्यावत सामन्तासहात वश्रवृक्षः<br><b>(</b> सांगायत )                            | ÉÉ               |
|        | ३ धुरवाणा परगने खूणी ई. सिरोही.                          | <b>२९</b>       | ६ हरणी परगने मंदार की पांती नं. १                                                | ĘG               |
|        | २ ये, नं. है मोडर के लखावत.                              | 80              | ३ हरणी " " की पांती नं. २                                                        | ĘĆ               |
|        | २ के नं. है तलाणी व सोलोदरीसा.                           | 80              | ३ अ. सा. हरणी , के छोटमाई.                                                       | ĘĆ               |
|        | २ के नं. ५ बलुपुरा के लखावत.<br>४ कोरटा ठिकाने के टाकुर. | ₹•              | ४ रहुआ ठिकाने के ठाकुर.                                                          | ६९               |
|        |                                                          | <b>३१</b>       | ६ वरमाण परगने भंडार.                                                             | હરૂ              |
| Y      | क्खावत देवडा (सामीदासोत). ए.२२से ३६                      |                 | ६ थागदा (मगरीवाडा.) परगने मंदार.                                                 | <b>હ</b> શ્      |
|        | १ दवाणी ठिकाने के ठाकुर.                                 | ३२              | ६ अ. षागदा के छोटमाई.                                                            | લ્છ              |
|        | २ मालगांच परगने पामेरा की पांती नं. १                    | ई८              | ६ आ. घागदा के दूसरे पढवे के सांगावत.                                             | <b>૭</b> ૨       |
|        | ६ मालगांव " " की पांती नं. २                             | 36              | ७ इदरला परगने पामेरा (सारजैश्वरजी पट्टे)                                         | હલ               |
|        | ध बालगांव ,, ,, की पांती नं. ३                           | ر عور           | ८ सोलपुर " " (ना भोलाद.)                                                         | <b>9</b> %       |
|        | ५ थल (सिरोडी के) परगने पामेरा व<br>पांती मं. १           | ज्ञ<br>३६       | ९ वडवज परगने मंदार.<br>१० केसुमा " " (ना मोलाद.)                                 | <i>9€</i>        |
|        | ६ यळ परगने पामेरा की पाती नं. २                          | २५<br><b>३६</b> | र॰ क्सुमा ,, ,, (ना मालाद.)<br>११ रायपुर व हडमतिया परगने मंदार.                  | <b>છ</b><br>છછ   |
|        |                                                          | 77 1            | ३३ राज्यर न बचनारामा मर्गन स्टार्                                                | 33               |

| प्रकरण     | विषय व बाबत                                     | कौन पृष्ट पर       | प्रकरण   |                     | विपर     | व वाव      | त                                       | कौन        | 插載                   |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|----------|------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|
|            | ( मामन्तसिंद्दोत )                              | ì                  |          | ३ मदवार             | ोआ परग   | नि शोर     | ī                                       |            | १२३                  |
| 12         | सेस्सा परगने पामेरा (ना भोलाद.)                 | <b>૭</b> ૮         |          | ४ युआहा             | (मोटाग   | ांच ) रि   | उकाने के व                              |            | ₹ <del>i</del> ₽     |
|            | सणवाहा ,, ,, पांती नं १                         | 96                 |          | ५ वरछुठ             | परगने 🛭  | ोरा के     | ठाकुर.                                  |            | रिसं                 |
| ענ         | सणवाहा पांती नं. ३ (ना ओलाद)                    | ७९                 |          | ६ नवारा             | परगने स  | गरा.       |                                         |            | Į <del>i</del> į     |
|            | सण्यहा. पांती नं. २                             | ۷٥                 |          | ७ अणगोर             | र परगने  | पामेरा     | पांती नं.                               | <b>?</b>   | १२३                  |
|            | भामरा परगने पामेरा. (सारणेश्वरकी पर्            | ()                 |          | ८ अणगोर             | ٠,,      | ,,         | पांती नं                                | . ર        | रिस्ट                |
|            | रेयदर परगने मंदार में घागदा थाले.               | <b>C</b> ?         |          | ९ इोडुआ             | . ,,     | 27         | पांती नं.                               | . ₹        | १२८                  |
| •          | टाणचा व वालदा वारीघाटा के देव                   | т                  | :        | १• डोडुआ            | • 1)     | 23         | पांती नं                                | <b>.</b> २ | <b>१</b> २०          |
| ଓ ୯୩       | टाणमा च चाळ्डा वारावाटा पा पपा<br>. ८२ से ८५.   | 1                  |          | ११ वेलांगरं         | î. "     | "          |                                         |            | <b>{</b> \$0         |
| Ä          | •                                               |                    | ;        | १२ धाणता            | . ,,     | <b>5</b> , |                                         |            | 1\$1                 |
| _          | (लोटाणचा)                                       |                    | ;        | १३ चंद्रावत         | ी परगने  | सांतपुः    | ₹.                                      |            | <b>{</b> \$ <b>{</b> |
|            | धनारी परगने गोद्दीडा (रामपूत दावे.)             | ८२                 |          | १४ बालदा            | परगने १  | पामेरा (   | ( छोटभाई                                | .)         | <b>१</b> ३२          |
|            | सादलवा ,, पिन्डवारा ( ,, )                      | ८३                 | ;        | १५ होडुआ            | ,,,      | ,, छो      | टभाई राय                                | सिंदोत.    | १३१                  |
|            | स. नं. २ आ. ई. नाणा, इलाके नोधपुर.              |                    |          | १६ त्राण पः         |          |            |                                         |            | <b>१</b> ३३          |
| 3          | बालदा (वारीघाटा) परगने पिन्डबारा                | <b>CB</b>          | ;        | <b>ર</b> ુદ્ ( અ. અ | त. ) वाण | प्रगने     | भोराक                                   | छोटभाई.    | <i>१३</i> ४          |
| ९ हुंग     | ारावत देवडा रामावत व सवराव                      | त.                 | ;        | १७ सगालि            | या परग   | ने ख्णी    | •                                       |            | <b>१</b> ३५          |
| - 9        | <b>़ ८६ से ११६</b> .                            |                    | ;        | १८ नीवोडा           | परगने    | मगरा.      |                                         |            | १३५                  |
| •          | ( रामावत )                                      |                    |          |                     | _        | _          | _                                       |            |                      |
| Į.         | पाडिय ठिकाने के ठाकुर.                          | ૮૬                 | ११       | <b>डुंगरा</b> वत    | देवहा    | की         | मेरावत                                  | शाखाः      |                      |
|            | पालडी परगने खुणी.                               | 99                 |          | पु. १३७             | से १४९   | ξ.         |                                         |            |                      |
|            | यागंनीण " " की पालडी पाती न                     |                    |          | १ अरठव              |          |            | ·                                       |            | १३७                  |
|            | धागसीण " "की पाडिय <b>पांती</b> नं              | _                  |          | २ राडवर             |          | ,          |                                         |            | 135                  |
|            | . जावाल ठिकाने के ठाकुर.                        | १०१                |          | ३ बाडका             |          | 2)<br>11   | की प                                    | ांती नं. १ |                      |
| Ę          | नुन परगने मगरा की जावल पांती नं.                |                    | }        | ४ बाडका             |          | "          |                                         | तीनं २     |                      |
| v          | र्सीदरत परगने पामेरा.                           | १ ०४               | }        | ५ वाहक              |          | "<br>"     |                                         | ती नं. ३   | tst.                 |
| 6          | नीरायल परगने मंदार पांता नं. १                  | १०५                |          | ६ भेव.              | יי<br>וו |            | 40.                                     |            | १४१                  |
| ٩          | नारादरा परगने झोगा.                             | <b>१</b> ∙६        |          | ६ (अ.)              |          | 4)<br>))   | के छोट                                  | च्याहै.    | रधर                  |
| १०         | न्योदा " " छोटभाई.                              | १०६                |          | ७ उत्तमण            |          |            | 4, 01.                                  |            | 188                  |
|            | (सवरावत)                                        | . •                | }        | ८ पोसारि            |          | -,         | । पांती के                              | क्षेटमाई   |                      |
| ११         | महवारा (उड) परगने होरा.                         | १०७                |          | ९ हसाड              |          |            | . 11 4                                  | <i>-</i>   | 188                  |
| १२         | स्यराटा परगने मगरा.                             | १०८                |          | १० रामपुर           | •        |            | की भेचकी                                | पांती.     |                      |
| १ः         | ६ सवली परगने झोरा. (पट्टे सारणेश्वरर्ज          | t.) <b>१</b> ०९    | }        | परगने               |          |            | *************************************** |            | <b>१</b> ४६          |
| <b>₹</b> 1 | ४ फ़ुंगणी परगने मगरा. पांती नं. २               | १०९                |          | र१ खणदा             | •        | ने खणी     | ष उनके                                  | छोटभाई     |                      |
|            | ४ स. फुंगणी ,, ,, के छोटभाई.                    | र१र                | 1        |                     |          |            | गांम में है                             |            | रुष्ट                |
|            | ५ घारेयडा परगने खूणी. पांती नं. १               | <b>₹₹</b> ₹        |          | १२ मोसार            |          |            |                                         |            | \$86                 |
|            | ६ षारेयहा ,, ,, पांती नं. २                     | <b>१</b> १२        | }        | १३ फतायु            | रा "     | <b>))</b>  | ( नाओ                                   | लाद. )     | १४९                  |
|            | ७ मदीओं परगने सगरा के ठाकुर.                    | ११३                | ]        |                     |          | _          |                                         | •          |                      |
|            | ७ स. मुदीओं,, के छोटमाई.                        | ११३                | १२       | इंगरावत             | देवडा    | की         | अमरावत                                  | शाखा       |                      |
|            | ८ जामोत्रा परगने शोरा.                          | <b>११</b> ೪        |          | पु. १५०             | नं १५    | ۹.         |                                         |            |                      |
| ₹          | ८ अ. मुरेटी इलाके इंडर में जामीया के            | 110                | 1        | १ जोगापु            | ्रा परग  | ने युणी    | के छोटम                                 | ı£.        | १५०                  |
|            | छोटसाई.<br>४ व्या कोलको क्यांचे कोलक वें क्या   | ११५<br>            | {        | २ गोला              | ,,       | ,,         | पांती                                   | •          | 240                  |
| •          | ८ आ. जोगाणी इलाके जोषपुर में जामो<br>के छोटमाई. |                    | 1        | ३ गोला              | 1,       | ,,,        | पांती                                   |            | रदर                  |
| ,          | ्र सिरोडकी परगने मगरा.                          | <b>१</b> १५<br>११५ |          | र्ष्ट गांवा ब       | ct. "    | ,          |                                         | खाद)       | 141                  |
|            |                                                 |                    | 1        | ५ बुद्रेरी          |          | **         |                                         | -7         | १५२                  |
| ₹• 3       | हंगरावत देवडा म्रावत के सामन्तिस                | हात.               |          |                     | लगमात्र  | • परगः     | ने खुणी.                                |            | 848                  |
|            | पृ. ११७ से १३६.                                 |                    |          | ७ जीयर              |          | _"         | ,, B                                    | ोटमाई      | 148                  |
|            | र कालंबी ठिकाने के ठाकुर.                       | ११६                |          | ८ जोयर              | श के छो  | टमाइँ व    | थनापुरा                                 | व पोर्व    | T                    |
|            | २ कांकेदरा परगने मगरा.                          | १२३                | <b>.</b> | इलाके               | कोषपुर   | क अम       | रावत.                                   |            | १५४                  |

| प्रकरण  | विषय व बाबत                                                  | कौन पृष्ट पर्                | प्रकरण .   | विषय व बाबत                                            | कौन पृष्ट पर   |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 73 ई    | हंगरावत के भीमावत व ः                                        | <b>वर्जुनोत</b> .            | 84         | भरुडी ईलाके जोधपुर के बजावत.                           | <b>{&lt;8</b>  |
| • • • • | पृ. १५६ से १५८.                                              |                              | <b>१</b> ६ | वटा लोटीवाटा परगने शोरा खारल.                          | <b>{&lt;8</b>  |
|         | २. ८ १५ त ५ १०.<br>१ भूतगांव परगने होरा (भीमावत              | ) १५६                        | १७         | मणादर के वज्ञावत छोटभाई (लापता.)                       | १८५            |
|         | २ भुत परगने मगरा दूसरी पांती नं. १                           |                              |            | (हरराजीत्)                                             |                |
|         |                                                              |                              |            | देलदर परगने झोरा पांती नं. १                           | १८५            |
| ₹8 ₹    | <b>3</b> · · · · <b>2</b> · · ·                              | गंडणोत-                      | -          | देलदर ,, ,, पांती नं. ३                                | १४६            |
|         | पृ. १५९ से १७०.                                              |                              |            | देलदर ,, ,, पांती नं. २                                | १८६            |
|         | ( कुंभावत )                                                  | 94.0                         | _          | छोटालोटीचाडा परगने झोरा.                               | १८७            |
|         | १ सीलदर परगने मगरा छोटभाई.                                   | <b>१५९</b>                   |            | रावत के गांगावत. पृ. १८८ से १९३.                       |                |
|         | २ सीलदर ,, ,, पांती नं. २<br>३ मांडवारा (मेर) ठिकाने के छोटभ | _                            | -          | जेलां परगने मगरा. पांती नं. १                          | 166            |
|         | १ मांडवारा विकान के ठाकुर.                                   | 12. 547<br>858               | १          | સ. जेलાં. ,,     ,,      ,,     કોટમાર્દ્દ.            | १८९            |
|         | ४ (अ.) मांडबारा ठिकाने के छोटा                               |                              |            | जेलां ,, ,, पांती नं. १                                | १८९            |
|         | ५ पोइदरा परगने मगरा. (इश्वरती                                |                              |            | સ. जेळां ,, ,, ુ,, છોટમાર્જ.                           | १९०            |
|         |                                                              | १६५                          |            | फलवदी " " (इंसनायजी सहादेव                             |                |
|         | ६ तथरा. ""<br>'मांडणीत)                                      | •••                          |            | सणपुर " " पांती नं. १                                  | १९१            |
|         | ७ लाय परगने शोरा खारल पांती व                                | તે. <b>ર ર</b> દ્દ           |            | सणपुर ,, ,, पांती नं. २                                | १९२            |
|         | ८ लाय " " " पांती नं                                         |                              | · ·        | वडीपुनंग इलाक कोघपुर के गांगावत.                       | १९३            |
|         | ८ अ. लाय ,, ,, ,, पांती नं                                   |                              | १७ हुंग    | ारावत के भेदावत ए. १९४ से २००.                         |                |
|         | છોટમાર્દ્ર.                                                  | १६८                          |            | चूली परगने खूणी पांती नं. १                            | १९४            |
|         | ९ तलेटा ,, ,, ,,                                             | १६८                          |            | अ. चूली, ,, छोटमाई.                                    | १९५            |
|         | <b>१</b> ० छीबागांव परगने खूणी.                              | १६९                          | 1          | चूली व चोटीला परगने खूणी पांती नं.                     |                |
| ;       | ११ मांढ।णी परगने होरा खारल.                                  | १७०                          |            | गोडाणा. , ,,                                           | १९८            |
| १६      | डुंगरावत देवडा वजावत व ह                                     | रराजीत.                      | 3          | पिन्डवारा में भेदावत राजपूत.                           | १९९            |
| •       | पु. १७१ से १८७.                                              |                              |            | . गढरा ईलाके पालणपुर के भेदावत.                        | १९९            |
|         | १ मणादर परगने झोरा खारल के                                   | छोटमाई. १७१                  | ६          | तेलपुर परगने पिन्डवारा में भेदावत                      | २००            |
|         | क्रोधपुर रियासत के नोब                                       |                              |            | राजपूत.<br>छोटीपुनंग इलाके नोधपुर के मेदाबत.           | ₹00            |
|         | वाणनी, घागदु. सादि के रूप्रसि                                |                              | 1          | -                                                      | (00            |
|         | ( घनावत )                                                    |                              |            | ल्लणवा डुंगरावत. पृ. २०१ से २०८.                       | _              |
|         | २ सतापुरा परगने झोरा खारल पां                                | ती मं. १ १७४                 |            | वीरवादा परगने पिन्हवारा.                               | २०१            |
|         |                                                              | ती नं. २ १७५                 |            | अ. बीरवाडा ,, , के छोटमा                               |                |
|         |                                                              | ती नं. १ १७५                 | Įi.        | र घोरोली , " (ना आला                                   |                |
|         |                                                              | ति नं. २ १७६                 | 1          | ्सोणवाडा ,, ,, में मालणव<br>राझपूत.                    | ा<br>२०३       |
|         |                                                              | छोटमाई १७६                   | ١,         | \                                                      | २०४            |
|         | ७ येरापुरा परगने सिरोही.                                     | रेख्ह                        |            | र हागार " " " "<br>६ सोणवाडा व नांदीआ. "               | २०४            |
|         | ८ मोरली ,, खूणी.                                             | <b>00}</b>                   | •          | संवरली परगने पिन्डवारा                                 | <b>२०</b> ४    |
|         | ९ झाडोली " झोरा कारल पां                                     |                              |            | ९ पालढी परगने खूणी में मालणवा राजप्                    |                |
|         | * *                                                          | तीनं.२ <b>१७</b> ८<br>तीनं.२ |            | ८ वीरोली परगमे पिन्डवारा में माल <sup>ए</sup>          |                |
|         | १० अ. झाडीली " " पां<br>के छोटमाई                            | ता न. <b>र</b><br>१७९        |            | राजपूत.                                                | २०६            |
| •       | क्ष छाटनारः<br>११ अणदोर "सूणी (पट्टे सार्                    |                              | 1 .        | ९ मूरी परगने पिन्डवारा के मालणवा                       | জী             |
|         | पांती नं. १                                                  | गम्बरका)<br><b>१७९</b>       |            | संबरली में हैं वह.                                     | २०६            |
|         | १२ अणदोर " " पांती नं.                                       |                              | 1 8        | <ul> <li>सीयेरा परगने पिन्डवारा पांती नं. १</li> </ul> | 200            |
|         | १३ बावली , मगरा पांती १                                      | , ,,,,,                      | 1 8        | १ सावेरा ,, ,, पांतानं. २                              | २०८            |
|         | (ना भोलाद.)                                                  | १८१                          | १९ व       | ीतावत व मामावली के गोसलावत <b>दे</b> व                 | हा.            |
|         | १४ बायली ,, ,, पांती नं.                                     |                              |            | पु. २०९ से २१३.                                        | i — <b>▼</b> : |
|         | १३ अ. आ. बावली ,, के छोटभ                                    |                              |            | १ पामेरा में कीतावत रामपूत.                            | २०९            |
|         | १३ इ. ई. बावली " "                                           | <b>१८</b> ३                  | 1          | २ सणदरा इलाके जोधपुर में कीतावत.                       | ₹₹•            |
|         | •                                                            | •                            | •          |                                                        |                |

t t

| प्रक्रण | विषय व नावत                                                               | कौन प्रष्ट पर      | प्रकरण | विषय व नावत कीन                                                         | 经有          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | <ul> <li>विज्ञापुर एलाके कोधपुर में कीताव</li> </ul>                      | ात                 |        |                                                                         | c f f       |
|         | रासपूत.                                                                   | 288                |        |                                                                         | रेड्रे उ    |
|         | ध मामायली परगने पामरा के छोटभाई.                                          | <b>२११</b>         |        | ७ रेयदर परगने मंदार (व पांघावादा                                        | •           |
|         | ६ मामायली , , पाती नं. १                                                  | २१३                |        | ई. पालणपुर.) के चीबावत.                                                 | २३७         |
|         | ६ मामावली ,, ,, पांती नं. २                                               | २१३                |        | ८ दुसा परगने मगरा के चीवाषत.                                            | <b>२३८</b>  |
| 30      | बटगांमा व वागिंदया देवडा. पू. २१४ से २१                                   | ٤.                 |        | ९ चीवावत रामपूर भारजा व सासरवादा                                        |             |
| ν       | १ घडगांम ईलाके सोधपुर                                                     | રશ્ય               |        | परगने रोद्दीढा ( राजपूत दावे. )                                         | 355         |
|         | २ आकुना परगने मगरा पांती ने १                                             | સ્થદ               |        | ९ (अ.) भारजा के चीवावत (राजप्त                                          |             |
|         | • • •                                                                     | <b>२१७</b>         |        | दाव ).                                                                  | २३९         |
|         |                                                                           | - 1                |        | ९ (आ) स्नासरघाडा के चीवावत (राजपूत<br>दावे.)                            | २४०         |
| २१      | वोटा चौहान (सियाणा इलाके जोधपुर                                           | ).                 | 20     |                                                                         | 160         |
|         | y. ૨ <b>१</b> ९ સે ૨૨૨.                                                   | २१९                | 48     | अवानत उर्फ अवसी चौहान. पू. २४१ से २४९.                                  |             |
| 22      | वालोतर चौहान (होडीयाली इलाके जौधपुर                                       | r)                 |        | १ देलदर परगने सांतपुर पांती नं. १.                                      | 588         |
| • • •   | पृ. २२३ से २३१-व.                                                         |                    |        | १ (अ) देलदर के छोटभाई पांती नं. १.                                      | २४२         |
|         | •                                                                         |                    |        | २ देखदर पांती नं. २ ( नाओळाद).<br>३ काईब्रा परगने रोहीडा के अयावत पांती | <b>5</b> 55 |
|         | १ बोडीआली ठिकाने के रावजी व                                               | २२३                |        | नं. १ च पांती नं. २ ( नाओळाद ) वालसा.                                   | 202         |
|         | दूमरे वालोतरी ( जिसमें १ सरली                                             |                    |        | ४ मुद्दरला परगने सांतपुर के अनायत                                       | 445         |
|         | यालांतर पांती नं. १. २ सेराणा, ३ माहर                                     |                    |        | ( नाओलाद ) सालसा.                                                       | રુષ્ટ્ર     |
|         | ध मोरू, ५ भेंसवाडा, ६ सेंदरिया पां. नं.<br>७ सेंदरिया पांती नं. २, ८ वेदा |                    |        | ५ मानपुर परगने सांतपुर के अवावत                                         | 404         |
|         | ९ आलाबा पांती नं. १, १० आल                                                |                    |        | ( नाओलाद ) सालसा.                                                       | રષ્ટ્રષ્ટ   |
|         | पांती नं २. ११ रियायाम, १२ पाय                                            |                    |        | ६ ओड परगने सांतपुर के अवायत.                                            | २४४         |
|         | १३ मालपुरा पांती नं. २, १४ पसाण                                           |                    | 1      | ६ (अ) ओह ,, , के छोटमाई.                                                | २४५         |
|         | १५ सगालिया पांती नं, २ सादि )                                             |                    |        | ७ तरतोली ,, ,, के अयावत.                                                | २४६         |
|         | पुरतनामें हैं।                                                            | •                  |        | ८ भामतरा ., ,, ,,                                                       | २८६         |
|         | २ अगयरी के बालोतर व १ कुवाला,                                             | २३१-अ              | 1      | ९ को घरली ,, ,, ,, पांती नं. १                                          |             |
|         | २ गुडा, ३ सरली पांती नं. २ के                                             | २३१-व              |        | ( नाओलाद ) खालसा                                                        | २४६         |
|         | यालोतरों के पुरतनामें दिये गये हैं.                                       | ••                 |        | ९ (अ. आ. इ.) कीवरली प्रगने सांतपुर के                                   |             |
| વરૂ     | चीवावत चौहान. पृ. २३२ से २४०.                                             |                    |        | सवावत पांती नं. १ के छोटभाई.                                            | ২৪७         |
| • •     | र चीवावत वंशवृक्ष.                                                        | २३२                | 1      | १० कीघरली परगने सांतपुर के अवायत<br>पांती नं. २.                        | 204         |
|         | २ जामठा परगने मंदार के चीवायत.                                            | 777<br><b>28</b> 4 |        |                                                                         | 585         |
|         | ३ मागाणी परगने पामेरा ,, पांती नं                                         |                    | 1      | ११ मोरयला परगर्न सातपुर क अवावत<br>पाती नं. २.                          | રક્ષ્ટ      |
|         | ४ वागाणी ,. ,, ,, पांती नं                                                |                    | 1      | १२ तहांगी परगने रोहिदा के अवायत.                                        | રકષ્        |





# योजूदा महाराजा साहव सिरोही.



महाराजाधिराज महाराव सर स्वरूपरामसिंह साहव वहादुर.

# चौहान कुल कल्पद्रुम.

#### विभाग २ रा.

( सिरोही के समस्त चौहान सरहार ),

#### प्रकरण १ ला.

## सिरोही रियासत के चौहान सरदारों की शासाएं.

सिरीही रियासत के देवडा चौहान राजवंश को इतिहास इस पुस्तक के प्रथम विभाग में आचूका है, परन्तु सिरोही रियासत के समस्त देवडे चौहान सरदारों की तरफ से इस पुस्तक के लेखक को यह सूचना की गई कि, हम लोगों का एक सम्पूर्ण वंशवृक्ष अलाहिदा विभाग से मुरतिव होकर छपवाया जावे. उसपर सिरोही रियासत से जिस २ चौहान सरदारों को आजीविका दी गई, व उनमें से उनके खानदान वाले सिरोही रियासत में विद्यमान है, उन सरदारों के सम्पूर्ण वंशवृक्ष (जिसमें उनके छोट भाईओं भी शामिल है.) ताजिमी ठिकानों के संक्षिप्त इतिहास के साथ, अंकित किये जाकर यह पुस्तक मुरतिव किया गया है. विक इतिहास की ब्रुटी न होवे उस कारण से जो जो सरदारान की जागीरें गैर रियासत में चली गई है, उनके पाटवी सरदारों के वंशवृक्ष भो संक्षिप्त वृतान्त के साथ अंकित किये गये है, जिससे यह हाल मालूम हो सके कि सिरोही के चौहान राजवंश के अमुक २ सरदार वर्तमान समय में अमुक स्थान पर विद्यमान है.

वस्तुतः सिरोही राज्य की स्थापना करने वाला मूल पुरुष देवडा लूंभकर्ण उर्फ लूंभा ने चंद्रावती नगरमें राज्यस्थान करने वाद सिरोही के देवडा चौहान राजवंश की शुरूआत हुई है, परन्तु महाराव लूंभकर्ण ने चंद्रावती में राज्यस्थान कायम करने वाद जालोर के राव मानसिंह उर्फ माणीजी को ओलाद वाले (जो १ बोडा, २ वालोतर, ३ चीवा, ४ अवसी उर्फ अवावत, शाखा के नामसे प्रसिद्धि में आये है, उनके वंशज.) महाराव लूंभकर्ण की सेवा में उपस्थित होनेसे उनको सिरोही रियासत से आजीविकाएं देनेमें आई, वैसे महाराव लूंभकर्ण के भाईओं को भी सिरोही रियासत से जागीरें दो गई, इस कारण से सिरोही रियासत के देवडे चौहान सरदारों के उपरांत बोडा, वालोतर, चीवा, व अवावत चोहान सरदारों का समावेश भी सिरोही के चौहान सरदारों में होता है, जिसले इस पुस्तक में सिरोही के चौहान सरदारों के वास्ते, जालोर के राव मानसिंह उर्फ माणीजी को मूळ पुरूष अंकित करके, उससे अलग हुई हरएक पेटा शाखाओं के सरदारों के शृंखलावस वंशवृक्ष देने में आये है. इसपर से उम्मेद की जाती है कि सिरोही रियासत के सरदारों की इच्छा पूर्ण होगी.

#### १ वंशवृक्ष राजकुल सिरोही के चौहान





उपर के वंशवृक्ष में नं. में लक्ष्मणिसंह को चंद्रावती से 'सकुडा' की जागीर मिली थी, मगर उसके वंशज मेवाड में चले जानेसे वह 'वावनगरा देवडा' कहलाये, और नं. में लृंढराय को 'उमरणी' (अमरावती) की जागीर मिली थी, उसकी ओलाइ वाले मालवा में 'वसी' गांव में चले गये, जो 'वसी के देवडे' कहलाये. इन दोनों शाख़ों के देवडों का जो कुछ इतिहास प्राप्त हुआ वह प्रथम विभाग में अंकित हो चृका है, उनके सिवाय इस वंशवृक्ष में जो जो नाम अंकित हुए है, उनकी ओलाद वालों के वंशवृक्ष यह दृसरे विभाग में उनसे नीकली हुई पेटा शाखाओं के क्रम से अंकित किये है, और खास करके सिरोही के महाराव से नजदीक के भायातों के प्रकरण पहिले अंकित करके उसी सीलसिटे दृसरे भायातों के क्रमवार पुश्तनामे लिखने में आये है.

इस वंशवृक्ष में अंकित हुई शाख वालों की जागीरें सिरोही के महाराव के तरफ से देने में आई थी, परन्तु उनमें से नं. है वोडा शाखा की (सियाणा पट्टे की जागीर) व नं. है वालोतर शाखा की (डोडियाली पट्टे की जागीर) और नं. है वडगामा देवडों की (वांकडीया वडगांम पट्टे की जागीर) जागीरें वि. सं. १६३१ में महाराव स्रताणित के समय में जालोर के खान मलेकखान की तेहत में सिरोही रियासत से दी गई, जिससे इन शाखाओं वालों की जागीरें वर्तमान समय में जोधपुर रियायत के तेहतमें विद्यमान है, नं. है चीवावतों की कितनीक जागीरें पालणपुर रियासत के तेहत में वि. संवत् १८७३ में चली गई है, वैसे ई. स. १८५३ (वि. सं. १९१९) में सिरोही रियासत की सरहद अंग्रेज सरकार ने तय की उसमें लखावत सरदारों के कितनेक गांव पालणपुर की रियासत के तरफ गये है, परन्तु उन गांवों की जागीर लखावतों के तरफ रहनेसे, वे लोग उन जागीर के वास्ते रियासत पालणपुर के सरदार भी गिने जाते है.

राजकुल सिरोही के वंशवृक्ष में नं. ११ मेहाजल की ओलाद वाले 'विसलपुर के लखावत' कहलाते है, उनकी व नं. २० पदश्रष्टमहाराव सुरताणसिंह की ओलाद वाले जो 'देवातरा के लखावत' कहे जाते है, उनकी जागीरें वर्तमान समय में जोधपुर रियासत में है.

सिरोही इलाका के सरदारान का प्राचीन इतिहास देखते मालूम होता है कि, उनके मूलपुरुपों को रियासत से आजीविका में जो जागीरें मिली थी, उनमें समयानुसार रह बदल होता आया है, जिसमें खास करके राज्य की अच्छी सेवा करने वालों की जागीरें बढाने का, व राज के हुकम में न रहने वालों की जागीरें वापिस लेनेका अगर उसमें कमबेस या रहवदल करने के दाखले जगह २ नजर आते हैं. उसी मुआफिक रियासत से मिली हुई आजीविका छोडकर गैर रियासत में जानेपर, या भाइवंट होकर राज्य से मिली हुई जागीर तकिसम होकर अलग हुई जागीर का सरदार नाओलाद गुजरने पर, उनकी जागीर रियासत में खालसा होने की प्रणालिका प्राचीन समय से ही विद्यमान होना, सरदारों के पुश्त नामे से पाया जाता है.

सिरोही रियासत के राजिवयों में अपुत्रवान होने की हालत में गोद लेनेका एक भी दाखला इस वंशवृक्ष में नहीं मिलता है, परन्तु दूर के भायातों में अपुत्रवान होनेकी हालत में कितनीक जागीरों में, रियासत से गोद मंजूर होने पर दत्तक पुत्र उस जागीर के मालिक हुए हैं, और कितनीक जागीरें खालसे हुई हैं, ताल्पर्य यह है कि अलग हुई जागीर कें सरदार (जिसमें छोटभाईओं का भी समावेश होता है.) अपुत्रवान होनेकी हालत में उनकी जागीर के वास्ते किसी को गोद रखना, या वह जागीर खालसा राज करना, अगर उस जागीर को मजराणा लेकर उनके नजदीक के रिश्तेदार को इनायत करना, यह वातें सिर्फ महाराव की मर्जी पर होना इस वंशवृक्ष की ख्यात से पाया गया है, जिसमें अकसर करके अलग हुए छोट भाईओं की जागीर नाओलाद होने पर, वह जागीर उनके पाटवी सरदार को नजराणा लेकर इनायत करने के दाखले ज्यादह

मालूम होते हैं, और ऐसी छोटभाईओं की जागीर खालसे राज करने के दाखले भी कहीं २ पाये गये है.

इस विषय में (जागीदारों के जागीर की क्या प्रणालिका सिरोही रियासत में विद्यमान हे.) सिरोही रियासत के पुराने दफ्तर से यह प्रणालिका होना (सिरोही के दिवान मूंशी अभीनमांहमद की केफियत से.) मालूम हुआ है कि, अलग हुई जागीर के जागीरदार या छोटभाई नाओलाद होने पर, उनकी जागीर के वास्ते गोद मंजूर करना, या वह जागीर खालसे रखना, या दृसरे किसीको नजराणा लेकर इनायत करना, यह रियासत की मर्जी पर है, परन्तु इस तरह होनेसे एकसा धोरण न रहने के कारण, मोजूदा महाराव साहव ने ई. स. १९२३ (वि. सं. १९७९) में जागीदार कानून मुकरर किया है, जिससे अब उस कानून मुआफिक ऐसे सवालों के तसिपये होते है, विहक ऐसे मुआमिले तय करने के वास्ते इपेसियल तोरपर जागीरदार कमीटी मुकरर की है, जिससे आसानी से तसिपये हो जाते हैं.

सिरोही रियासत के सरदारान को जो जागीरें दी गई है, उनको वेचांण, रहन, या तबादला करने का उन जागीर के सरदारों को मुतलक हक नहीं है, क्यों कि जमीन को मालिक रियासत है, और सिर्फ जागीर की आमदनी पानेका जागीरदार को हक हैं. इस कारण से सिरोही के सरदारों को जागीर उनके खानदान के हाथ से गर कोम के सख्तों के तरफ या दूसरे खानदान वालों के तरफ नहीं जाते, उन्हीं जागीरदारों के खानदान में चली आ रहीं हैं.

सिरोही रियासत के सरदारों से प्राचीन सगय में राजहक कितना लिया जाता था, उसके लिये कोई मुकरर बात होनेका दाखला नहीं मिला है, परन्तु यह मालूम हुआ है कि, कुल सरदारों की जागीर से चीटी, लबाजमा, तोपझुंडा, तलबाना, फौजवल, बराड, रोजीना, दहानगी, अमामी, आदि लागतों के नाम से राजहक वसूल होता था, बिक वि. सं. १८५६ (महाराव वेरीसाल दृसरे के समय में ) में ऐसी लागतें वसूल होनेकी वही देखते पायां जाता है कि, इन लागतों के नामसे इतनी +वडी रकम

<sup>+</sup> निरोही न्यातन के नागीरद में के गांतों से वि. तं. १८८० पहिछे हरपाल रामहक के नामसे रक्तम ली नाती भी उमके आंकरों के माम वि. तं. १९८० के सेटलमेन्ट से नये उहसव में आंकरे मुक्तर हुए (आठ आनी राम हक के) उसका चंद्र गांचों का मुक्तवता.

|    | नाप मागीर    | યિ. મે. १८५६ મેં | वि. सं. १८६५ में  | मीनूदा सेटिश्मेन्ट वि. सं. १९८० में |
|----|--------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 3  | दिकाणा नाताल | <b>३</b> ३२६)    | दालया नहीं मिद्रा | ११२७                                |
| २  | रोटुभा       | २१४२।            | 1)                | १३९६१                               |
| ર્ | भरदवादा      | २७७३1            | 17                | १३२५)                               |
| ş  | स्व          | इद्षश्च          | 11                | <i>२२१</i> ४)                       |

जागीरदारों से वसूल होती थी कि, वाजे गांवों में वर्तमान समय में उस जागीर में रियासत का आठआनी हक होने पर भी, उत्तरी रकम वसूल नहीं आती है. इसके सिवाय जब २ रियासत के ऊपर दुश्मनों का आक्रमण होता था, या रियासत को फोज वंदी की जरूरत होती थी, तब फोजवाब के नाम से खास तौर पर कुल इलाका के गांवों से, फोजवाब वसूल ली जाती थी. इस तरह होनेसे सिरोही इलाका के सरदार राजहक अदा करने में इतने तंग हो गये कि, महाराब उदयभाण के समय में (वि. सं. १८६५ से १८७५ तक में) मोंका पाकर इस सख्ती से वचने के कारण, कितनेक असरदारों ने (लखाबत, चीवावत आदि जिनकी जागीरें पालणपुर की रियासत के सरहद पास थी.) पालणपुर की मातहती में जाकर, पालणपुर रियासत को अपनी जागीर के गांवों में से 'पडापान ' (हरिकस्म ) की आमदनी में से आधा हिस्सा देने के इकरार लिख दिये.

महाराव उदयभाण की राज्य कारकर्दगी अच्छी न होने के कारण, वह गद्दी से पद श्रष्ट किये गये, और उनके छोटे भाई राव शिवसिंह ने राज्य का काम अपने हाथ में लिया. महाराव शिवसिंह ने वि. सं. १८८० में अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करके राज सुधारने की तजवीज हाथ में ली, और जागीरदारों के साथ सेटलमेन्ट किया गया, उसमें जागीरी गांव से हरसाल जो वगैर घोरण की वडी रकम+ जास्ती के इलाज लेकर वस्ल की जाती थी, वह रिवाज मौकूफ करके ठिकाना निंवज, पाडिव, कालंदी, मोटागांव, व जावाल यह पांच ठिकानों के साथ छल आमदनी में से छः आनी बांट कर लेने का, और दूसरे जागीरदारों से जमीन की आमदानी में से आठआनी व दूसरी वाव लाग (घरिगन्ती, मवेसी, आदि) की शरह मुकरर करके वह छआमदनी राज में लेनेका ठहराव तहरीर हुआ.

| ५ घांणता | १६६१ | ११०श   | ६३.७  |
|----------|------|--------|-------|
| ६ सिभरत  | २१०० | २२० शु | ११८६) |

<sup>×</sup> पालणपुर में आधा हक लिख देने वाले नौहान सरदारों में वि. सं. १८७४ में मंदार के राजवी व शांयात्राद्धा के चीवापनों ने द्युरुआत की, और नाद में भटाणा, रहुआ, दनाणी, वागदा, मावल, गिरवर आदि नागिरदारों ने हक लिख दिया था. है कि किसी दुंगरावत ने या अवावनों ने हक लिख देनेका दालला नहीं मिलता है.

<sup>+</sup> ति. मं. १८८० पेश्तर जागीरी गांवों ये राजहक वस्त्र करने की पद्धति यह भी कि, राज की फीज के साथ राज का ग्रामाहित इसके में हरसाल दौरा करके हरएक गांव की रकम का आंकड़ा, उन गांव की आबादी पर नजर दे मुकरर करता था, यह रक्तम नहीं देने की हालत में उस गांव की मंत्री न रिआज को बतोर जामनी विरक्तार किये जाते थे.

रू मार्गारदारों के साथ वि. सं. १८७९-८० में जमीन के तिवाय की आयदनी राज में हिनेका टहराव हुआ था, परन्तु विननेक पर्य बाद उप आयदनी में से किननेक कागीरदारों को चार आना व कितनेक की आठ आनः हक दिया जाना शुरू हुआ है.

यह सेटलमेन्ट होने से जो जो जागीरदारों ने पालणपुर रियासत में आधा हक देना मंजूर करके पालणपुर की मातहती स्त्रीकार ली थी, उनके जो जो गांव अंग्रेज सरकार ने सिरोही रियासत में वि. सं. १८८० में सुपुर्द किये, उन गांवों में उसी मुआ-फिक आठआना राज हक सिरोही रियासत से लेना तय हुआ.

इस तरह होनेसे सिरोही रियासत के जागीरदारों के गांवों से बटवारा से, राज हक वस्ल होने लगा जो १०० साल तक चला, परन्तु उसमें कितनीक हरकतें आनेसे जागी-रदारों की तकलिफ व शिकायत रफे करने के लिये, मौजूदा महाराव साहव ने वि. सं. १९७९ (ई. स. १९२३) में जागीरदारों के साथ सेटलमेन्ट करने का कानून जारी किया. उस कानून की रूह से जागीरदारों को अपनी जागीर का पार्टीशन कराकर कायमी सेटलमेन्ट कराने का, व ४५ साल की मियाद के वास्ते नकद लगान मुकरर कराने का, रास्ता खुल जानेसे वहुत से जागीरदारों ने इस कानून मुआफिक पार्टीशन व नकद लगान का सेटलमेन्ट करालिया है, और जो बाकी है वह भी इस कानून मुआफिक अपना सेटलमेन्ट करा सक्ते है.



<sup>#</sup> मिन मिन जागीरदारों ने वि. सं. १९७९ के जागीरदारी सेटल्रमेन्ट के कान्त मुआफिक ठहराव करालिये है, उसकी नुंद उस जागीर के वंशावृक्ष के नीचे नोट में दर्न की है, उस नुंद में जो राज एक की आंनी लिखी है वह सिर्फ जमीन की आमदनी के राज हक के वास्ते है.

जागीरदारों से वसूल होती थी कि, वाजे गांवों में वर्तमान समय में उस जागीर में रियासत का आठआनी हक होने पर भी, उतनी रकम वसूल नहीं आती है. इसके सिवाय जब २ रियासत के ऊपर दुश्मनों का आक्रमण होता था, या रियासत को फोज वंदी की जरूरत होती थी, तब फोजवाव के नाम से खास तौर पर कुल इलाका के गांवों से, फोजवाव वसूल ली जाती थी. इस तरह होनेसे सिरोही इलाका के सरदार राजहक अदा करने में इतने तंग हो गये कि, महाराव उदयभाण के समय में (वि. सं. १८६५ से १८७५ तक में) मोका पाकर इस सख्ती से वचने के कारण, कितनेक असरदारों ने (लखावत, चीवावत आदि जिनकी जागीरें पालणपुर की रियासत के सरहद पास थी.) पालणपुर की मातहती में जाकर, पालणपुर रियासत को अपनी जागीर के गांवों में से 'पडापान ' (हरकिस्म ) की आमदनी में से आधा हिस्सा देने के इकरार लिख दिये.

महाराव उदयभाण की राज्य कारकर्दगी अच्छी न होने के कारण, वह गद्दी से पद श्रष्ट किये गये, और उनके छोटे भाई राव शिवसिंह ने राज्य का काम अपने हाथ में लिया. महाराव शिवसिंह ने वि. सं. १८८० में अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करके राज सुधारने की तजवीज हाथ में ली, और जागीरदारों के साथ सेटलमेन्ट किया गया, उसमें जागीरी गांव से हरसाल जो वगैर धोरण की वडी रकम+ जास्ती के इलाज लेकर वसूल की जाती थी, वह रिवाज मौकूफ करके ठिकाना निवज, पाडिव, कालंद्री, मोटागांव, व जावाल यह पांच ठिकानों के साथ कुल आमदनी में से छः आनी वांट कर लेने का, और दूसरे जागीरदारों से जमीन की आमदानी में से आठआनी व दूसरी वाव लाग (घरगिन्ती, मवेसी, आदि) को शरह मुकरर करके वह ७आमदनी राज में लेनेका ठहराव तहरीर हुआ.

| ५ घांणता | १६६१) | ११०ध   | ६३.७  |
|----------|-------|--------|-------|
| ६ सिधरत  | २१००  | २२० धु | ११८६) |

नोट—रराणी नीर घोरण की वसुत्रात से मौजूदा वि. मं. १९८० के सेटलमेन्ट में उपर्युक्त छः गांतों में आधी रक्तम आई है. इसके विराय खास तीर पर फीननान छी जाती थी जो अलग है.

<sup>×</sup> पालणपुर में आधा हक दिस देने वाले नौहान सरदारों में वि. सं. १८७४ में मंदार के रामवी व पांयावादा के पीवावनों ने शुरूआत की, और बाद में मटाणा, रहुआ, दवाणी, वागदा, मावल, गिरवर आदि नागिरदारों ने हक दिस दिया था. है कि किसी दुंगरावन ने या अवावनों ने हक दिस देनेका दानला नहीं मिलता है.

<sup>+</sup> ति. मं. १८८० पेश्तर जागीरी गांवों में राजहक वसूच करने की पद्धति यह भी कि, राज की फींज के साथ राज का मुमादिन इचाके में हरसाट दौरा करके हरएक गांव की रकम का आंकड़ा, उन गांव की आबादी पर नजर दे मुकरर करता था, यह रकम नहीं देने की हाटत में उस गांव की मवेमी व रिआया को बतोर जामनी विरक्तार किये जाते थे.

क नागीरदारों के साप वि. सं. १८७९-८० में जमीन के विवाय की आमदनी राज में छेनेका टहराब हुआ था, परन्तु निनंक वर्ष बाद उन आमदनी में से किननेक जागीरदारों को चार आना व कितनेक को आठ आना हक दिया जाना द्युरु हुआ है.

यह सेटलमेन्ट होने से जो जो जागीरदारों ने पालणपुर रियासत में आधा हक देना मंजूर करके पालणपुर की मातहती स्त्रीकार ली थी, उनके जो जो गांव अंग्रेज सरकार ने सिरोही रियासत में वि. सं. १८८० में जुपुर्द किये, उन गांवों में उसी मुआफिक आठआना राज हक सिरोही रियासत से लेना तय हुआ.

इस तरह होनेसे सिरोही रियासत के जागीरदारों के गांवों से बटवारा से, राज हक वस्ल होने लगा जो १०० साल तक चला, परन्तु उसमें कितनीक हरकतें आनेसे जागी-रदारों की तकलिफ व शिकायत रफे करने के लिये, मोजूदा महाराव साहव ने वि. सं. १९७९ (ई. स. १९२३) में जागीरदारों के साथ सेटलमेन्ट करने का कानून जारी किया. उस कानून की रूह से जागीरदारों को अपनी जागीर का पार्टीशन कराकर कायमी सेटलमेन्ट कराने का, व ४५ साल की मियार के वास्ते नकद लगान मुकरर कराने का, रास्ता खुल जानेसे वहुन से जागीरदारों ने इस कानून मुआफिक पार्टीशन व नकद लगान का सेटलमेन्ट करालिया है, और जो वाकी है वह भी इस कानून मुआफिक अपना सेटलमेन्ट करा सक्ते है.



<sup>\* ि</sup>मन भिन नागीरदारों ने वि. सं. १९७९ के नागीरदारी सेटल्मेन्ट के कानून मुआफिक टहराब करालिये है, उसकी वृंद उस नागीर के वंशायुस के नीचे नोट में दर्न की है, उस बुंद में मो राम हक की आंनी लिखी है वह सिर्फ नमीन की सामदनी के राम हक के वास्ते है.

#### प्रकरण २ रा.

**⇔∞∞∞∞∞∞∞** 

# सिरोही रिकासत के देक्डे कीहान राजियान.

रईस के नजदीकी भाईयात 'राजवी' गिने जाते हैं. सिरोही रियासत के राजवियों को अगले जमाने में 'रायजी या राजश्री' लिखा जाना, पुरानी लिखावटों से पाया जाता है, परन्तु महाराव शिवसिंह के कुमारों को 'राजसाहेवा' के इलकाव से तहरीर होतीथी, और वे 'राजसाहेवा' के नामसे मशहूर थे, परन्तु वि. संवत् १९८१ के दशहरा के दरवार में मौजूदा महाराव साहिव ने 'राजसाहेवान' को 'महाराज' की पद्दी इनायत की, अतएव अव वे 'महाराज' कहलाते हैं.

जहांतक मालूम हुआ रईस के नजदीकी भायातों में नाओळादी होनेपर, उनके पीछे दत्तक पुत्र लेनेकी रसम परंपरा से ही इस रियासत में नहीं है, विक कोई भायात नाखुश होकर या दूसरी रियासत में जागीर मिलने के सवव से, गैर रियासत में आवाद होजाय तो, उनकी ओळाद वालों का असली खानदान की जागीर से आजीविका पानेका हक रह वातल होना पाया जाता है, ऐसी सूरतों में राजवियों की जागीर वापस रियासत में आ जाती है.

राजवियों के तरफ जागीर कम भी हो, तब भी दरवारी जलूस में वें वडे दर्जे के गिने जाते है, और दूसरे सरदारों के मुकावले में मान मरतवा अधिक होता है. 'महाराजों' को खानगी मुलाकात में भी गद्दी की विछायत पर वैठक दी जाती है, जो रसम और सरदारों के लिये नहीं है.

सिरोही रियासत के सरदारों में वराय नाम जो सीसोदिये राजपूत है, उनको वाद देते दृसरे सब सरदार चौहान है, और वे सब जालोर के वंशवृक्ष में नं. ३ वाले राव माणीजी उर्फ मानसिंह की ओलाद के उत्तरोत्तर वंशज है. सिरोही राजकुल के वंशवृक्ष में नं. १ महाराव ' तखा ' के नामसे उसकी ओलाद वाले ' लखावत ' कहलाये है, जिससे मोजूदा रईस व राजवियान लखावत शाखा के है.

महाराव लखा के पुत्रों में से हमीरसिंह, शंकरसिंह, व मांडण यह तीनों नाओलाद होने के कारण उनकी जागीरें वापस रियासत के शामिल हो गई, इसी मुआफिक महाराव जगमाल के कुमार 'मेहाजल' को वागिसण पट्टा की जागीर सिरोही रियासत से दी गई थी, मगर उसकी ओलाद वाले पीछेसे जोधपुर की रियासत में चले जानेसे, वह जागीर रियासत में शामिल हो गई, इस समय में मेहाजल की ओलाद वाले जोधपुर इलाका के विसलपुर, वांकली, कोरटा, आदि पट्टां की जागीरों पर विद्यमान है. मेहाजल के बाद नं. १९ महाराव वेरीसाल के क्रमार नं. २० 'सूरताणसिंह ' राजवी की पंक्ति में था, मगर वह अपने भाइओं के साथ जोधपुर चले जानेसे उसको सिरोही रियासत से मुतलक आजीविका नहीं मिली, लेकिन जोधपुर रियासत में उनको 'देवातरा' की जागीर मिली, और उनके वंशज वहां रहे.

राजकुल सिरोही के वंशवृक्ष से मालूम होगा कि नं. रूर महाराव जगतसिंह के कुमार नं. रूर वदसिंह को भारजा की जागीर मिलीथी, परन्तु नह अपुत्रवान होने से रियासत में वापस आई, जो वाद में महाराव वेरीसाल नं. रूर वाले के कुमार नं. रूर अखेराव को देने में आई, लेकिन वह भी अपुत्रवान ग्रजरने से खालसे राज रही, इसी मुआफिक महाराव शिवसिंह के कुमार नं. रूर हमीरसिंह के तरफ भिमाना का पटा, व नं. रूर जामतसिंह के तरफ खाखरवाडा व खराडी की जागीर थी, वह भी अपुत्रवान होने से उनकी जागीरें रियासत के शामिल हो गई.

इस वक्त नजदीकी राजवियान जो 'महाराज' कहलाते हैं, उनके तरफ 'नादीआ' अजारी व जोगापुरा की जागीरें हैं, और उनसे दूर के 'राजसाहेवां ' कहलाते हैं उनके तरफ मंदार पट्टा को जागीर हैं, जो दो हिस्से में विभक्त होने से 'मंदार वडी पांती ' व 'मंदार छोटी पांती ' के राजसाहेवान कहलाते हैं. नं. कि सूरसिंह की ओलाद वाले नजदीकी रिश्ते में हैं, परन्तु उस ठिकाणे के सरदारों ने अपना विवाह शादी का सम्बन्ध उतार देनेसे, रियासत से उनके साथ राजवी के तौर से कोई तालुक नहीं रहा है. इस प्रकरणमें महाराव सूरताणिसह के पीछे के लखावतों का वंशवृक्ष दिया गया है, जिससे काछोली के लखावत इस प्रकरण में आये हैं, लेकिन वे राजवी नहीं गिने जाते हैं.

# नादीआ परमने पिन्डकारा के महाराज.

नं. १ नादीआ पट्टा की जागीर महाराव शिवसिंह के पुत्र रूष वाले जेतसिंह को वि. सं. १९९९ में दी गई, इसकी तीन राणीयां थी. १ चांपावतजी फतेहकुंवर, मालगढ के राठार मदनसिंह रामदानोत की पुत्रो, (जिससे कुमार अचलिंह का जन्म हुआ.) २ भटीआणीजी उमेदकुंवर चोमू के भाटी गुलावसिंह भभूतिसिंहोत की पुत्रो. ३ भटी-आणीजी सोहन कुंवर, वालरवा के भाटी मकनिसंह किशनिसहोत की पुत्रो, (जिससे कुमार शंभूसिंह और वाइजी चंदनकुंवर के जन्म हुए.वाइजी चंदनकुंवर को शादी जोधपुर के राजवी महाराज फतेसिंह के कुमार इन्द्रसिंह से की गई.)

राजसाहेव जेतिसह अच्छे घोडे सवार थे वि. सं. १९३६ की सालमें जब वजावतों के उपर फीज चढी तव झाडोली गाम सर करने में इसने वहुत वीरता से काम दिया था, ज्यादह जागीर पानेके वास्ते इसने अपने पिता महाराव शिवसिंह को हयाती में हो, अपने भाई जवानसिंह व जामतिमेंह को साथ रखकर बगावत की थी, मगर महाराव शिवसिंह का कैळाशवास होजाने वाद, महाराव उम्मदेसिंह ने अपने भाईओं को जागीरें देकर मना लिये.

नं. २ राजसाहेब अचलिंस अपने पिता के देहान्त होने पर पाट बैठे, इसकी दो शादी हुई थी, जिसमें एक बारडजी फूलकुंवर सुदासणा के ठाकुर पर्वतिंस्ह मोहोवत-सिंहोत की पुत्री के साथ, व दूसरी चांपावतजी उगमकुंवर भीमालिया के राठौर कैशरीसिंह उदेसिंहोत की पुत्री के साथ हुई थी. परन्तु दोनों राणीयां के प्रजा नहीं हुई.

राजसाहेब अचलिसंह अपुत्रवान देवलोक होनेसे, राजवियों के रिवाज मुआफिक नादीआ पट्टा की जागीर रियासत में खालसा हुई, लेकिन राजसाहेवा जेतिसंह के दूसरे कुमार नं. रें शंभूसिंह को ठिकाने से वंट नहीं दिया गया था, जिससे उसको नादीआ की जागीर खास शर्तों के साथ दी गई. जो इस समय नादीआ के महाराज हैं. इनको वि. सं. १९८१ में महाराज की पदवी इनायत हुई. महाराज शंभूसिह का विवाह मेवसीजी प्रतापकुंवर के साथ हुआ है, जो सणदरी के राठौर चंदनसिह भोपालसिंहोत की पुत्री है. महाराज शंभूसिंह की नावालगी में नादीआ जागीर की नीगरानी रियासत ने अजारी के राजसाहेवा जोरावरसिंह को सुपुर्द की थी.

१ वंशवृक्ष नादीआ के महाराज.



नोट—नादीआ पटा की जागीर में राजहक को छः आनी वटवारा से वसूल होती है. अफ़ारी परगने फिन्छकारा के महाराज.

अजारी पहा की जागीर महाराव शिवसिंह के पुत्र नं. उप वाले जुवानसिंह को वि. सं. १९१९ में, दी गई. इसकी राणी, राणावतजी राजकुंवर गांव भाणुंदा के शार्दृलसिंह गुलावसिंहोत की पुत्री थी, (जिससे कुमार जोरावरसिंह का जन्म हुआ.)

नं. २ जोरावरसिंह, अपने पिता के पीछे वालक अवस्था में पाट वेठे, उस समय नादीआ के राजसाहेव जेतसिंह ने इसकी परविरश की इसकी तीन राणीयां थी, जिसमें १ जोधीजी चांदकुंवर गांव रामा का शिवनाथिसंह जोरावरसिंहोत की पुत्री, (उससे वाई सरेकुंवर व कुमार अमरसिंह के जन्म हुए.) २ वाघेलीजी गांव देरोल कें देवीसिंह सवलिसहोत की पुत्री उमेदकुंवर. ३ कुंपावतजी गांव बुसी के अभूतिसंह दरजणिसहोत की पुत्री दानकुंवर, ( उससे इन्द्रकुंवर वाई का जन्म हुआ.)

राजसिहेव जोरावरसिंह को परगने पिन्डवारा की हुकूमत पर नियत कीये गये थे, जहां पर ता जिन्दगी काम किया, और अच्छा इन्तजाम रखा था.

नं. ३ अमरिसह अपने पिता देवलोक होने पर राजसाहेवा अजारी हुए, इनको वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरवार में महाराज की पदवी दी गई है. इनके छः राणीयां है, जिसमें १ राठोर दोलतिसह खेमिसहोत गांव गडा की पुत्री सतोककुंवर. २ राणावत उमेदिसंह पदमिसहोत गांव नाणा की पुत्री रसालकुंवर. ३ जोधीजी, गांव वाला के सरदारिसंह नाहरिसहोत की पुत्री उगमकुंवर, ४ भटीयांणीजी उच्छवकुमारी, गांव लवेरा के दरजणिसंह वक्तावरिसंहोत की पुत्री, ५ राणावतजी भूरकुंवर गांव नाणा के महोवतिसह पृथ्वीसिंहोत की पुत्री. ६ वाघेलीजी आणंदकुंवर गांव कुंवार के वाघेला रायिसह शिविसहोत की पुत्री है.

#### २ वंशवृक्ष अजारी के महाराज.

१ जुनानसिंह (देको देवदा चौहान राजकुल वंश्ववृक्षमें नं. २४ वाला.) २ जोरावरसिंह | ३ अमरसिंह ( मौनूदा महाराज अमारी )

नोट-अजारी ठिकाने की जागीर में राजहक चारआनी वटवारा से वसूल होता है.

## जोगापुरा परगने खूणी के महाराज.

जोगापुरा पद्टा की जागीर महाराव शिवसिंह (देवडा चौहान सिरोही राजकुल नं. कि वाले) के कुमार नं. कि तेजिसिंह को वि. सं. १९२६ में दी गई थो, लेकिन रांवाडा के टाकुर की तरफ से जोगापुरा गाँव पर अपना हक होनेका उजर पेश होनेसे, जोगापुरा खालसे रखकर, वि. सं. १९२७ में मणादर की जागीर दी गई, मणादर को जागीर के वास्ते झाडोलों के वजावत सरदारों ने अपना दावा पेश कर रक्खा था, वह रियासत से खारिज हो जानेसे, वि. सं. १९३६ के श्रावण विद ९ के दिन वडी फजर (जविक राज साहेव तंजिसह सोते हुए थे.) वजावतों ने अचानक हमला मणादर पर किया. मणादर टिकाने के राजपूतों को वजावतों ने पहिले से ही अपने पक्ष में कर रक्खे थे, जिससे उन्हों ने भी टिकाने का चचाव नहीं किया, और वजावतों का साथ जहां राजसाहेव

तेजिसिंह सोते हुए थे, वहां तक पहुंच गये. राजसाहेव ने उस हमले से कुछ भी लोफ नहीं खाते अकेलों ने सामना किया, लेकिन उस वक्त ठिकाने के आदमीओं ने सब हथियार अपने कब्जे कर लेना पाया गया, जिससे अपने विछाने में एक वंदृक भरी हुई मिली उसको उठाकर चलाई, जिससे मोरलो गाँव का वजावत सरदार जो इस हमले में मुखिया था वह मारा गया, लेकिन दूसरा लड़ने का कोई साधन पास न रहने से वजावतों को सफलता प्राप्त हुई, और उन्हों ने ठिकाने का सब माल असवाव लूट लिया. यह खबर लास के ठाकुर को होने पर उसने मणादर जाकर राजसाहेव तेजिसेंह को सिरोही पहुंचाए.

यह सब वृतान्त महाराव कैशरीसिंह को मालूम होने से, वजावतों को सजा देने के लिये, खाखरवाडा के राजसाहेव जामतिसंह की सरदारी के नीचे राज्य की फौज झाडोली पर भेजी गई, ईस फौज में राजसाहेव नादीआ जेतिसह व मणादर राजसाहेव तेजिसह भी शरीक थे. झाडोली के वजावतों ने कुछ घंटो तक राज्य की फौज का मुकावला किया, मगर उनके आदमी मारे जाने व जख्मी होने के कारण वे लोग गाँव छोडकर भाग गये, ओर राजसाहेव तेजिसह ने मणादर जाकर अपनी जागीर सम्भाली.

यह राजसाहेव फारसी व हिन्दी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, और अदालत वगेरह रियासत की कोटों में मुसाहिबी की थी.

इनकी राणी अमृतकुंवर समदरली के राठौर आयदानसिंह सालमसिंहोत की पुत्री थी, उससे कुमार दलपतिंह व मानिसंह और वाई जडाव कुंवर के जन्म हुए. वाई जडाव कुंवर का विवाह किशनगढ के राठौर रघुनाथिसह पृथ्वीसिंहोत के साथ किया गया. इसका देहान्त होने पर कुमार दलपतिंह मणादर के राजसाहेवा हुए.

नं.२ राजसाहेव दलपतसिंह ने मेओकॉलेज अजमेर में विद्याभ्यास किया, और कुंबर पद की हालत में शिवगंज आदि तहसिलों की हुकूमत पर थे. इनका पहिला विवाह चापावत रणजीतसिंह शार्दृलसिंहोत गांव धांमणी की पुत्री चत्रकुंबर, (जिससे कृष्णकुंबर वाई व धनकुंबरवाई के जन्म हुए.) व दूसरा विवाह गांव पावा के जोधा सूरताणसिंह जुहारसिहोत की पुत्री पेपकुंबर, के साथ हुए थे. यह अपुत्रवान गुजर जानेसे, इसकी जागीर खालसा राज हुई.

नं. रें महाराज मानसिंह ने मेओकॉलेज अजमेर में विद्याभ्यास किया है. इनके पिता राजसाहेब तेजसिंह ने अपनी ह्याती में ही, अपने पुत्रों के बंट के लिये बसीयत कर रियासत से तसदीक करा दिया था. उस मुआफिक मानसिंह ने अपने बढ़े भाई राजसाहेब दलपतसिंह सें मणादर में जागीर का बंट लेना चाहा, मगर नहीं मिलनेसे

रियासत में अपनी उजरदारी पेश की. रियासत की तरफ से वसीयत के मुआफिक रूपिये वारह सो के आमदनी की जागीर देनेका हुक्म दिया गया, लेकिन राजसाहेव दलपतिसह ने मणादर में से लागीर देना पसंद नहीं करने से, रियासत ने मणादर में राजहक की आंनी वढाकर उसको एवज में, हालीवाडा गांव की राजके हिस्से की जागीर दी, (इनका फैसला हुआ उसमें यह भी शर्त डाली गई कि कभी मणादर में नाओलादी होवे तो इनका उस पर कोई हक नहीं रहेगा.) मगर राजसाहेव मानसिंह ने वह जागीर पर न जाते चल दिया, सो कुछ अरसे तक एजन्ट गवर्नर जनरल राजपूताना के दफ्तर में आबू पर रहे, और पीछे डूंगरपुर महारावल के पास चले गये. महारावल ने महाराव कैशरीसिंह को इसके लिये सिफारिश करने से इनकी रजामंदी से ग्रुडा गांव जागीर में दिया गया, जहां पर एक साल रहे, फिर वहां सें भी नाखुश होंकर चले गये, जो बाद में महाराव साहिव के पास आकर अर्ज करने पर, महाराव ने इसकी मर्जी मुआफिक जोगापुरा गांव की जागीर दी, जहां इस वक्त आप रहते हैं वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरवार में महाराव साहिव ने इनको 'महाराज' का खिताव अता फ़रमाया, जिससे राजसाहेव के वजाय अब 'महाराज' लिखे जाते हैं. इनका पहिला विवाह गांव आलासण के चांपावत धुलसिह लखसिहोत की पुत्री धरणकुंवर से हुआ, ( उससे कुमार १ खुमाणसिंह २ अभयसिंह ३ रामसिंह के जन्म हुए. ) दूसरा विवाह गांव वीजापुर के रांणावत चत्रसिंह की पुत्री के साथ हुआ. महाराज मानसिह शंकर के वड़े भक्त है. और शराव आदि के व्यसन नहीं रखते है.

### ३ वंदावृक्ष जोगापुरा के महाराज.



नोट—जोगापुरा ठिकाने की जागीर में राजहक आठआनी का ठहराव है, परन्तुं वि. सं. १९७९ में दूसरे ठहराव से सालाना रु. ५००) राजहक के नकद लेने का तय हुआ है.

## मंदार प्रगने मंदार के राजसाहेबानः

मंढार ठिकाने की जागीर नं. रें महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह के तीसरे कुमार नं. रें जोरावरसिंह ( देखों देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष. ) को वि. सं. १७७५ में दी गई थी, उनके दो पुत्र केशरीसिंह व वष्तसिंह थे, उन दोनों के दरमियान मंढार की.

जागीर का पांचदुआई (तीन हिस्से वहे क्रमार को व दो हिस्से छोटे को ) वंट होकर दो पांती इस ठिकाणे में हुई. जिसमें वहे क्रमार कैशरीसिंह की 'वही पांती मंदार', व छोटे वख्तसिंह की 'छोटी पांती मंदार' इस नामसे जागीरें कहलाई गई. इस ठिकाने में राज हक आठ आनी वटवारा से वसूल होता है.

मंढार के राजिवयों को पहिले 'राजश्री 'का खिताब था, और कहाबत में 'मंढार साहेवा 'कहलाते थे, लेकिन पालणपुर रियासत से इनको 'राएजी 'व 'रावजी 'का खिताब तहेरीर में लिखा जाता है, और जोधपुर रियासत में क्राव १ व 'वांहपसाव 'की इजत हैं, सिरोही रियासत में इनका दर्जा सब सरदारों से ज्यादह और नादीआ, अजारी व जोगापुरा के महाराजों से कम गिना जाता है. वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरवार में मौजूदा महाराव साहिव ने मंढार की दोनों पांती के राजश्री को 'राजसाहेवा' का खिताब अता फरमाने से अब वे 'राजसाहवान 'हुए है.

### ४ वंशवृक्ष राजसाहेबा मंदार बडी पांती.

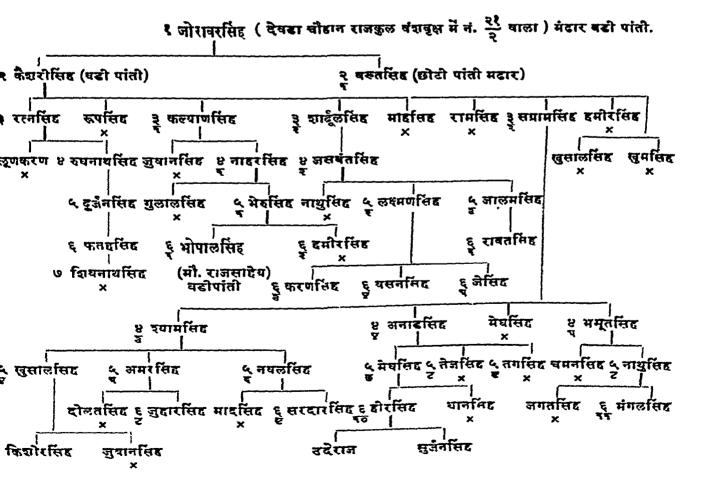

### उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप इतिहास.

नं. १ जोरावरसिंह को वि. सं. १७७५ में मंहार की जागीर मिली. इसकी माता वारडजी तब्तकुंवरदे सुदासणा के वारड सरदारसिंह की पुत्रो थी. यह वात मशहूर है कि माजी वारडजी सिरोही पधारते थे तब रास्ते में निंवन ठिकाने का गांव देदापुर के थाणेदार ने उससे दाण मांगा, जिससे महार व निवज दरमियान लडाई हुई, और जोरावरसिंह ने निंवज का देदापुर गांव छीन लिया. इसकी पुत्री गुलावकुंवरवाई की विवाह जोधपुर के महाराजा वजेसिंह के कुमार फतहसिंह के साथ किया गया. जोरावरसिंह ने वि. सं. १८१६ में बहुआ को सीख दी.

नं. २ कैशरीसिंह-अपने पिता के देहानत होनेपर मंढार वडो पांती के राजश्री हुए. इसके तीन राणो थी, जिसमें मेडतणोजी सुरजकुंवर सींदरली के राठौर जेतिसिंहोतः की पुत्री अपने पित के पीछे वि. सं. १८६१ में सती हुई. कैशरीसिंह की पुत्री सरसकुंवर वाई का विवाह जोधपुर के महाराजा भीमसिंह फतहसिंहोत के साथ किया गया था, जो जोधपुर में सती हुई.

नं. ३ रत्नसिंह अपने पिता गुजरने पर वि. सं. १८६१ में पाट बेठा. इसने सिरोही के महाराव उदयभाण से विरुद्ध होकर, मंडार दूसरी पांती के राजश्री; राजिसह व पांथा-वाडा के चीवा चौहान पदमसिंह को भी साथ रखकर, पालणपुर रियासत की मातहती में जाकर वि. सं. १८७४ का काती सुद २ के रोज अपनी जागीर की आमदनों की आधी पैदायश लिख दी, लेकिन अंग्रेज सरकार के तरफ से मंडार ठिकाना वापस सिरोही रियासत को सुपुर्द करने का हुकम होनेसे, वि. सं.१८८० के मागसर विद २ की तहरीर से पालणपुर रियासत ने सिरोही को सुपुर्द कर दिये. इसकी राणी चांपावतजी 'चंदादे 'वि. सं. १८८४ में अपने पित के पीछे सती हुई, जिसकी छत्री वि. सं. १८८६ में वंधाइ गई. केशरीसिंह की पुत्रो उमेदकुंवर वाई का विवाह उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के कुमार जुवानसिंह के साथ किया गया. इसने वि. सं. १८३७ में बहुआ को सीख दो थी. इसको कुंवर पदे की हालत में वि. सं. १८३० में जोधपुर रियासत से एक कुरब व वांहपसाव की इजत दी गई थी.

नं. ४ रूघनाथिंसह वि. सं. १८८४ में पाट वैठा, और वि. सं. १८८८ में बहुआ को सीख दी. इसका पुत्र नं. ५ दूर्जनिसिंह कुवर पदे देवलोक हुआ, जिसकी पुत्री गुलावकुंवर वाई का विवाह जोधपुर के महाराजा तस्तिसिंह के कुमार रणजीतिसिंह के साथ किया गया.

नं. ६ फतहसिंह वि. सं. १९२० में अपने दादे के देहान्त होने पर पाट बैठा. इसकी एक पुत्री चांदकुंवरवाई का विवाह जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह के पौत्र मोडसिंह

जोरावरसिंहोत के साथ हुआ, और दूसरी पुत्री कृष्णकुंवर का विवाह वांसवाहा के महारावल शंभूसिंह लक्ष्मणसिंहोत के साथ किया गया. इसका देहान्त होने पर नं. ७ शिवनाथसिंह वि. सं. १९४६ में पाट वैठा, मगर वह अपुत्रवान ग्रजर जाने से राजवियान के रिवाज मुआफिक मंढार वडी पांती की जागीर खालसा राज हुई. राजश्री शिवनाथसिंह की तीन राणीयां में एक करणावतजी मोहतनकुंवर समदरली के रावल स्र्रताणसिंह हिम्मतसिंहोत की पुत्री, व दूसरी राणी भटियाणीजी ग्रमानकुंवर गोठडा के भाटो लालसिंह नाथुसिंहोत को पुत्री, और तीसरी राणी चांपावतजी सरेकुंवर दासफां के राठोर शक्तसिंह वदनसिंहोत को पुत्री है, (जिससे वाई मोहनकुंवर का जन्म हुआ.) इनको वि. सं. १९२२ के जेठ सुद ७ को रियासत जोधपुर से कुरव १ व वांहपसाव की इज्ञत दी गई.

नं. १ राजसाहेव भोपालसिंह के वडाऊओं को आवाडा गांव जागीर में था. नं. ७ राजश्री शिवनाथिस का देहान्त होने पर उनकी राणी करणावतजी व चांपावतजी ने भी मंढार की वडी पांती की जागीर, खालसा राज करने की दरक्वास्त की थो. मगर मरहूम महाराव कैशरीसिंह साहिव का मुकाम मंढार हुआ, तब उनकी इच्छा मंढार वडी पांती का पडवा कायम रखने की होनेसे उसने नं. १ भोपालसिंह को खालसा की हुई मंढार की वडी पांती, खास शतों से इनायत करके वडीपांती के पाट वैठाया, जिससे आवाडा की जागीर व मंढार वडी पांती में से ग्रहवाडा गांव खालसे राज हुए. इस समय मंढार वडी पांती में राजसाहेव भोपालसिंह विद्यमान है.

वि. सं. १९८१ के दशहरे के दरवार में मौजूदा महाराव साहिव वहादूर ने इनको राजसाहेवा का खिताव अता फरमाया है, जिससे अव "राजश्री" के वजाए राजसाहेवा के इल्काव से तहरीर होती है. इनके तीन राणी जिस्मे १ चांपावतजी चमनकुं वर गांव दासफां के राठौर समरसिंह लालसिंहोत की पुत्री. २ भटीयांणीजी भूरकुंवर गांव डकातरा के भाटी सुमेरसिंह मेवसिंहोत की पुत्री. ३ चांपावतजी इन्द्रकुंवर गांव वाकरा के राठौर पीरसिंह सोवजी की पुत्री (जिससे चंदनकुंवर वाई व कुमार मानसिंह के जन्म हुए.)

नोट-मंढार वडी पांती की जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वस्ल होता है.

#### ५ वंशवृक्ष राजसाहेमां मंदार छोटी पांतीः



नं. १ वर्ष्तिसह को मंढार की जागीर के पांच हिस्सों में से दो हिस्से मिले, और मंढार वडी पांती के मुआफिक उस से दूसरे दर्जे के मान मरतवा व कुरव हांसिल हुए, इसने वि. सं. १८३७ में बहुआ को सीख दी.

नं. २ जेतिसिंह अपने पिता के पीछे पाट बैठा. इसने वि. सं. १८५४ में बहुआ को सीख दी.

नं. ३ राजसिंह के पाट बैठने का बहुआ की पुस्तक में दाखला नहीं है, लेकिन वि. सं. १८७१ में पालणपुर की मातहती में जानेका जो लिखत तहेरीर हुआ है, उससे पाया जाता है कि, उक्त संवत में राजसिंह मंदार छोटी पांती के राजश्रो थे. यह अपुत्रवान गुजरने से इसका छोटा भाई नं. रैं अभयसिंह पाट बैठा. अभयसिंहने वि. सं १८८८ में बहुआ को सीख दी.

नं. ४ सवलसिंह अपने पिता के पीछे पाट बैठा, इसके बाद नं. ५ पृथ्वीराज वि. सं. १९२४ में राजश्री हुए. पृथ्वीराज ने रियासत में फौजदार को जगह पर बहुत अरसा तक काम दिया था. इसका देहान्त वि. सं. १९५७ में हुआ.

नं. ६ उदेराज वि. सं. १९५७ में पाट बैठे, मगर तीन वर्ष के कम अरसे में इसका देहान्त हुआ, जिससे इसका पुत्र नं. ७ सरदारिसेंह राजश्री हुए, मगर यह अपुत्रवान गुजरने से इसका भाई नं. १ मोहोवतिसंह मौजूदा मंदार छोटी पाती के राजसाहेवां है, (जो जागीर सें वंट लेकर अलग नहीं हुए थे.) इसको रियासत ने खास शर्तों के साथ छोटी पांती मंदार के राजश्री मुकरर किये. वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरवार में महाराव साहव वहादुर ने इनको राजसाहेवां का खिताब अता फरनाया है.

इसकी राणी राणावतजी गुलावछुंवर, राणावत शिवनाथसिंह देवीसिंहोत की पुत्री है, (जिससे वाई ओच्छवछुंवर का जन्म हुआ.)

इस छोटी पांती की जागीर में नं. है मदनसिंह नामी सरदार हुआ है, जिसका मरतवा पाटवी राजश्री के वरावर का रियासत में था, और खुद महाराव इसको "काकाश्रो मदनसिंहजी" इस लफ्जों से तेहरीर करते थे, इसको वीजुआ गांव रियासत से दिया गया था, लेकिन उसके लिये भटाणा के ठाकुर ने अपना दावा जाहिर कर वगावत की, जिससे अंग्रेज सरकार के हुकम से यह गांव किसी को नहीं देते खालसा राज रक्खा गया. मदनसिंह को रियासत जोधपुर से वि. सं. १८९० में कुरव १ व वांह पसाव की इज्जत दी गई थी.

नोट-मंढार छोटी पांती की जागीर में राजहक आठआनी चटवारा से वस्ल

#### ६ वंशवृक्ष काछोली परगने रोहीडा के लखावत.

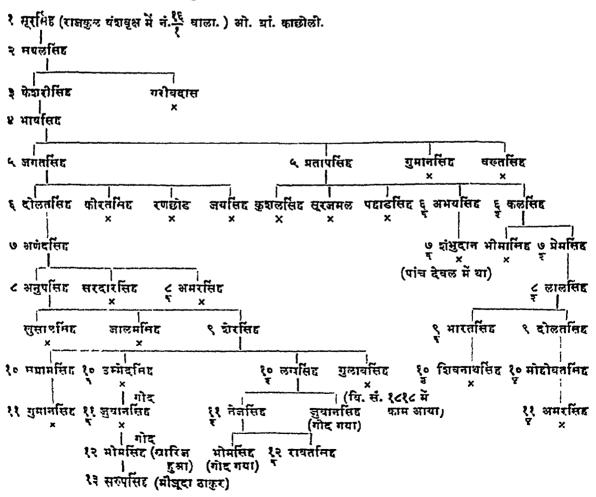

उपर्युक्त वंशवृक्ष काछोली के लखावतों का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १. स्र्सिंह यह महाराव रायसिंह ( दूसरे ) का छोटा भाई था. इसने सिरोही की गद्दी छीन लेनेका प्रयत्न किया था, परन्तु सफलता नहीं मिली, जिससे जोधपुर चला गया, वहां पर भादाजण की जागीर २५ गांवो से मिली थी, लेकिन पीछेसे वि. सं. १६७१ में काछोली की जागीर महाराव ने दी, जिससे काछोली में आ गये.

नं. हैं शंभूदान नाओलाद ग्रजर ने से उसका गांव 'पांचदेवल' खालसा राज हुआ.

नंबर १२ भोमसिंह ने नंबर कि शिवनाथिस को मार डाला जिससे काछोली की जागीर खालसा हुई थी, मगर पीछे से मौजूदा महाराव साहव ने परविशा करके इसका पुत्र नं. १३ सरुपसिंह को ठहराव नं. ७१९ ता. २७ मेई सन १९२३ ई. से पार्टिशन के कानून मुआफिक राजहक की आनी, राणावत रत्नसिंह जणापुर वाले को जणापुर की उसकी जागीर के एवज में देकर, काछोली के लखावत का हिस्सा आवगी पांती से दे दिया.



### प्रकरण ३ रा.

⇔ಯಯಯಯ≎

# लकाकत रिकासत जोधपुर.

सिरोही के देवडा चौहानों की लखावत शाखा के खानदान वालों में 'देवातरा ' व 'वीसलपुर ' के लखावत हैं. जिसमें देवातरा के लखावत देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. १९ महाराव वेरीसाल (पहिले) की ओलाद के उतरोत्तर वारिस है, और वीसलपुर के लखावत राजकुल वंशवृक्ष में नं. १० महाराव जगमाल के दूसरे कुमार नं. ११ मेहाजल की ओलाद वाले हैं. वीसलपुर के लखावतों का भाइवन्धु का नाता वर्तमान समय में भी सिरोही रियासत के साथ चलू हैं, मगर देवातरा वालों का कोई ताझक सिरोही रियासत से या दूसरे सरदारों से होना पाया नहीं जाता, विषक देवातरा में लखावत देवडे हैं! ऐसा भी शायद ही किसी को मालूम होगा.

# १ देवालरा ( ई. जोधपुर ) के लखावत.

देवातरा के लखावतों का मूल पुरूप नं. १९ महाराव वेरीसाल थे. सि. रा. इ. की पुस्तक की पृष्ट २६७ की टीपण्णी में महाराव वेरीसाल के पीछे उसके पुत्र नं. २० सूर-ताणसिंह गद्दी पर आनेका स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि महाराव वेरीसाल वि. सं. १७५३ में देवलोक होने वाद, सूरताणसिंह गद्दी पर बैठा, जो एक साल के अरसे वाद यानी वि. सं. १७५४ में महाराव छत्रसाल ने गद्दी छीन लेनेसे वह जोधपुर चला गया, वहां उसको जोधपुर रियासत के तरफ से देवातरा की जागीर मिली. इनका पुश्तनामा बहुआ की पुस्तक से नीचे मुआफिक उपलब्ध होता है.



उपर्युक्त वंशवृक्ष में नं. ४ जुवानसिंह वि. सं. १८६१ मे जोधपुर की फोज सिरोही पर आई तब फोज में शरीक था. नं. ४ और नं. है नाओलाद गुजर जाने वाद, जोधपुर रियासत में इनकी कदर घट गई, बल्कि वीसलपुर के लखावत देवडा भूपतंसिंह वेरीसालोत ने वि. सं. १८६८ में देवातरा की जागीर मिलने के वास्ते, जोधपुर के महाराजा मानसिंह को अर्ज ग्रजारीथी, जो कबूल नहीं होते उसके एवजमें वीसलपुर की राज की वाव जोधपुर रियासत से मुआफ हुई थी, वैसा जोधपुर के महाराजा का वि. सं. १८६८ के पोस सुद ११ वार ग्रुध के परवाने से मालूम होता है. इस वक्त देवातरा मे कौन २ लखावत राजपूत है उसका पुरा पता मालूम नहीं हुआ है.

र विसलपुर के लखावतों का मूल पुरुष ( देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. ११ वाला ) मेहाजल को सिरोही रियासत से वागिसण पट्टा की जागीर मिलीथी. जब कि सिरोही के महाराव नं. १४ मानिसंह ने अपने देहान्त के समय वि. सं. १६२८ में नं. १३ सूरताणिसंह को अपने पीछे गद्दी वारिस ठहराया, तब नजदीकी रिशतेदारी कें रुह से मेहाजल के पुत्र कल्याणिसंह का हक, सिरोही की गद्दी पर वमुकावले सूरताणिसंह के ज्यादह था. महाराव सूरताणिसंह वारह वर्ष की वालक अवस्था में गद्दी पर आये, जिससे महाराव के मुसाहिव देवडा वजा ने नाबालगी का लाम लेकर सिरोही की गद्दी दवां लेने की तजवीज करने से, कल्याणिसंह ने मेवाड के महाराणा की मदद से वि. सं. १६३० में देवडा वजा को भगा दिया, और खुद सिरोही की गद्दी पर बैठ गया, लेकिन उसको महाराव सूरताणिसंह ने वापस निकाला, जो अहवाल प्रथम विभाग में महाराव सूरताणिसंह के प्रकरण में सविस्तर आ चूका है.

कल्याणसिंह ने जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह के पास नागोर जाकर रहने बाद, उसका सहारा लेकर कई दफें पुनः सिरोही की गद्दी पर वैठने का प्रयत्न किया, परन्तु सफलता प्राप्त न हुई, जिससे वि. सं. १६४६ में जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह ने इसको भाद्राजण पट्टा की जागीर ८४ गांवों से दी. बाद कल्याणसिंह की ओलाद वालों ने कभी मेवाड के महाराणा की, और कभी जोधपुर के राठौरों की सेवा की, जिससे उनकी जागीरें रद्द बदल होती रही. जब कि सिरोही की गद्दी पर महाराव अखेराज दूसरे हुए, तब उसके सहारे से वि. सं. १७०५ में विसलपुर पट्टा की जागीर कल्याणसिंह के पोता हरदास ने वालीसा चोहानों से छीन कर ली, जबसे विसलपुर पट्टा की जागीरें कल्याणसिंह को ओलाद वालों के पास है, और वे 'विसलपुर के लखावत ' के नाम से मशहूर हैं.

सिरोही के महारावों ने शाही सेवा का अस्वीकार करने से, मुगल सलतनत के वादशाहों के साथ उनका आखिर तक विरोध चला आया, मेवाड के प्रख्यात महाराणा प्रतापिसह के पीछे उसका कुमार महाराणा अमरिसह ने भी, शाही तावेदारी का स्वीकार कर लिया, जिससे राजपूताना में सिर्फ स्वतंत्र राज्य सिरोही रह गया. उस समय से सिरोही राज्य की सीमा चारों तरफ से दवाने की शुरूआत हुई, उदयपुर के महाराणा ने

गोडवार का प्रदेश अपने कब्जे किया, वाद वह इलाका जोधपुर रियासत में चला गया, जिससे विसलपुर पट्टा (गोडवार में था) जो सिरोही रियासत के तरफ था, वह भी जोधपुर रियासत के तरफ चला गया. ईसी कारण से विशलपुर के लखावत जोधपुर रियासत के गिने गये है.

विसलपुर के लखावतों में वर्तमान समय में मुख्य विसलपुर, वांकली व कोरटा के लखावतों की वडी जागीरें है. जिनके पाटवियों का वंशवृक्ष दिया जाता है.

? वंशवृक्ष विसलपुर परगने गोडवार रियासत जोधपुर के लखावत देवडा चौहान.

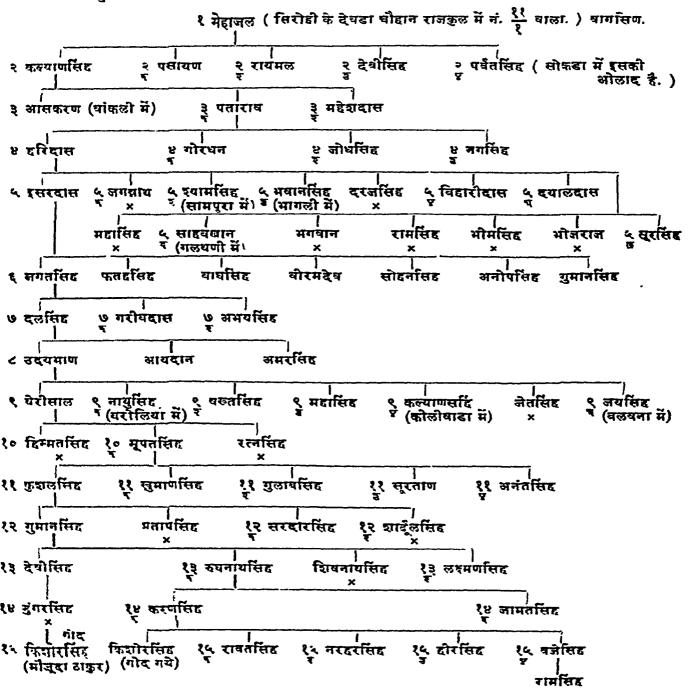

# मौजूदा ठाकुर साहब. विशलपुर (रियासत जोधपुर).



ठाकुर साहदा किशोरसिंह साहब. ठिकाना विशलपुर ( रियासत जोधपुर ). [ विमाग दूसरा १९८ ३१ नं. ९ ]

# उपर्युक्त विसरुपुर के कंशकृक्ष का संक्षिण इतिहास.

नं. १ मेहाजल सिरोही के महाराव नं. १० जगमाल के दूसरा पुत्र था. बहुआ की पुस्तक मुआफिक इसको महाराव जगमालने वि. सं. १५४० में वागिसण के पद्दा की जागीर दी. यह वि. सं. १५६२ में लीहीआणागढ महाराव अलेराजने लिया उस लडाई में काम आया. इसकी पुत्री रेवाकुंवर का विवाह जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह के साथ हुआ था. वि. सं. १५४० में इसने वागिसण गांव से बहुआ को सीख दी.

नं. २ कल्याणसिंह ने सिरोही की जागीर छोड कर वि. सं. १६०५ में भाद्राजण पटा की जागीर ८४ गांवों से छी, ऐसा बहुआ की पुस्तक में लिखा है. सि. रा. इ. की पुस्तक से पाया जाता है कि, जब कि वजा देवडा ने महाराव सूरताणसिंह को हटाकर चार महिनों तक सिरोही में राज्य किया, वाद कल्याणसिंह सिरोही की गद्दी पर आया, और सूरताणसिंह ने अपनी पन्द्रह वर्ष की अवस्था होनेपर इससे राज्य छे लिया. इस पर से पाया जाता है कि इसने कम समय तक सिरोही में राज्य किया, परन्तु बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसने तीन वर्ष तक सिरोही में राज्य किया था. वि. सं. १६३१ में यह सिरोही से हट चूका था, बाद जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह की सहायता से वि. सं. १६१६ तक इसने सिरोही पुनः प्राप्त करने का प्रयाश किया था, और वि. सं. १६६१ में इसका देहान्त हुआ, ऐसा मूतानेणसी की ख्यात की पुस्तक से मालूम होता है, उक्त पुस्तक में लिखा है कि इसको मेवाड के महाराणा उदयसिंह ने सहायता देकर सिरोही की गद्दी पर बैठाया था, यिद यह बात सही हो तो इसने वि. सं. १६२८ में ही सिरोही की गद्दी प्राप्त की होगी, कल्याणसिंह ने मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह को सहायता करके आश्रय दिया था, जिसके विषय में बहुआ की पुस्तक में निम्न सोरठे लिखे हुए है.

" रहायो घर रखपाल, लाही वर्फेगो लोहेडे; थडोयो धमल ढोलाव, पाण जातो मतापसी. ''

" पातल दहतां पाम दगीयो मंदीया देवदा: आपे आबु राव थांमे तों ने जगफल. "

दाहो

" कटारो कल्याण तणो, रात्र वहेस्रो राण; मकट कियो मतापसी, चहुसंड चहुआण. "

वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि कल्याणिसंह के पुत्रों में नं. है पसायण को सगालिया की जागीर, नं. है रायमल को भटवाडा की जागीर, व नं. है देवीसिंह को बेडला
की जागीर मिली थी, परन्तु पाया जाता है कि उन्हों की ओलाद आगे नहीं बढी है.
(लेकिन मू. ने. ख्या. से पाया जाता है कि, पसायण को लक्ष्मण नामका पुत्र था. और
मेहाजल को जेता व दारिकादास नामके दृसरे दो पुत्र थे, जिसमें दारिकादास के तरफ
वि. सं. १६८० में नवसरा पहा की जागीर थी. दारिकादास के पुत्र केसोदास था. उक्त

पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि जेता को कान्ह व करण नामके दो पुत्र थे, जिसमें कान्ह का पुत्र केशरीसिंह था.) नं. है पर्वतिसिंह को सोकडा की जागीर मिली, जिसकी ओलाद में क्रमशः २ सुजा, ३ लूणा व उसका भाई कानिसिंह हुए, लूणा के ओलाद न होने से कानिसिंह के वाद नं. ४ केरींग, नं. ५ भाविसिंह, नं. ६ हरदिसेंह, नं. ७ खुमिसेंह नं. ८ मालिंसह, नं. ९ राजिंसह, व नं. १० देवीसिंह हुए.

नं. ३ आसकरण जोधपुर के माटाराजा उदयसिंह की सेवा में उपस्थित होकर अपने छोटे भाई नं. है पताराव को जागीर सुपुर्द करके देहली गया. मूतानेणसी को ख्यात में लिखा है कि इसके तरफ मोटाराजा उदयसिंह ने दिया हुआ 'नवसरा ' पट्टा की जागीर थी. वर्तमान समय में इनकी ओलाद वालों के तरफ वांकली पट्टा की जागीर है, जिसका वंशवक्ष नं. २ का इसप्रकरण में दिया गया है.

नं. ३ पताराव के विषय में वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसके तरफ भाद्राजण पद्दा की जागीर थी. वि. सं. १६७० में यह १४० सवारों के सहीत महाराणा अमरसिह की सहायता में 'अरवड केवडा की नाल 'में काम आया. इसकी पुत्री गंगाकुंवर का विवाह जालोर के राठौर रत्नसिह महेशदासोत (जिसकी ओलाद वाले 'सीतामऊ' के राजा हैं.) के साथ हुआ था. इसके छोटा भाई नं. ३ महेशदास को 'पेरवा' की जागीर दी थी, मगर पाया जाता है कि उसका वंश नहीं चला.

नं. ४ हरीदास के विषय में, मू. ने. ख्या. की पुस्तक से मालूम होता है कि इसके तरफ भाद्राजण की जागीर थी. वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं. १६७० में इसको ८४ गांवों से 'खोड खींवाडा ' की जागीर मेवाड से मिली, वि. सं. १७०५ में इसको विसलपुर का पट्टा २४ गांवों से मिला. उक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि उस समय में मेवाड में राणा जगतिसंह था, और वीसलपुर में 'तोगा ' नामका वालीसा चीहान था, तोगा वालीसा वीर राजपूत था, मेवाड के महाराणा से उसने कईवार युद्ध किये थे. हरीदास ने तोगा को मार कर वीसलपुर लिया. इस विषय में छंद में किव कहता है कि—

" भड सन मैवाडरा लाख दल भांजीया, नाम तीगा तणे जगत नासे; बाद बादां तणां जायगा वंधाले, वड थो हांफता रा' तुंहीजवापे. ' " कलहर विडा तणा अगम दश काडीया, लोभीयो घणारां देश लीधा; देवडा हीर ने दनीरो दाखवे, मार मेवासीआं ,सुत कीशा. " " रामतां गोकां आदा ही नर वई, भाखर रो काडीया भाव भागा; पढीया सींग वेडां तणा पतावत. लखांरा सींग समान लागा."

हरीरास के भाई नं. रूँ गोरधन को 'वरोलीआ गांव ' मिला था. नं. रूँ गोरधन व उसके भाई नं. रूँ जोधिसह व नं. रूँ नगसिंह यह तीनों भाई 'खोडगांव 'के पुराने तलाव पर लडाई में काम आये, जिसमें गोरधन की छत्री भाद्राजण गांव में वंधाई गई. हरीदास के आठ राणीयां और चौदह पुत्र थे. इसने वि. सं. १७०५ में ' खोडगांव ' से बहुआ को सोख दी थी.

नं. ५ इसरदास वीसलपुर में पाट बैठा. पाया जाता है कि मेवाड के राणा का पक्ष छोड देने से ' खोड खीवाडा ' की जागीर इनके हाथ से छूट गई.

नं. ५ स्यामसिंह को 'सामपुरा गांव 'मिला, इसकी ओलाद में क्रमशः २ गजसिंह, और गजसिंह के पुत्र ३ सूरतिसेंह व नं. १ वीका हुआ, सूरतिसेंह सामपुरा में काम आया, जिससे वीका की ओलाद में यह गांव रहा. उसके बाद नं. ४ भीमसिंह, नं. ५ सूरतिसेंह व नं. ६ जीवराज हुए. जीवराज के पुत्र नं. ७ वहादुरिंह मौजूदा ठाकुर है, व उसका भाई भोमसिंह भी मौजूद है.

नं. ५ भवानसिंह को 'भागली 'गांव मिला, इसकी ओलाद में क्रमश २ दुर्गासिंह, ३ उम्मेदिसंह, ३ तष्तिसिंह, व ५ वसनसिंह हुए. वसनसिंह वि. सं. १८४६ में 'चाणोद' में काम आया, और उसका भाई पनिसंह भागली में काम आया. वसनिसंह के बाद नं. ६ ओखिसह व नं. ७ प्रतापिसंह हुआ. प्रतापिसंह वि. सं. १९२२ में भागली में मीणों के साथ झगडा हुआ उसमें काम आया, इस झगडे में नं. ५ वसनिसंह के भाई मानसिंह का पोता सवलिसंह वीरमोत भी काम आया. प्रतासिंह के बाद नं. ८ महोवतिसंह व नं. ९ सरूपिसंह हुए. सरूपिसंह इस समय में 'भागली 'की जागीर का पाटवी सरदार है. भागली के छोटभाईओं में नंबर ४ तख्तिसंह के भतीजा चेनिसंह रायिसंहोत का पुत्र सूर्तिसंह वि. सं. १९१७ में 'चाणोद ' पहे में काम आया, और नं. ३ उम्मेदिसंह का एक भतीजा जीवराज वीरभाणोत के पोता गजेसिंह गुमानसिंहोत वि. सं. १९२३ में जोधपुर की फौज के साथ गया था, जो तख्तगढ में काम आया. और दूसरा भतीजा वदासिंह पुरिसंहोत का पुत्र तेजसिंह वि. सं. १९०५ में भागली में काम आया.

नं. 🔓 विहारीदास को 'वलवना 'व नं. 📛 दयालदास को 'वरोलीआ 'गांव मिले, लेकिन उसकी ओलाद वालों का अहवाल मालूम नहीं हुआ, वजह यह हुई कि इन्ही गाँवों में पीछे से और भी गये हुए है, जिससे शायद पांती पड गई हो !

नं. ६ साहेबलान को 'गलथणी 'गांव वि. सं. १७०० में मिला, जिसकी ओलाद में क्रमशः २ गोपालसिंह, ३ रामसिंह, ४ भीमसिंह, व ५ स्थामलदास हुए. स्थामलदास ने वि. सं. १८०६ में बहुआ को सीख दी. इसके पुत्र नं. ६ इन्द्रासिंह, नं. ६ नारायणसिंह, नं. ६ वजेसिह, व नं. ६ मालसिंह यह चारों भाई वि. सं. १७९० में गलथणी में काम आये, जिससे इनसे छोटा पुत्र नं. ६ नारायणदास पाटवी हुआ. नारायणदास ने वि.

सं. १८२८ में बहुआ को सीख दी. नारायणदास के वाद नं. ७ अनाहसिंह, (वि. सं. १८६४) नं. ८ कनकसिंह, (वि. सं. १९०१) नं. ९ कहानसिंह, (वि. सं. १९३३) नं. १० मालसिंह, (वि. सं. १९३३) नं. १० मालसिंह, (वि. सं. १९३४) इस मुआफिक पाटवी हुए. मालसिंह के पुत्र नं. ११ केशरीसिंह व उनके भाई प्रतापसिंह, नारसिंह व समर्थसिंह है. नं. ११ केशरीसिंह ने श्रीमुंजी वावा की आज्ञा से वि. सं. १९६९ में केशरावाद नामका गाँव वसाया. मालसिंह का भाई अजेतसिंह मुंजी वावा नामक योगी पुरूष का कृपा पात्र शिष्य है. मुंजी वावा ने वि. सं. १९५६ के जेठ विद २ को अजेतसिंह के ' ऐचव ' नामक अरहट पर समाधि ली, जहांपर अजेतसिंह ने वडा मन्दिर बंधाकर गुरू ऋण अदा किया है, और उसी स्थान में रहकर गुरु पादुका की पूंजन करते है. यह 'महाराज अजेतसिंह) गलथणी वाला ' इस नामसे राजपूताना में प्रसिद्ध है.

नं. 🚡 सूरसिंह को ' कोलीवाडा ' मिला था, मगर इसकी ओलाद उस गाँव में है या नहीं यह मालूम नहीं है, क्योंकि उक्त गांव में पीछे से और भी गये हुए हैं.

नं. ६ जगतसिंह वि. सं. १७४६ में 'पालडी 'में काम आया. इसके भाईओं के परिवार का अहवाल मालूम नहीं हुआ.

नं.. ७ दलसिंह ने वि. सं. १७९१ में वडुआ को सीख दी. यह वीसलपुर में काम आया. इसका भाई नं. १ गरीबदास को पेरवा गांव मिला था, मगर उसकी ओलाद वाले सब नाओलाद गुजर गये है. नं. ५ अभयसिंह को वीसलपुर गाँव में ही कुछ वंट मिला. अभयसिंह का पुत्र नारसिंह ' कोयडा ' में काम आया, उसके तीसरा पुत्र लाडसिंह की ओलाद में सीर्फ खेमसिंह धुलसिंहोत है, जो वीसलपुर में मौजूद है.

नं. ८ उदयभाण ने वीसलपुर में महल बनाया. वि. सं. १८०१ में इसने चडुआ को सीख दी. इसके तीन पुत्र नं. ९ वेरीसाल, नं. ६ महासिंह, व नं. ६ कल्याणसिंह वि. सं. १८२६ में 'सादडी ' में युद्ध में काम आये, जिनके साथ और नौ राजपूत भी मारे गये.

नं. ९ वेरीसाल 'सादडी ' में काम आया, जिससे इसका पुत्र नं. १० हिम्मतिसंह वीसलपुर पाट वैठा, लेकिन चंदरोज में वह भी ग्रजर जानेसे दूसरा पुत्र नं. रू भूपतिसंह पाट वैठा.

नं. १ नाथुसिंह व नं. १ वरूतसिंह को वरोलीया गांव मिला. वरूतसिंह की ठकराणी जोधीजी वच्चकुंवर गांव भामरी का जोधा लालिसिंह की पुत्री अपने पित के पीछे वि. सं. १८२८ में सती हुई. इसका पुत्र जेतसिंह भी वालकपन में गुजर गया, जिससे वरोलीआ की जागीर नं. १ नाथुसिंह की ओलाद वालों के तरफ रही. नाथुसिंह ने वि.

### मौजूदा ठाकुर केप्टन कैसरीसिंह साहब गलथणी.



( छखावत देवडा, रियासत जोधपुर वंशवृक्ष में नं. 🔓 गछथणी के पाटवी सरदार नं. ११ अकैसरीसिंह पृष्ट २६ पर )

श्र्गलथणी इलाके जोधपुर के मौजूदा पाट्वी सरदार केष्टन कैसरीसिंह है. देवडा चौहान सरदारों में यह एक आदर्श सरदार गिना जाते हैं. इन्होंने वहादुर सैनिक, मौजीज सरदार तथा विद्वान लेखक की योग्यता माप्त

करके अपने कुछ गौरव का परिचय कराने में इनकी कारकीर्दी का कुछ अहवाल अंकित करना आवश्यक है. राजपूत सरदारों में वर्तमान समय में आलस्य, प्रमाद और दुर्ध्यसन का चेप वह रहा है, और जागीर की आमदनी करजदारी में जा रही है, वैसे चेप से वचने के कारग इन्होंने ई. स. १८८६ में जोधपुर इम्परियल सरवीस के 'सरदार रिसाले 'में मामूली सवार की जगह भरती होकर अपनी योग्यता का परिचय देकर 'स्कोड़न कमान्टर' (केप्टन) का पद प्राप्त किया, और ई. स. १९१९ में पेन्सन पाई, व अपने कुटम्बिओं को भी इसी रास्ते पर लगा दिये, जिसमें महाराज अजीतसिंह के पुत्र 'डमेदसिंह 'वर्तमान समय में जोधपुर लेम्सर में 'स्कोड़न कमान्टर' के स्थान पर है. समर्थसिंह (इसका छोटाभाई) नं. ४३ एरिनपुरा रीझमेंट में व ओहदे सुवेदार थे उसकी सेवा महाराणा साहब उदयपुर ने अंग्रेज सरकार से लोन लेने के कारण वह उदयपुर रियासत की फौज में व ओहदे 'कर्नल ' विद्यमान है, जिनको नामदार शाहजादा ने अपने हाथ से चांदी का तकमा इनायत किया है.

इस पुस्तक के लेखक की इसकी सरवीस की सनंदे देखने का मौका मिला जिससे मालूम हुआ कि ई. सं. १८९९ से १९०१ तक यह चाइना की लड़ाई में तहनात रहा और 'फिलड सरवीस ' का तकमा पाया ई. सं. १९११ के कॉरोनेशन दरवार में भरूपापात्र वोडीगार्ड के स्थान पर यह तहनात हुआ, जहां पर अच्छी सेवा वजाने से पंजाब गवरमेंट की तरफ से सनंद के साथ 'गुड सरवीस ' का तकमा पदान किया गया, ई. सं. १९१३ में 'सिमला कयारीघाट इम्परियल सरवीसट्रूप' के कलास में 'केम्प कमान्डर' नियत हुए, और काम अच्छा बजाने का सरटीफिकेट प्राप्त किया. इ. सं. १९१४ में युरोप की ग्रेट वॉर में यह अपने छोटमाई डमेदिसिइ व सरदारिसेइ के साथ फान्स की रणभूमि में तहनात रहा, और ता. २१-१२-१४ ई. के रोज ब्रिटीश फौज ने 'फेस्डलिया' की जर्मन ट्रेंच पर इमला किया, उसमें शरिक था, इस ग्रुद्ध में सरदारिसेइ वडी वीरता के साथ ग्रुद्ध करके काम आया, और मेजर ए. डी. स्ट्रोंग (जो जोधपुर लेन्सर के साथ था.) जर्मनों के बोम्ब से जरूमी होकर गिरे, ठाकुर कैसरीसिंह ने उस वक्त घैर्य रख कर चौहानों की गौरवता और वीरच का पूर्ण परिचय दिया, इसने अपने माण की परवाह न करते मृत्युशरण पहुंचे हुए मेजर स्ट्रोंग को उटाया और रीझर्व में मुरक्षित लाने में सफलता माप्त की, इस कारगुजारी की कदर करने के वास्ते 'ऑर्डर ऑफ मेरिड' का तकमा दिलाने की मेजर स्ट्रोंग व कर्नल होलडन ने सिफारश की थी. युरोप के महाभारत युद्ध में इसने 'तीन तकमे 'व 'एक कडी ' माप्त करने का सन्मान पाया है.

यह मौजीज व खानदानी सरदार होने से बढे र खास प्रसंगों में विश्वासपात्र वोढीगार्ड के स्थान पर इसकी सेवा खास तोर पर छी जाती थी, विलेक पेन्सन पर फारग होने वाद भी (ई. स. १९२१-२२ में ) राजपूताना में ग्रासियां भी छों का बछवा हुआ तव जोधपुर रियासत ने इसकी सेवा छी, जहां पर इसने अपना छाग वग व कार्यदक्षता से ऐसी सेवा वजाई कि सख्ती के इछाज काममें नहीं छेना पढा, और सब प्रकार से शान्ति रहने पाई थी.

राजपूत जाति की मुधारणा और कन्नति के वास्ते इनके प्रयत्न बहुत ही प्रशंसनीय है, इनकी कल्म से लिखे गये अनेक विद्वतादर्शक व वोधक लेख प्रकट हो चूके है, और इनकी तरफ से प्रसिद्ध हुए 'राजपूत जाति को सन्देश 'व 'राजपूतों का आदश 'नामक पुस्तकों से राजपूतों की कन्नती के वास्ते यह कितना प्रयाश कर रहे हैं वह स्पष्ट पाल्हम होता है. पालभूमि पर अत्यंत भेम होने के कारण, जबकि इसकी जागीर का गांव 'गलथणी 'की आवहवा अच्छी होने से उस स्थान पर अंग्रेज सरकार ने 'राजपूताना हिवीझन 'के वास्ते फीजी केम्प वनानां निश्चय किया, और महाराजा जोधपुर की तरफ से मंजुरी देदी गई, तब इसने अपनी मौरूसी जागोर छोदना अस्वीकार किया. महाराजा साहव जोधपुर ने 'गलथणी 'की जागीर के बढ़े में उससे करीव तीन ग्रणी जागीर भौर दूसरे अनेक प्रकार के फायदे देना चाहा, वैसे अंग्रेज सरकार के बढ़े र अफसरान ने इसकी दील जमाई के वास्ते वहुत प्रकार से समज्जत की, परन्तु पालभूमि छोडने में पान हानी और खानदानी तालुकात में फक आने जैसा होने से इसने इनसाफ पाने के वास्ते अपनी दलील इस हंग से पेश की कि जोधपुर महाराजा साहव ने उससे नालुश नहीं होते इनसाफ देने के लिये शिफारस की, और न्यायी अंग्रेज सरकार ने उस पर गौर करके इनसाफ देने के वास्ते अपनी योजना ग्रलतवी कर दी.

ठाकुर कसरीसिंह के बहुत से सरटीफिकटों की नकड़ें लेखक की माप्त हुई है, लेकिन स्थल के संकोच के कारण उपर्यक्त ख्यात प्रदर्शित करनेवाले सरटीफिकटों की नकल इस स्थान पर अंकित की है, जो और सरदारों के बास्ते द्रष्टांत रूप है.

No. 21/S. M.

15th March 1919.

I am very glad to certify that Captain Keshrisingh served in the regiment under my command. He executed his duties very dilligently and to my satisfaction. He was one of the most prominent and trustful men in the Regiment who was always entrusted with the most responsible task of guard whenever any, great Officer or their Excellencies the Viceroys or the Commander-in-Chief Visited Jodhpur. He always performed his duties to the satisfaction of all, and pleased me very much with his excellent work.

He was under my command in the Delhi Coronation, 1911 at that time he took every pain to manage every work entrusted to him, so efficiently that not only I, but all the other Officers were very much pleased and highly appreciated his services.

When the great European War took place, he was with me in France. There he showed his brilliance and tact, genius and heroism, his courage and daring spirit. He undoubtedly, took part in every dangerous attack and faced every peril with great coolness and presence of mind. It was due to his utmost efforts that Major Strong with whom he was at the time of a very perilous attack, was saved from death I highly appreciate his worthy services.

I wish him every success in his future career.

Sd/-SHER SINGH, Colonel, Manual. Commanding Officer, Sardar Rissalla. A. D. C. to H. E. the Viceroy.

18th June 1923, JODHPUR, Rajputans.

Thakor Kesrisingh of Galthani is a retired Officer of the Sardar Rissala and had rendered valuable services to the State in connection with Grassia Bhil Bistorbances on the Sirohi Mewar Border in 1921–22 IIe is a very Loyal gentleman and exercises strong influence with the hill people near his Thikana.

Sd/- R. A. LYALL, Lt. Col.
Offg: Political and Judicial
Member of Council,
JODHPUR.

सं. १८३७ में बहुआ को सीख दी, इसके बाद क्रमशः नं. २ माहकमसिंह (वि. सं. १८८८) नं. ३ वसन्तर्सिंह (वि. सं. १८९५) नं. ४ जोरावरसिंह, नं. ५ अजेतसिंह (वि. सं. १९३३) व नं. ६ रावतसिंह हुए, रावतसिंह बरोळीआ का माजूदा पाटवी है. रावतसिंह के राजसिंह व मूळसिंह यह दो पुत्र है.

नं. १ कल्याणसिंह को कोलीवाडा मिला, यह 'सादडी 'में काम आया. उसके वडे पुत्र जालमसिंह की ओलाद में, उनका पोता सालमसिंह दोलतसिंहोत का पुत्र पीरदान इस समय में पाटवी है. कल्याणसिंह का दूसरा पुत्र ओपसिंह वि. सं. १८५५ में युद्ध में 'कोलीवाडा 'गांव में काम आया. यह वीर राजपूत था. इसकी पासवान फंजुकुंवर इसके पीछे सती हुई. ओपसिंह के वास्ते किसी कवी ने सोरठे कहे है कि-

ओपसिंह की ओलाद में इस समय में उसका पोता रामदान कहानसिंहोत का पुत्र समरतिंह पाटवी है.

नं. े जयसिंह को 'वलवना ' मिला, इसके बाद कमशः २ लालसिंह, ३ रूद्रसिंह, ४ अचलसिंह, ५ वर्ष्तसिंह, ६ समामसिंह, व ७ उम्मेदसिंह हुए. उम्मेदसिंह अपुत्रवान गुजरने से नं. ८ रावतसिंह गोद आया, जो वलवना के मौजूदा ठाकुर है. नं ४ अचल-सिंह के भाई माधुसिंह वि. सं. १९१७ में चाणोद पट्टे में काम आया था.

नं. रे॰ भूपतिसंह वहादुर सरदार हुआ, इसने सिरोही रियासत से विरोध करके जोधपुर के महाराजा मानसिंह की कृपा हासिल की, वि. सं. १८६१ में सिरोही पर जोधपुर की फौज आई, जब यह जोधपुर की फौज में था, वैसे वि. सं. १८६७ में मृता साहेबचंद के साथ फिर जोधपुर की फौज सिरोही पर आई, और भीतरोट परगना में से फोजवाब वसूल ली, तब यह और वांकली के लखावत फतहिसह जेतमालोत भी फौज में शरीक थे, (परवाना जोधपुर महाराजा मानसिंह वि. सं. १८६७ चैत्र सुद ४) चिल्क सिरोही रियासत के भीतरोट परगने में इसने फौज में अथेसर होकर अच्छा काम दिया, इस कारगुजारी में गांव देवातरा (रि. जोधपुर) के निसवत अर्ज गुजारी थी, मगर वह नामंजूर हुई, और उसके एवज में वीसलपुर पट्टे में जोधपुर की बाब लगती थी वह मुआफ कर दी गई. (परवाना महाराजा मानसिंह जोधपुर वि. सं. १८६८ पोस सुद ११ देवडा भोपतिसंघ वेरीसालोत के नामका.) इसने वि. सं. १८३७ में बहुआ को सीख

<sup>ं</sup> ओपा पढीयो आप, लाखां भढ भांजण लखो; मसण पढीयो घा, गढवाली माथा गया. "

<sup>&</sup>quot; हुने दल लालाई, × × तणो लेखने; वंबालो नाला, ओपो जण तण उपरे."

<sup>&</sup>quot; गणबट चडे गांम, खेले नारद खेतलो; पल्टे कदी न पाव, दुजर ओपो देवहो. "

दी. इसके नामके कई परवाने जोधपुर रियासत के उपलब्ध होते हैं. इसको वि. सं. १८६० भाद्रवा विद १ को जोधपुर रियासत से १ क्रुरव की इज्जत दी गई थी.

नं. ११ कुशलसिंह ने वि. सं.१८७६में वडुआ को सीख दो. नं. ११ खुमाणसिंह को लाज व सेडा गांव वि. सं. १८६२ में मिले. इसके विषय में किसी कविने कहा है कि-

'' सुमा वल्रसां भे, धागे लागो घरपती; लड अरिंद भाखर, जण जण मुंठे जुंजवा. "

खुमाणसिंह के पुत्र नं. २ प्रेमसिंह की ठकराणी राठौरीजी एजनकुंत्रर राठौर जेतिसिंह जोरावरिसहोत की पुत्री वि. सं. १८७५ में अपने पित के पीछे लाज गांव में सती हुई. इसका दृसरा पुत्र नं. रे चतरिसंह की ओलाद में क्रमशः ३ भभूतिसंह व नं. ४ हीरिसंह हुए, हीरिसंह का वडा पुत्र नं. ५ वरदिसंह लाज गांव में मौजूदौ पाटवी ह, और इसका भाई नं. रेवसनिसंह है. इनके दृसरे भाइओं की ओलाद वाले वीसलपुर में है.

नं. १२ गुमानसिंह ने वि. सं. १८९५ में वहुआ को सीख दी. इसके भाईओं की ओळाद वीसलपुर में है.

नं. १३ देवीसिंह ने वि. सं. १९१७ में बहुआ को सीख दी. इसके दूसरे भाइओं की ओलाद वीसलपुर में है. इसका पुत्र नं. १४ डूंगरसिंह अपने पिता के देहानत होने पर वीसलपुर पाट वैठा, लेकिन अपुत्रवान गुजरने से, नं. १५ करणसिंह के पुत्र किशोरसिंह को गोद लिया. डूंगरसिंह ने वि. सं. १९३३ में बहुआ को सीख दी.

नं. १५ किशोरसिंह वीसलपुर ठिकाना के मोजूदा पाटवी ठाकुर है. इनके पुत्र फतह-सिंह व रत्नसिंह है. वीसलपुर ठिकाने को जोधपुर रियासत से रेख मुआफ है. सिरोही रियासत के साथ ईसका अच्छा नाता है.

२ वंशानुक्ष वांकली परगने गोडवार रियासन जोधपुर के लखावत देवडा चौहान.

१ आमकरण (चीसलपुर के लखावतों के चंशवृंक्ष में नं. ३ घाला.) वांकली

र दलपत (यांकली पट्टा ६, गांचों से मिला) मार्थोसिंह २ राजर्सिंह (खीयाणदी गांव मिला)

प्रमेतिह ३ कृष्णिसिंह राज्ञिस ह्रप्रसिंह जगतिसिंह रामिस्ह ३ रापसिंह गिरधरदास ३ गोकुलदास उद्यसिन लाहलाम

प्रमेहिक मिला) × (तलाणी मिला) ×

ध यिट्टलदास १ म्रासिंह १ शार्दलसिंह १ शक्तिह (तं. १ - १ च नं. १ को ओलाद चांकली गांव में है)

६ देयदारण ६ यल्यनिसिंह (यलुगा भावाद किया) ६ अणंदिनिंह (इसकी ओलाद कोरटा में हैं) जुजारिसिंह

पर्यामह नारायणदाम पाकोदास ६ दोलतिन्ह (चि. सं. १८०६)

प्रमेह आया यलुगा से
७ माहिसिंह (यि सं. १८२८) (देखी प्रट २९ पर)



नं. १२ ठाकुर नाथुसिंह वांकली पद्या के मौजूदा पाटवी है, जिसके पुत्र उम्मेदसिंह है, वांकली पट्टे के सरदारों में नं. १० अनाइसिंह को कदीमी दस्तूर मुआफिक जोधपुर रियासत की तरफ से कुरव १ की इजत दीथी. नं. है सूरसिंह की ओलाद में भोमसिंह चेनसिंहोत लडाई में काम आया था.

नं. रे राजिसंह के पुत्रों को खीवाणदी गांव मिलां, (१ सुजाणिसंह,२ जीवराज, ३ लादासंह, ४ लाखिसंह व ५ खेमराज, ) उनसे खीवाणदी गांव में पांच पांती हुई, जिनकी ओलाद वाले पांची पांती में मौजूद है. नं. ४ लाखिसंह की ओलाद में इसका पुत्र गोदिसंह के १ सवलिसंह व २ जामतिसंह नामक पुत्रों में जामतिसंह की ओलाद में उसका पुत्र कल्पाणिसंह को सिरोही रियासत से वि. सं. १८८४ में 'खेजडीआ ' गांव (परगने खूणी में हे ) आवाद करने का परवाना सिरोहो के महाराव शिवसिंह ने इनायत किया था, मगर गांव आवाद नहीं होसका. कल्याणिसंह के चार पुत्र थे, जिसमें बडा जालमिसह की ओलाद खीवाणदी में है. तीसरा पुत्र तेजिसंह और उसका पुत्र वाधिसंह को व कल्याणिसंह के छोटा पुत्र जोधिसंह को सिरोही के महाराव उम्मेदिसंह ने वि. सं. १९२३ में खूणी परगने का 'धुरवाणा ' गांव आवाद करने का परवाना इनायत किया, जिसमें जोधिसंह नाओलाद गुजर गया, और वाधिसंह की ओलाद सिरोही के गांव धुरवाणा में विद्यमान है, उसका वंशवृक्ष नींचे मुआफिक है.

३ वंदावृक्ष धुरवाणा परगते खूणी रियासत सिरोही के बीसलपुर वाले लखावतों का.



8

वांकळो के ळखावतों में नं. रे रायसिंह को 'मोडरू 'गांव मिछा. जिसकी ओळाह में क्रमशः २ सूरताणिसंह ३ उदयसिंह, व ४ वख्तसिंह हुए. वख्तसिंह के चार पुत्रों में छोटा ५ चेनसिंह की ओळाद रही, जिसके क्रमशः ६ राजसिंह, ७ प्रतापिसंह, व ८ कुशळिसिंह हुए, कुशळिसिंह वर्तमान समय में मोडरू गांव की जागीर का पाटवी है. नं. रे ('वांकळी' के वंशवृक्ष वाळा ) गोकुळदास को 'तळाणी' पटा की जागीर मिळी थी. गोकुळदास के पुत्र १ फतहिसह, २ श्यामिसंह, ३ प्रेमिसंह, ४ जगतिसंह, ५ दरजिसंह, ६ हिम्मतिसह, ७ हरनाथिसह, ८ तेजिसंह, इन ऑठ पुत्रों में नं. २-५-८ ना ओळाद गुजरे, नं. ७ हरनाथिसह की चार पुश्तों वाद नाओळादी हो गई. नं. २ श्यामिसंह को 'सेळोदरीआ' गांव मिळा, और नं. १ फतहिसंह, नं. ४ जगतिसंह, व नं. ६ हिम्मतिसंह, यह तीनों की 'तळाणी' गांव की जागीर में तीन पांती हुई, जिनकी ओळाद वाळे वर्तमान समय में वहांपर विद्यमान है, जिसमें नं. १ फतहिसंह की पांती का पाटवी जीविसंह क्वाथिसंह तेजिसहेत, व नं. ६ हिम्मतिसंह को पांती का पाटवी जीविसंह क्वाथिसंह तेजिसहेत, व नं. ६ हिम्मतिसंह की पांती का पाटवी जीविसंह क्वाथिसंह तेजिसहेत, व नं. ६ हिम्मतिसंह की पांती के ळक्ष्मणिसंह कल्यांणिसंहोत पाटवी है.

गोकुलदास (वांकली वंशवृक्ष में नं. है वाला) के दूसरा पुत्र खामसिंह को 'सेलो-दरीआ 'गांव मिला जिसकी ओलाद में 'सेलोदरीआ 'में उसके पीछे क्रमशः २ मकन-सिंह, ३ चंद्रभाण, ४ वसन्तसिंह, ५ स्वरूपसिंह, व ६ नवलिंह हुए. नवलिंह नाओलाद होनेसे उसके भाई मोखिसंह का पुत्र रूघनाथिसंह, नवलिंह के गोद गया. ७ रूघनाथिसंह का पुत्र ८ जीवराज हुआ, और उसका पुत्र ९ पहाडिसंह व वहादुरसिंह सेलोदरीआ के लखावतों के पाटवी है.

- नं. रे चलवंतिसंह (वांकली वंशवृक्ष वाला) को 'वलुपरा' मिला, इसने यह गांव अपने नामसे वसाया. इसकी ओलाद में 'वलुपुरा' में क्रमशः २ करणितंह, ३ ग्रमानिसंह, ४ उदयराज, ५ अखिसंह, व ६ केशरीसिंह पाटवी हुए. केशरीसिंह के पुत्र नं. ७ रामदान व देवीसिंह मीजूद है, जो इस गांव के लखावतों के पाटवी है. नं. रे चलवंतिसह का छोटा पुत्र महासिंह वांकली के नं. ६ दोलतिसिंह के गोद गया.
- नं. ५ अणंदसिंह ( वांकली वंशवृक्ष ) का पुत्र +रामसिंह वहादुर राजपूत होना पाया जाता है, इसको पांच गांवों की जागीर से 'कोरटा' पट्टा मिळा था, वैसा वहुआ की पुस्तक में उल्लेख है. कोरटा ठिकाना के सरदार ताजिमी हे, और उनको जोधपुर रियासत से कुरव १ की इज्जत हे, जो नीचे के वंशवृक्ष में नं. ६ शार्दृल-सिंह को मिली थी. कोरटा का वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.

<sup>+</sup> नडुआ की प्रस्तक में अणंदसिंह का पोता रामसिंह जुनारसिंहीत नाम दर्न है.

### ४ वंदावृक्ष 'कोरटा ' ई जोधपुर के लखावत.

वांकली के वंशवृक्ष में नं. ई वाला अणंदसिंह नाओलाद होनेसे उसके छोटेभाईं जुजारसिंह उसके गोद गये ऐसा बडुआ की पुस्तकसे पाया जाता है. जुजारसिंह का पुत्र रामसिंह बडा वीरपुरुष हुआ, उसने स्वपराक्रम से मेवाड के महाराणा की महरवानो सम्पादन करके 'वांकलो 'गांव में अपनी पांती के सिवाय 'कोरटा ' पद्टा की जागीर सात गांवों के साथ प्राप्त की, जो वर्तमान समय में उसके वंशज के तरफ है.



# उपयुक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. ३ रामसिंह के तरफ् 'वांकली 'की जागीर का बंट था. यह महाराणा उदयपुर की सेवामें उपस्थित था. वि. सं. १८१३ में दशहरा के रोज पाडा का बलीदान देते इसने अपनी तलवार चलानेकी कुनह ऐसी वताई कि भैंसा का शिर सींग व बदन समेत एक ही झटके से कटकर तलवार जमीन में जा बैठी, जिस पर महाराणा ने इसको 'लाटुद 'गांव बक्षा. वि. सं. १८१६ में इसने सादडी के ठाकुर (जो करीब ३० साल से बागी था.) को मारा, जिस से महाराणा ने गांव 'पोमावा व जाकोडा 'की जागीर इनायत की, और वि. सं. १८१९ में 'कोरटा 'पटा की जागीर पांच गांवों से पाई. जब कि गोडवार परगना जोधपुर रिसायत के तरफ आया तब जोधपुर के महाराजा बिजयसिंह ने वि. सं. १८३१ जेष्ठ विद १२ के परवाने से ठाकुर रामसिंह को (१ कोरटा, २ वामणेरा, ३ पोईणा, ४ नारवी, ५ पोमावा, ६ जाकोडा व ७ वागार यह सात गांवों

की ) उनकी जागीर की सनंद कर दी, जिससे इसके तरफ वांकली की अपने वंटकी जागीर व 'कोरटा' पट्टा की जागीर रही, जो अवतक कायम है. इसके भाई नं. है हाथो-सिंह की ओलाद वाले ' वांकली ' में है और दूसरे कोरटा में विद्यमान है.

नं. ४ कीरतिसह वि. सं. १८३७ में पाट बैठा, इसकी तीन ठकुराणी थी जिसमें जोधीजी (गोदावस का जोधा उमिस की पुत्री से ) से बाई सोनकुंवर का जन्म हुआ, जिनको 'दुहोडा ' के राठौर चांपावत दिपसिंह के साथ विहाईथी, जो अपने पतिके पीछे 'दुहोडा ' में सती हुई.

नं. ५ भूपतिसह नि. सं. १८५४ में 'कोरटा' में पाट वैठा. इसके पोछे नं. ६ कुशलिसह नि. सं. १९११ में 'कोरटा' के ठाकुर हुए. इसके समय में नि. सं. १९२३ में जोधपुर रियासत ने 'नानी 'गांन की सरहद में 'मोडनाडीओ 'खेडा की जगह पर 'जशनंतपुरा 'नामक गांन नसाया, जिसको डोडीयाली के नालोतर, आहोर ठाकुर न सांडेरान के ठाकुरों ने शामिल रह कर निखेरना चाहा, उस पर जोधपुर रियासत की तरफ से सेख अलानक्ष की मुसाहिनी में फौज भेजी गई, जिसमें ठाकुर कुशलिसह जोधपुर की फौज की सहायता में रहकर लड़े और नडी नीरता के साथ युद्ध करके आप अपने और दो आदमीओं के साथ काम आये. इस खेरखनाही में जोधापुर के महाराजा तस्तिसह ने 'कोरटा 'ठिकाने की 'रेख चाकरी ' मुआफ करके ' नेतलन 'कर दी.

नं. ७ शार्दृलिसिंह वि. सं. १९२३ में अपने पिता के पिछे पाट वैठा. इसको जोधपुर रियासत के तरफसे कुरव १ की इज्जत थी. वि. सं. १९२६ में महाराज कुमार जशवंतिसिंह, मीणे-भीलों को सजा देने के वास्ते गोडवार में आये और सियाणे के भीलों को सजा देने के वास्ते ठाकुर भैकिसिंह की सरदारी में सियाणा पर फीज गई तव मीणे-भीलों ने उस फीज को हटाकर राजकी तोपें कव्जे कर ली, जिस पर ठाकुर शार्दृलिसिंह व विशलपुर के ठाकुर डुंगरिसिंह ने अपने भाईओं की जिमयत से मीणों पर हमला किया और उनको शिकस्त देकर राज की तोपें वापस ली. इस युद्ध में ठाकुर शार्दृलिसिंह के दश वारह आदमी जल्मी हुए और खुद को भी एक गोली लगी थी. महाराज कुमार जशवंतिसिंह ने यह वहादुर राजपूत की कदर की और शिरोपाव देकर संतुष्ट किया.

ठाकुर शार्दृलसिंह का सिरोही के मरहूम महाराव सर कैसरीसिंह के साथ बहुत ही मेल-जोल था. वि. सं. १९३६ में जब कि वजावतों ने मणाइर के राजसाहेव तेजसिंह पर हमला करके उसकी माल मता लूट ली, और सिरोही रियासत की तरफसे झाडोली के वजावतों को सजा देने के वास्ते फीज भेजी गई, तब विशलपुर व वांकली के ठाकुरों के मुआफिक यह भी राजकी फीज में मीजूद थे, और वजावतों को सजा देने मे अच्छी सहायता देने से महाराव साहव ने इसको शिरोपाव बक्षा था, विस्क राजसाहेव तेजसिंह

|  |   | • |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  |   |   | • |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

## गौजृदा ठाकुर साहव कोरटा. ( रियासत जोधपुर ).

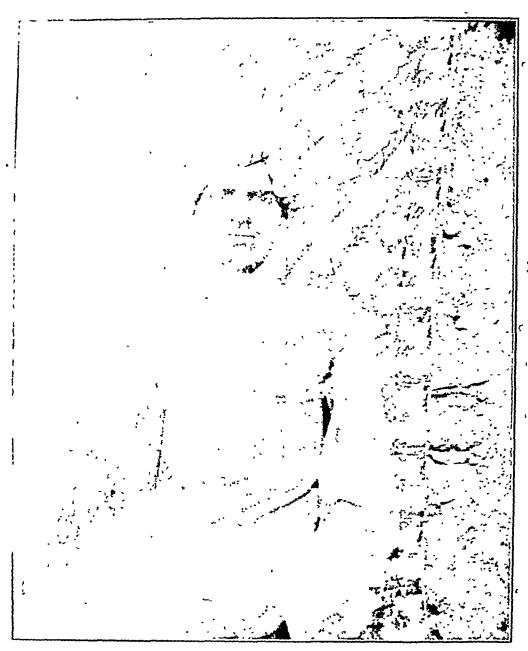

ठाकुर साहव छगनसिंह साहव. ठिकाना कोरटा ( रियासत जोधपुर ). [विमाग दूसरा १९ र वे. ९]

को फिर वजावतों की तरफ से तकलिफ न होने पावे उसके वास्ते सिरोही महाराव की आज्ञानुसार इसने अपना पुत्र नं. र् समर्थिसिंह को अपने छोटभाई करणसिंह व तख्तसिंह आदि के साथ एक साल तक 'मणादर 'में रख छोडे थे.

नं. ८ विजयसिंह वि. सं. १९४६ में पाट बैटा. यह कुंवर पद से ही अपने िपता के मुआफिक वहादुरी के वास्ते प्रसिद्धि में आ चूका था. इसने कुंवर पद में ही कई +लूटेरे मीणों को गिरफतार किये और मार दिये, जिलसे जोधपुर रियासत की तरफसे दो दफे शिरोपाव पाये और वड़ी नामवरी हासिल की. पाट आने वाद अपने ठिकाने की तरकी के वास्ते बहुत से कुए (अरहट) खुदावाये और अच्छी इज्जत प्राप्त की. यह उदार प्रकृती के सरदार था. इसके विषय में कविने कहा है कि—

" वजा थारी वार, भोपत आवे भालवा; देशों में दातार, कोई देवत आवे देखवा. "

नं. ९ ठाकुर छगनसिह, कोरटा ठिकाने के मौजूदा पाटवी है. इसका ताह्नुक भी रियासत सिरोही के साथ अपने बुजुर्गों के नांई अच्छा है. इसको १ मोहनसिह व २ चतरसिंह नामक दो पुत्र है.



<sup>+</sup> नं. ८ विजयसिंह ने वि. सं. १९६२ में 'रांवादा' के मीणे कछीया, गांगछा व देवका आदि नामी छुटेरे थे, जिसने कोरटे के राटौर छला अमरींग को मार दिये थे उनका थीछा करके गौतमनी के मंदिर पास मुकानछा किया, जिसमें देवका मारा गया और दूसरे दो नलमी हुए थे. वि. सं. १९६८ में इसने बिटिश इछाका के 'टोडगढ श्वाहर को छुटने वाछे डाक् मीणे जो ' छलमावा श्रगांव के अरहट पावटी पर ये, उनको घर कर उनमें से एक को पकड छिया और दूसरे को मार कर उसका माया नोघपुर के मुप्रीन्टेन्डेन्ट के पास भेजने पर जोघपुर के महाराजा जरानंतिंस साहन ने इसकी नीरता की प्रशंसा करके एक दोनाछी बिछायती बंदुक व शिरोपाव बक्षा. वि. सं. १९६९ में नामी डाकु मीणा मोटीआ जिसको मार देने का या पकडने का रियासत जोघपुर से हुकम हुआ था, उसके पीछे कुंबर विजयसिंह पढ़े, गांव फतहपुरा की ' भाणी नाही ' पास उसके साथ मुकानछा हुआ, जिसमें ' मोटीआ श्रीणा मारा गया. उसका शिर बाछी की हुक्कपत में मेजा गया, जिसपर जोघपुर रियासत से इसको शिरोपाव और इसके हो आदमी को रू. २००) नक्द की बिहार दी गई.

नोट—नोधपुर रियास्त के कुरब की नुंद में "देवडा मोपत मवाई मानसिंघोत पट्टे गढ नोधपुर रो गांव ' नौसरो ' योरा वि. सं. १८६० रा माद्रवा वद १ कुरब १ " की नुंद है, मगर ' नौसरा ' पट्टा के देवडा चौहानों की कोई ख्यात मिली नहीं है, निससे उसका अहबाल नभी लिखा गणा है. अनुमान होता है कि यह मणादर की ढूंगरावत शाखा पैकी के है, क्यों कि कालंद्री के रुद्रस्हि का पोता अचलदास संखावत को ' नौसरा ' पट्टा जोषपुर से मिला था, शायद उसकी ओलाद में यह होंगे. जोषपुर से गये हुए देवडों में ' करणितह श नामका देवडा मालवा में ' राजगढ ' रियासत में रहता है. वह अपने खुद को कालंद्री से अलग होने का बतलाते है. शायद वह इस खानदान का हो!

# रुसाबत देवडा (सामीदासोत).

दवाणी के लखावत, वंशवृक्ष देवडा चोहान राजकुल में नं. १२ सुजा के पुत्र नं. १३ सामीदास की ओलाद में है. नं. १२ सुजा के तरफ पहिले की मिली हुई, धांधपुर व पालडी, गांवों की जागीर थी. जिसमें से सामीदास को धांधपुर की जागीर मिली थी, लेकिन जब कि महाराब सुरताणसिंह सिरोही राज्य के मालिक हुए, तब उसने सामीदास के पुत्र रामसिंह को दवाणी व रायसिंह को मालगांम आदि गांवों की जागीर और दी, जिससे रामसिंह ने दवाणी में अपने रहने का स्थान किया.

#### १ वंशवृक्ष दवाणी परगने पामेरा के लखावत.

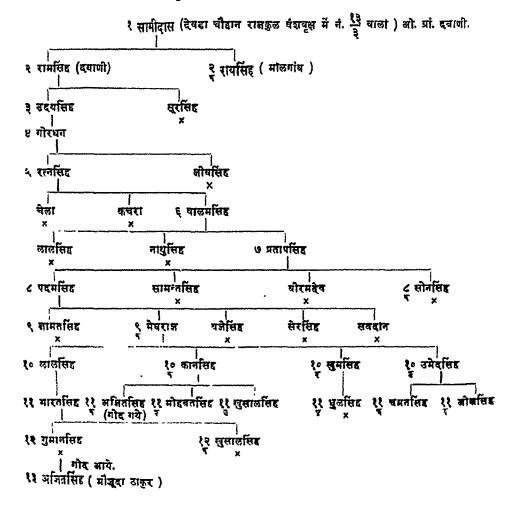

## उपयुक्त वंशवृक्ष का संक्षित इतिहास.

दवाणी ठिकाना के सरदार का दर्जा 'राजश्री 'का था, और पाटवी सरदार को ताजीम के साथ पैर में सोना पहिनने की इज्जत थी, लेकिन बाद में इन सरदारों की तरफ सें राज के साथ वफादारी में फर्क आनेसे 'राजश्री 'को पदवी व सोना पहिनने की इज्जत तोड दी गई. इस समय में दवाणी के पाटवी सरदार को ताजीम को इज्जत है, और 'ठाकरां राज 'की लिखावट होती है.

- नं. १ सामीदास का विवाह सोलंकी वायसिह की पुत्री के साथ हुआ था. उससे रामसिंह व रायसिंह के जन्म हुए.
- नं. २ रामसिंह के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि, जब देवडा पृथ्वीराज ने महाराव रायसिंह का चूक किया, तब रामसिंह व उसका भाई रायसिंह दोनों पृथ्वीराज की सहायता में थे, उसमें रामसिंह सिरोही में काम आया, वैसा चडुआ की पुस्तक में लिखा है.
- नं. र् रायसिंह को मालगांव की जागीर मिली, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. २ पर दर्ज है.
- नं. ३ उदयसिंह दवाणी में काम आया, इसका विवाह बाला चांदा की पुत्री स्यामकुंवर के साथ हुआ था.
- नं. ४ गोरधनसिंह के विषय में वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि यह परम्भक्त था, और इसको मधुसुदन भगवान का साक्षात्कार हुआ था, इसकी पुत्री देवछुंवर का विवाह पिन्डवारा के राणावत जयसिंहदेव के साथ किया गया था, जो वहां सतो हुई.
- नं. ५ रत्नसिह के छः विवाह हुए थे, जिसमें राठौर उदयभाण की पुत्री जसकुंवरदे दवाणी में सती हुई.
- नं. ६ वालमिंह ने वि. सं. १८०६ में व नं. ७ प्रतापिंह ने वि. सं. १८३७ में वहुआ को सीख दी.
- नं. ८ पद्मसिंह ने वडीआल चारणों को धांधपुरा गांव की हद में पांच अरहट, खेत जोडीया सिंहत देनेका वि. सं. १८५४ के चैत्र सुद २ के ताम्रपत्र से पाया जाता है, जो वर्तमान समय में वहांपर मीजूद है, और उस स्थान को 'वसीया' कहते हैं. इसने वि. सं. १८५४ में वहुआ को सीख दी.
  - ्नं. ९ जामतिसेंह वि. सं. १८७८ में ग्रजर गया, इसकी ठकराणी धवेची सेजांकुंवर

राठोर शेरसिंह वाउतरावालेकी पुत्री सती हुई, जिसकी छत्री वि. सं. १८९३ में बंधाई गई, यह अपुत्रवान होनेसे इसका भाई नं. है मेघराज पाट वैठा. मेघराज ने वि. सं.१८८८ में व उसके वाद नं. १० लालसिंह ने वि. सं. १९१७ में वहुआ को सीख दी.

नं. ११ भारतसिंह के वाद नं. १२ ग्रमानसिंह हुए, और वह अपुत्रवान होनेसे नं. १९ कानसिंह के पुत्र अजीतसिंह को रियासत की मंजूरी से गोद लिया. नं. १२ ग्रमानसिंह ने वि. सं. १९४२ में वहुआ को सीख दी.

नं. १३ अजीतसिंह दवाणी के मौजूदा ठाक्नर है, इसने अपनी जागीर के राजहक आठआनी के एवज में, नीवोडा गांव व रू. ६०१) नकद हरसाल राज में देनेका नं. ६७७ ता. १ मई सन १९२३ ईस्वी. के ठहराव से पार्टीशन के कानून मुआफिक तय कर वि. सं. १९८० से आवगी जागीर कराली है.

#### २ मालगांव परगने पामेरा के लखावत.

२ वंशरक्ष मालगांव पांती नं. १ के लखावतों का.

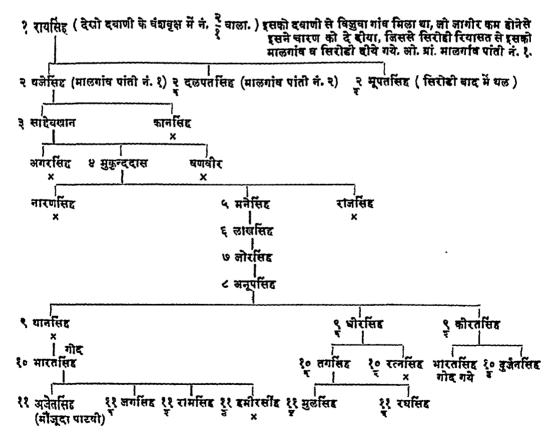

नोट—नं. ११ अजेतिसिंह ने ठहराव नं. ६८२ता. १८ मई सन १९२३ ई. से नकद लगान के कानून मुआफिक राजहक आठ आनी की रकम सालाना रु. ५८४) देनेका तय किया है.

# मौजृदा ठाक्कर साहब दबाणी. ( रियासत सिरोही ).



ठाकुरां राज श्री अजितसिंह साहब. ठिकाना दवाणी ( रियासत सिरोही ). [ विभाग दूसरा पृष्ट ३४ नं. १३ ]

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | - |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

#### ३ वंशवृक्ष मालगांव पांती नं. २ के लखावत.

१ दलपत्सिंह ( मालगांव पांती नं. २ देखो मालगांव पांती नं. १ में नं. २ वाला ) ओ. यां. पांती नं. २ मालगांव.



नोट—नं. ९ धूलसिंह ने राजहक आठआनी की रकम रु. २९३) सालाना देना, नकद लगान के कानून मुआफिक, ठहराव नं. ६८३ ता. १८ मेई सन१९२३ ई. से तय किया है.

४ वंशरक्ष मालगांव पांती नं. ३

१ महासिंह ( मालगांच पांती नं. ३ देखो पांती नं. २ में नं. ५ वाला. ) ओ. यां. मालगांच पांती नं. ३
रत्नसिंह धीरसिंह नाशुसिंह हिम्मतसिंह २ वदसिंह

| गोद ३ मारुसिंह (पांती नं. २ का नं. ६ बाला)



नोट—नं. ५ चतरसिंह की पांती का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक रु. २०६) सालाना देनेका ठहराव नं. ६८४ ता. १८ मेई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

३ थल परगने पामेरा के लखावत.

यह जागीर, मालगांव के पांती नं. १ में नं. है रायसिंह के पुत्र भूपतिंह को सिरोडी गांव जागीर में मिला था, जो वि. सं. १९८० तक सिरोडी के नामसे चलती थी, जिसमें राजहक आठ आनी था, उसके एवज में ठहराव नंवर. ६६८ तारीख १ जुन सन १९२३ ईस्वी के जरीये, वाहमी रजामंदी से, सिरोडी का जागीर हक रियासत में सुपुर्द करके

थल गांव में राजका जो हीस्सा था, वह पार्टीशन के कानून मुआफिक वि.सं. १९८० से आवगा कर लेनेसे, अब सिरोडी के जागीरदार थल गांव के जागीरदार गिने गये हैं, इस गांव में दोपांती सिरोडी वालों की हैं. जिनका पुरतनामा नीचे मुआफिक हैं. ५ वंशहफ़ थल पांती नं. १ के लखावतों का

१ भूपत्रसिंह (सिरोडी पांती नं. १ देखो मालगांच पांती नं. १ का नं. २ वाला थल पांती नं.१) ओ. थां. पांती नं.१ थल. २ खानसिंह ३ सामतसिंह ३ सुजाणंसिंह (बालसा पांती | सिरोडी) 3 मावसिंह (पांती नं. २ नीचे द्रगंसिंह ४ रणछोड भासु ४ जेतसिंह लाइसिंह ५ रूपसिंह गुमानसिंह ५ सर्वासह चदा लालसिंह नेसिंह ६ जोरसिंह मेधसिंह ६ राजसिंह रत्नसिंह जीवसिंह फर्तासह मालंसिह ७ उमसिंह × ८ अनाड्सिंह धनेसिंह ८ पर्नेसिंह ९ प्रेमिसिह १ सालमसिंह फता भवान मानसिंह १ दोलतसिंह १ भारतसिंह शेरसिंह रावतसिंह ९ सर्गसिंह १ उमेदसिंह १० महोषतसिंह र (थल पांती १) (मौजूदा पाटघी)

६ वंशरहश थल पांती नै. २ के लखावत. १ भावसिंह (सिरोडी पांती नं.१ देखो थल पांती नं.१ में नं. ३ वाला थल पांती नं.२) ओ. प्रां. पांती नं.२ थल.

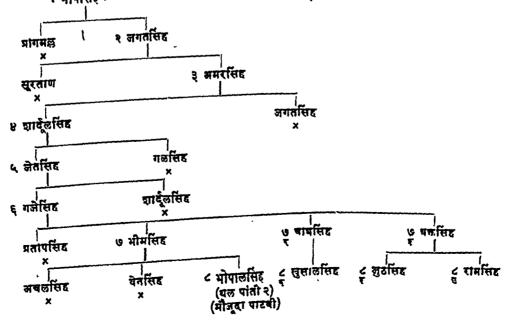

### प्रकरण ५ वाँ।

### समायत देवटा (पृथ्वीराजीत.)

#### १ निवज परगने मंहार के राजसाहेबां.

निवज के लखावत, राजकुल वंशवृक्ष में नं. <sup>१३</sup> वाले सुजा के पुत्र पृथ्वीराज की ओलाद में हैं, इनके तरफ वि. सं. १६२८ में पामेरा परगने का पालडी गांव होना, पालडी के अरहट उपरट (जो मालगांव को सरहद पर हैं) पर के वि. सं. १६२८ के मीगसर शुद ७ की सरी (शिलालेख) में लिखे हुए लेख से पाया जाता है, उस लेख में पृथीराजजी, मेरजी, मालजी, के नाम अंद्वित है, जो मेरजी, व मालजी पृथ्वीराज के भाई होते थे, यह दोनों सिरोही में इनके पिता सुजाजी के साथ, देवडा वजेसिंह ने चूक किया उसमें मारे गये. सिरोही की गदी पर महाराव स्रताणसिंह के आने बाद, पृथ्वीराज को निवज आदि गांवां की वडी जागीर मिली है. इनका वंशवृक्ष निचे मुआफिक है.

१ पृथ्नीराज (देवडा चौदान राजकुल चंशवृक्ष में नं. १२ घाला सुजा का पुत्र नं. १३ वाला ) पालडी बाद निवज. २ नारखान २ वार्घासह ( आंबहारी वाद नीवोडा) २ जेर्सिहदेव (पोसीतरा) करणर्सिह ९ × २ चांदा ३ अमर सिंह क्रमसिंह **६ जसवैतसिंह ( माच**छ ) ४ शकंसिंद ५ अनोपसिंह भगयानदास ्र ६ जगतसिंद वर्जीसद **जालमसिंद** ६ अखेंसिंह (सेलबाहा) स्रताणसिंद ७ रायसिंद ू तेर्जासह (धवली) ु उदेसिह (पीयापुरा) ८ कीरतसिंह (गोद गया सेलवाडा) ८ प्रेमसिंह ९ दोलतसिंह ९ भोमसिंह गुमानसिंह to हिम्मतसिंह (गोद आये धषली सें) हिम्मतसिंह (गोद गया नं. ९ के) ११ मोहोबतसिंह ,मीजूदा राजसादेवां)

नं. १ पृथ्वीराज यह महाराव सूरताणिसंह के काको सुजा का पुत्र था, इसका वहुतसा हाल विभाग पहिले में नं. १५ महाराव सूरताणिसंह व नं. १६ महाराव रायिसंह (दूसरे) की ख्यात में आचूका है. महाराव सूरताणिसंह के समय में इसने जगह २ महाराव की सहायता में रहकर वडी नामवरी पाई, और उनसे वडी जागीर हासिल की, वि.सं. १६५८ में इसको निवज मिला. कीतनेक समय तक यह महाराव सूरताणिसंह के मुसाहिव पर पर था. इसके समय के शिलालेख वि. सं. १६२८ के मागिशर सुद ७ का पालडी गांव में, व वि. सं. १६६३ आषाढ वदी ७ का शिलालेख गांव रोला (जो गांव सीलदर के पास है) में मिले है.

महाराव रायसिंह व उसके भाई सूरसिंह दरिमयान विरोध पैदा हुआ, तब इसने महाराव का पक्ष ग्रहण किया था, परन्तु वाद में राज्य प्राप्त करने की अभीलापा में, गादीपित पर घाव करने से सिरोही राज्य की हद छोडना पडा. इसका देहान्त 'चेखला' के पहाड में छंमावत राजसिंह व जीवा देवराजोत के हाथ से वि. सं. १६८१ में होना मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है, परन्तु यह संवत् विश्वासपात्र नहीं है, सि. रा. ई. की पुस्तक से व बहुए की पुस्तक से यह पाया जाता है कि, महाराव रायसिंह को चूक वि. सं. १६७७ में हुआ था, उस वक्त महाराव अखेराज दो साल की उम्र के थे, इस हिसाबसे यह घटना महाराव अखेराज छः वर्ष की उम्र के थे, तव हुई वैसा ग्रूमार होता है, लेकिन कुँभावत राजसिंह व जीवा को इस चाकरी की एवज में जो जागीर दो गई, उसका संवत वि. सं. १६९९ का है. पृथ्वीराज की छत्री 'चेखलां ' में इस वक्त मोजुद है. इसने अपने नामसे पीथापुरा गांव वसाया था. इसकी एक राणी चापावत आसकरण अमरसिहोत आसोप वाले की पुत्री राजांदे (जिसके पुत्र चांदा, जयसिंह, नारखान, वाघसिंह,) दूसरी माणसा के चावडा अगरसिंह वेरीसाल की पुत्री जसांदे तीसरी लोहीयाणा का दीओल धारसिंह मानसिंह की पुत्री हीरांदे, (जिसका पुत्र करणसिंह.) इसके विषय में प्रख्यात किव आढा दुरशा ने कहा है कि—

इस कवित का आशय यह है कि, है! पृथ्वीराज, भूमी तेरे जैसे बहादुर और वांकी चाल वाले मर्द को पसंद करती है, जो भूमी को हमेशां रूधीर पिलाकर तृप्त कर सक्ता है.

नं. २ चांदा की जिन्दगी का वहुत काल चगावत में व्यतीत हुआ या, यह अपने

<sup>&</sup>quot; ताहा फतज नहि माठा ती नहीं, सुबदी उलट आवे वसवः प्रसण रूपिर खीनीया पूंजे पियल तहां रीझे पहुन. "

<sup>&</sup>quot; सनाहीये भडे सुजावत रमवे सर रेडे रकत, नावे दाय साधक्क नारी भावे तो सरखा भगत. "

<sup>&</sup>quot; रणमलहरा सदा रह हाली पाघर मु वांकी प्रथम; घरा दीये वर त्यां खागां घर जुद्ध जुद्ध चरचे तुंज जम. "

<sup>&</sup>quot; रूके सार जतां सर रेडे, खलां चढावे मार खल, मरदां तो सरलां प्रयीमल इलवी वरचे नही इल. "

पिता के साथ सिरोही इलाके से निकाला गया, परन्तु जागीर छूट जानेसे लूट, खोस, शुरू की, और मुसाफरों से दाण लेना शुरू किया, कीतनेक अरसे तक इसने 'आरासुर' के पहाड में ढोल नामक मगरा के पास गुडा (रहेठांण की जगह) बांधकर निवास कीया, जो जगह 'चांदाजी का गडा ' के नामसे मशहूर है, उस जगह में रहकर वह वगावत करता था, इसके पिता पृथ्वीराज के मारे जानेसे यह ना उम्मेद न होते, सिरोही राज्य के गांवों की वरवादी करना चलू रक्खा, बल्क इसको मारने या पकडने के वास्ते जोजो वंदोवस्त रियासत से हुए, उसमें कामयाबी न होने दी.

सिरोही राज्य के इतिहास में लिखा है कि चांदा ने वि. सं. १७११ में निवज पर अपना कव्जा किया था, और मृता नेणसो की ख्यात में लिखा है कि चांदा निवज में था, उस अरसे में यानी वि. सं. १७१३ में नं. १७ महाराव अखेराज ने लखावत राघोदास जोगावत, जो लखावत गोविंददास के भाई किशनसिंह का पोता होता था, उसकी सरदारी के नीचे इसके उपर फौज भेजी मगर सफलता प्राप्त न हुई.

इसके विषय में वहुए की पुस्तक में लिखा है कि,

'' यर घर वाडी चीखली, घर घर नीरनित्रांण, वारी चंद पृथीराजरी, सरावे स्रताण, ''

इसी पुस्तक में वगावत व वहादुरी के विषय में, लिखा है कि-

" चंदन जूमे शवपुरी ए आगुपर जाय, सीता वेसण हर तज्यो फूली सो वनराय."

" चंद्र मयंद्रा चूरणो दिये गरंदा गांव, पादर इंदी पातसाह अरबूद इंदी राव. "

इस दृसरा दोहा में ओर रीत से दृसरे कविने कहा है कि-

" संद् में ह्दां मुरमो, करे गयंदां घाव; पादर हंदी पासता, आदे आबु राव- "

चांदा ने रास्ते रोककर दांण छेने के विषय में व शाही खजाना छूटने के विषय में, किव आढा दुरशा ने जो किवता छिखी है, उससे उसका वीरत ओर बगावत का सम्पूर्ण हाल मालूम होता है, जो किवत यह है कि—

" आलम घर तणी जगत खग्राहे, अरबद घरा भरे दंह आण. ''

" राह सदा लग ग्रहे चंद रव, चांद राह ग्रहीयो चहुआण."

" सतसर वगल करे ग्रह सारी, घाट रोकिया ताप घणे. "

" ससी हर, महण, घणे सूरातन, तसो न ससी हर महण तणे. "

" रह वह पिथल तणे रूधिया, शाह तणो धन जहेर सदे. "

" अवली भांण गहण खग्राइण, वांको चंद संसार वदे. "

" हीन्द्र तरक जोडीये हाथे, मने पराक्रम खुद मसंघ. "

" आठे पहोर राह जग्राहे, चाँद मयास तिहारी चंद. "

इस कवित का भावार्थ यह है कि, सब जगह का दांण, चांदा छेवे, ओर अर्बुद

भूमी यानी सिरोही धरती उसका दंड भरे, हकीकत में चंद्र को राहु का ग्रहण लगता है, परन्तु हे! चांदा चौहान तेने राह को ग्राहा, किव का यह आशय है कि चांदा ने मारग रोका था, जिसको राहु का अलंकार देकर किव उसकी प्रशंसा करता है, किव इसकी टेडाई की तारीफ में यह भी कहता है कि, वादशाह का धन जो विष समान गिना जाता है यानी उस धन को छीन कर लेने वाला, कभी भी चैन से नहीं रह सक्ता, वैसा विष तूल्य द्रव्य भी तूने हजम कर लिया. सवव यह है कि वक्रचंद्र को राहु ग्रास नहीं कर सक्ता है, उस मुआफिक टेडाई में उंचा दर्जावाला तू वांका होनेसे तेरेको संसार मान रहा है.

इसके विषय में फिर किसी कविने सोरठा कहा है कि.

- " चांदा सो रंग वार, अरला वगतर उवडी; अरजण रो अवतार, दुसासण तुं देवडा. "
- '' साकर थारोचंद, तुं ठाकर चांदा तणो, मदुसुदन दु:ख भंज, वरजे वस देराबुअत. "

चांदा का देहान्त कीस साल में हुआ, वह संवत् मालूम नहीं हुआ, लेकिन मूता नेणसी की ख्यात में निवज की हकीकत, चांदा के पुत्र अमरासिंह का प्रधान वाघेला रामसिंह को अमरसिंह ने जालोर भेजकर वि. सं. १७१७ के भादरवा में लीखाने का उक्लेख है, जिससे पाया जाता है कि उसका देहान्त वि.सं. १७१७ के पहिले हो चूका था.

चांदाजी का विवाह राठीर कल्यांणिसंह की पुत्री रूपांदे के साथ हुआ था, जिससे पुत्र कमाजी व अरसिंह और पुत्री रत्नकुंवर के जन्म हुए. रत्नकुंवर की शादी जालोर के राठौर रत्नसिंह मेहदासोत के साथ हुई थी, जिनकी ओलाद में इस समय में सीतामऊ ( मालवा ) की रियासत है.

निवज पृथ्वीराज को मिला या चांदा को, इस विषय में मतभेद है, वस्तुतः निंवज, केसुआ आदि गांव, केसवाल राजपूतों के तरफ थे, उनसे नं. ११ महाराव अलेराज (पहिले) ने वि. सं. १५६२ में लिये थे, जो लखावत गोविंददास देवीसिंगोत सिरोही में काम आया तव उसका पुत्र सांगा को, निंवज, वडवज, आदि गांव दिये गये थे, उसमें से निंवज वि. सं. १६५८ में महाराव स्र्रताणसिंह ने चांदा को दिया, ऐसा बहुआ की पुस्तक में लिखा हुआ है, और उक्त पुस्तक में चांदा ने वि. सं. १६५८ में निंवज में वहुआ को सीख देनेका भी लिखा गया है, पाया जाता है कि चांदा अपने पिता की ह्याती में ही अलग रहा होगा.

- नं. दे नारखान बगावत में गंगवेशान के गुड़ा में काम आया.
- नं. र् वाघितह को कोरटा की जागीर मिली थी मगर वह छूट जानेसे, महाराव अखेराज ने आंवलारी कीजागीर दी. जिसका वंशवृक्ष इसि प्रकरण में नं ७ पर दिया गया है.

नं. है जेसिंहदेव बगावत में मारा गया, बाद उनके पुत्र दूदा को पोसीदरा व अजीतसिंह को लूणोल की जागिरें महाराव अखेराज ने दी, जिनके वंशवृक्ष इसी प्रकरण में नं. ८-९ व १० पर दर्ज है.

नं. ३ अमरसिंह अपने पिता चांदा के साथ बगावत में साथ रहता था. वि. सं.१७१७ के भाद्रवा महिने में इसने अपना प्रधान वाषेळा रामसिंह को मूतानेणसी के पास भेज कर यह नुंद कराई है कि, सिरोही इळाका में से अमरसिंह आध (दाण में) ळेता है, और विभोगा (जमीन का महसूळ) के गांव सौ सवासौ है, इसके समर्थन में ठिकाने निंवज सें जो गीत कवित मिळे है, उसमें से एक गीत में ळिखा है कि—

```
" भझे जालीओं खाग ते वरद खाटण भला, जोरावर लागुओं सीस जमरो. "
```

दृसरा एक कवित जिसमें महाराव अखेराजने इस पर वडी भारी फौज भेजी थी, जोस फौज को कवि ने वरसाद के मुआफिक होनेका अलंकार वताकर कहा है कि.

पाया जाता है कि महाराव अखेराज ने इसको बहुत तंग करने से, यह मारवाड में चला गया. मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १७२१ में महाराव ने देवडा अमरसिंह को मनाकर सिरोही रियासत में आवाद किया, और १ पालडी, २ जेतावाडा, ३ देदपुर ४ मांकरोडा, ५ वापला, ६ पीथापुर, ७ टोकरा, ८ मेडा, ९ गीरवर, १० मोरथला, ११ कलधरी, १२ मुसावल उर्फ मावल, १३ धानेरा, १४ आवल व १५ देलवाडा, यह गांवों का पट्टा दिया, उक्त पुस्तक में लिखा है कि "विभोगो लेतो सु नहीं ले दांण लेतो

<sup>&</sup>quot; अरघ आबु तणो भोगवे रा' अलो, अरघ आबु तणौ छेय अमरो. '

<sup>&</sup>quot; अला आरंभ म कर आले अमर, एक ही गाम नही × अधूरो."

<sup>&</sup>quot; पिता थारा तणो पाट जांणे पृथी, पिता मारा तणो आध पुरो. "

<sup>&</sup>quot; सीयस्त अम कहे मुणों चन्दसेन मुत, छुपा कर इसवरे मे'र कीघी. "

<sup>&</sup>quot; जोय नतां खाग ने त्थाग घर जे वडां, देवरां दने घर वांट दीधी. "

<sup>&</sup>quot; सोटहर मुनहर बांट दीधी सनर, दनर पाईयो खलां फुल दारू. "

<sup>&</sup>quot; माहा रुद्र कीया सोमटे केम मांनवी, सवपरी भाग दोए भवां सारू. "

<sup>&</sup>quot; करण वाद असीयात जो ए घातसर केवीआं, सारक्षर मंडे स्न रत सवायो. "

<sup>&</sup>quot; मु जहर कहर परभात होतां समा. अमर अत पात वरसाद आयो. "

<sup>&</sup>quot; गाजी आ अनड भड सहु एम गमा गम् ताद सर काएरां नरां तारां. "

<sup>&</sup>quot; देवडे में इमी मेह मंडीयों दरक, धटां उपर पढे फुल घारां- "

<sup>&</sup>quot; सोर घणघोर मल खनण दामण सनल, जोरवर बदल मल मेह जुठो."

<sup>&</sup>quot; अलासर पतासी हर धार धरीयां असर, वार अणपार झह सार बुठो. "

<sup>&</sup>quot; मेल गढ़ चंद ओत हैंक दल भंजीआ, हैंक गावा हलापुर हाले. "

<sup>&</sup>quot; ईंद्र जल बोल खगधार बुटो अमर, श्रवण रत खाल पर नाल चाले."

<sup>&</sup>quot; आहोडे आहोडे सगण राओ आयुआ, एह असतार जग चीआर छगी. "

<sup>&</sup>quot; पल सजल पालरां वाहला पुरीआ, पलसरां दादरां आस पुगी. '

धं छेसी " पाया जाता है कि इसका जो दावा था, उसमें से दांण का हक कायम रखकर उपर्युक्त गावों में जमीन महस्तूल का हक देने का तय हुआ.

इसके विषय में एक कवित ' ऊड ' के किन आढा महेशदास का रचा हुआ मिला है, उसमें मेवाड की फौज के साथ इसने युद्ध किया था वैसा पाया जाता है, ( जो कि इस को मेवाड के साथ युद्ध करने का प्रसंग उपस्थित हुआ हो, ऐसा दूसरी किसी ख्यात सें उपलब्ध नहीं होता है. ) वह यह है कि—

" अर तरूवर लंघ राह, धसते खण भण हणीया दाणे भमर. "

" नमता गया वकारे नासे, आया मद वहतो अमर. "

" उपाटीये चांचरे उरहे, मेवाहां सामां मुकत. "

" देख पटे छलतो चांदावत, गा हागा खाये गसत, "

" सबलो गम सुणीयो सिरोही, पिथल हरी गेजु पहाट. "

" जुडे दसण लागां नह जुडीया, मुळीया अण लडीया मैवाद. "

नं. ४ शक्तसिंह के समय का वि. सं. १७४६ का शिलालेख पालडी गांव के अरठ लाधावाला पर मिला है, जिसमें इसका व इनके कुंवर अनोपसिंह का नाम अंकित है. शक्तिसिंह का महाराव वेरीसाल के साथ अच्छा वरताव रहने से, महाराव ने इसको सोरडा व अनादरा यह दोनों गांव वि. सं. १७४६ में इनायत किये. इनकी राणी ईडर के राठौर गोपीनाथ की पुत्री लादांदे, व दियोलजी कानांदे, और साणंद के वाघेला हरीसिंह की पुत्री रायांदे, यह तीनों इसके पीछे निवज में सती हुई. शक्तसिंह ने वि. सं. १७९९ में बहुआ को सीख दी थी.

नं, है जसवंतिसंह को मावल, गीरवर आदि गांवों का पट्टा मिलाथा, जो कि वर्तमान समय में वह पट्टा नाओलादी के कारण खालसा राज है, परन्तु उसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ४ पर दिया गया है.

नं. ५ अनोपसिंह के विषय में ठिकाने निंवज सें जो कवित मिले हैं, उसमें से एक किवत सें मालूम होता है कि, इसने 'खीमत' (जो पहिले सिरोही इलाके में था, वर्तमान समय में पालणपुर ईलाके में हैं) के कोलीयों को सजा देकर खीमत गांव बरवाद किया था, जिसके वास्ते किव केहता है कि.

<sup>&</sup>quot; अकल हीण होए रावतां की इसदी अनी वरद पत ज्यां जगतेस वेली. "

<sup>&</sup>quot; खीमताबाद बजार महणतां घणां, जठे खीमताबाद में हरण खैली. "

<sup>&</sup>quot; देवडा सोई सारे घणां देवडा, भगाया नरपती जांग श्रुवा. "

<sup>&</sup>quot; स्यांता बांणीया खरंदां छालरी, आस सर आसरी करे खवा. "

<sup>&</sup>quot; मली जगतेस ज्यांने सकत सारी भणे, रीयां लीवा सर लाग वाए. "

<sup>&</sup>quot; इंडेता दुकांने सारां रामुलरा, तठे मृगरा इलरा सलीमाव. "

- " जोर खीमत तणी खणे काढी जढां, काढीया कुट दो बाट कोली. "
- " दांम कोडी धज रंमनता दीकरा, तटे ते थ सारंग री रमे टोली. "

पाया जाता है कि खीमत के कोलीयों ने इनकी रइयत को कुछ तकलिफ दी थी, उसका वदला इसने लीआ होगा. इसने वि. सं. १८०७ में वहुआ को सीख दी थी. इसकी पुत्री रूपकुंवर जोधपुर के राजा वक्तसिंह के साथ विहाई थी, जो वहां सती हुई.

नं. ६ जगतसिंह के विषय में जो कवित ठिकाने निवज से मिले है, उनसे पाया जाता है कि यह वहादुर सरदार था, और राठौरों के साथ कई दफे यह झगडे लड चूका था, निम्न कवित से पाया जाता है कि जोधपुर के अम्रजीत राठौर इससे कुछ पैसे लेना चाहते थे, मगर इसने नहीं दिये, और जवाब दिया कि—

- " तुत्र मांगे लख दांम, दांग नहीं कोडी देऊ, तु मांगे मारग, मारग छूटे हुं लेऊ, "
- " हुं पृंजु अचलेसर पोही तु पूंजे पाउ, जो ए थारे जोघांण ए तो गढ मारे आउ. "
  - '' × × × × जगतेस कहे अप्रजीत ने तुकरे सो हुं न करूं. ''

### इंसंके साथ राठीरों ने युद्ध किया. उस विषय में किव दोहे में कहता है कि-

- " पाए लगा के देस पत मेल असगा मांन, तो अगे भगा तरक घन जगा चुआण."
- " जुप करवा वांदी जगे सगता ज्यु समसेर, गा जोधा पाछा घरे फोजां लसकर फेर. "
- े गंगा प्राप गोदावरी साची तीरव सांग, जे अरवद मेटयां जगा, धजवह मोटो घाप. ग

#### सोरठा.

" जगा भरीने जात्र पोपर ज्यु यारे पंगे, आबी कर कर आस आबी सो पाबी अवस. "

इसके समय में असमालवेग और वीरपुरा (कोली) ने निवज पर चढाई की थी, जिनको जगतसिंह ने हरा कर भगादिये, उस विषय में किव केहता है कि—

- '' ताप खपीयो नांही कणी तरफ रो, मलक खालो कीओ देस मारे. ''
- " जगारो घको हुओ अजरो जोर वर, हीणगो नीवजी तरक हारे. "
- " पमंग पा राव असड ग्या पयादा, पादरे नाठ गा नीठ पानी. "
- '' अठारां गरांरी, अर्थानमाओ पाओत थी, बच पत राखीई भली बाजी. "
- " येग असमाल ने भागीओ वीरवर, चंद हर नंदगर तणी साखी. "
- '' देसरी खाग वल लहरंतां देवटा, राहो नीवज तणे टेक राखी. "

जबिक जोधपुर के राजा भीमसिंह ने जालोर के राठौर मानसिंह के ऊपर फौज भेजी उसवक्त जगतसिंह, मानसिंह की सहायता में जालोर गया था, और जोधपुर की फीज पराजय होकर वापस गई तब मानसिंह ने इसको वहे सन्मान के साथ घोडे पोशाक आदि देकर विदाय किया, उस विषय में किव कहता है कि.

<sup>&</sup>quot; वाजा वाजीआ मंदोवर वाला जय महांणा जुआ जुआ, आयो भीम मांनसी ऊपर हरवल असी हजार हुआ. "

<sup>&</sup>quot; मापे दले पांनसी आखे ताप नेरा घरे रणहर, सांभन्न बात जीतमल संगवी, जगतो राव तैदाव जरूर."

- " मांने जीतो साअ मेळीआ जीतो कहे सांभल जगा, सगा सगारे होई सदाई संकट भोगी नको सगा, "
- " ऊंढे सोर सोनगड ऊपर गोले अँवर गाजे, चंड जगा जालोर उगारण लंसीओं आबु लाजे "
- " एहरा वचन सुणे अजराएल लहना कज असमान लगो, नांदवणो घरते नीसांणे जालोरे आईयो जागे. "
- " सनमल भ्या क्ष्नमाई ने ससरो, सन्नु तोने जीत नथ सकी, आप वराजो कला ऊपरी घोफ घराँमे फोज धर्ते. "
- " आबु धणी बोळीओ एरो, दल लाखां उडाए दीआं, जालोरी जोजे थारे घरलार फेर गोडांण लीआं."
- " राहो कहै सांभल महाराजा झगडा करां दीयां खग झीक, गांजे कुण जालोर तणे घढ मोहो उबां आसे मशरीक."
- '' अमराहरी दलां सु अडीओ हतु जर्के न मेला होर, काएम मांन घरे थर कीधा जीए गोडांण अने जालोर. '
- " मांने सीख दीनी घर सारू एजन कीया एता, मोंणक तरंग कडा ने मोती सीए पालकी से हैता. "
- " घर घर दीट उछछी गुढी कीरत बोत कांहांणी, राजा घरे जालंघर राखो आईयो घरे ओपांणी. "

जोधपुर के राजा के साथ इनका सगाई सम्बन्ध होजाने से इसने वि. सं. १८३१ म् जोधपुर की फौज ने सिरोही फतह किया तब उनको सहायता की थी, जो वात महाराजा जोधपुर के +परवाना मिती पोष विद ३ संबत् १८६१ से मालूम होती है. वि. सं. १८३२ में इसने बहुआ को सीख दी थी.

नं. है अखेसिंह को सेळवाडा की जागीर दी गई, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकर्ण में नं. ३ पर दिया गया है.

नं. ७ रायसिह के विषय में सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि यह अपने को खुद मुख्तारसमझ कर सिरोही राज्य का हुक्म नहीं मानता था, जिससे इसको दवाने के लिये, अंग्रेजी फौज के साथ मिलकर राज की फौज ने निवज पर चढाई की, और युद्ध हुआ जिसमें दोनों तरफ के कितनेक आदमी मारे गये, और ठाक्कर रायसिह ने अपने पुत्र प्रेमसिह सहित निवज छोडकर पहाड की पनाह ली, वाद रामसीण के ठाक्कर कावा जगतिसह द्वारा वि. सं. १८८१ में समाधान होनेसे वह सिरोही हाजिर हुए, जहांपर महाराव ने इनकी अच्छी खातिर करके सिरोपाव दिया, और अव्वल दर्जे की दाहिनी वैठक की इजात दी.

# निवज ठिकाने से मिले हुए कवित्तों में इसकी दातारी और महमानगिरी की

- \* उपरोक्त कवित्त में जालोर के राठौर मानसिंह व जगतिसंह के दर्गमियान घुसरा, जमाई का सगवण होना अंकित हुआ है, टेकिन सिरोही के बहुआ की प्रस्तक में लिखा है कि जगतिसंह का प्रत्र रायसिंह की प्रत्री सूरनकुंतर का विवाह राठौर राजा मानसिंह के साथ हुआ था.
- + उक्त परवाना में देवडा राव जगतिस्व अनोपसींवोत का नाम हिला है, और नोचपुर के महाराना साहब ने आडी ओटमें अपनी कटम से दिखा है कि " तीण में धारी तरफरी हमगीरी माटम हुई सो मारी मरनी खातर ख़ुसी राखनो ॥ यह परवाना सिरोही फत्तह होने की शाबाशी के विषय में हिला गया है.
- ÷ सिरोही राज्य में ठिकाने पाडीब व निवम इन दोनों सरदारों की अञ्बल दनें की एक ही बैठक है, जिससे दरबारी जन्म में यह दोनों ठिकानों के सरदार एकही वक्त में हाजिर होकर बैठक नहीं छेते हैं, छेकिन इम वक्त दोनों ठिकानों के सरदार दराहरा कादि तहेवार के आंम दरबार में एक साम बैठक होते हैं.

किवयों ने बहुत तारिफ की है. और जबिक अंग्रेजी फौज निबज पर गई, तब जेतावाडा का बिकानेरीया राठौर जुजा बडी वीरता से युद्ध करके काम आया, जिसके विषय में किव कहता है कि—

" जुजा उटरे गढ होए झगढो नरां स्रां ने अज, आज नीवज तणे उपर आवीओ अंगरेज."
" वोल मोटा मोंर वकतो नटे थुंतो नोंज, कला करवा उट कमधज फले आई फोज."
" गाजीओ असमांन गोले वगट कल ली वाद, जेतपर रो पटो जुजा उजलो कर आज."
" तलसीओ गीणाग तोली मांनहर मन मोट, राढ वड से वगर रटकां केम भलसी कोट."
" पालवा ओर याट पोले घालवा ओर खाव, वंकरो राए सींघ वालो उटीओ उवराव "
" मगल उमा पोल पखी लोप न सकी लीअ, आव पोले भीम अडीओ सदा वालो सिंह."
" लर थरे सो पढी न लागु लगी मगलां लोह, वसी फोजां लीए वीको वरलीआं रा बोअ."
" पंड लागा घाव पुरा चीआर वी'ने चीआर, तोई न पढे खढे तेगो उथडी असवार."
" मगल जादा कही मखसे कनीमुवा कंय, हाथीआंरे चढे होदे मालजे भारथ."
" मले लडीओ भ्रज मलतां देई मुखा दान, पांचमे दन खबर पुनी गढ दली गजरात."
" भालीआ सीसोद भाटी घणा , झाला गोड, लोक साहेव केण लागो रंगहो राठौड."
" खबीओ अथ लाल लशकर हुई हलका होल, पांच पांडे घरण पढीयो पढे भलीई पोल."
" वरे अपसर सरग पुनो मेल जगरो मोह, सांम रे गल सीस दीनो सार वीकां सोइ."

#### रायसिंह के विषयमें किसी कविने कहा है कि-

" वंके अण खले नीसांण वाजी टहें पर घर लीघ, भीमरां हाथीआं मेला दोखीआं कर दीघ."
" कही खलकी वगतरांकी लीआं फोजां लार, हीडले दोए चीआर हाथी वेहे असडी वार."
" भला मलास कोई भाखी दलां टलां दीघ, जध करी सो पडी जला लही कला लीघ."
" त्यां उपर खाग झाले त्यां न मले तुग, आप स्यांमी वीआ अमरा कमर भीढे कुण."
" जगा वाला अमल जमीओ मोजसीकर मोज, वीरीयां सरधरी वाजां फरी थारी फोज."
" पोकारी नकीव पाली नीत्रसी नीसांण, तेजीआं का तंग तांणे उह जाए अरी आंण."
" भाग अरवद तणे अपत खागरे वल खाए, चले चीठी वीआ चांदा मलक आदा माए."

" साल रा उवराव साथी पणां भारथ पास, रंग हो राएसींग राजा नंद गर के नाथ."

इसकी पुत्री सुरजकुंवर का विवाह जोधपुर के राजा मानसिंह के साथ हुआ था. वि. सं. १८७१ में इसने वहुआ को सीख दी थी. सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं. १८९७ में गीरवर का ठाक्कर नाओळाद गुजरने पर इसने विना राज्य की मंजूरी के अपने वेटे नं. इं उदयसिंह को वहां गोद रख कर गीरवर का पष्टा अपने आधीन कर लिया, जिसपर महाराव शिवसिंह ने गीरवर पर फौज भेज कर उदयसिंह को केद किया, जिससे रायसिंह लडाई की तथ्यारी करने लगा, दरमियान उदयसिंह केद को हालत में मर गया, और पोलिटीकल एजंट ने इसको हिदायत कर दी कि, वो गीरवर के पट्टे का दावा छोड दे, और राज्य को अधिकार है कि चाहे तो खालसा कर ले, जिससे इसने झगडा नहीं वढाते आपस में समाधान कर लिया. इस विषय में सिरोही राज्य के दफ्तर से पाया जाता है कि, गीरवर के ठाक्कर रत्नसिंह पहिले नाओलाद हो चूका था, और बाद में मावल का ठाकुर जालमसिंह भी नाओलाद हुआ, जिससे जालमसिंह की ठकरांणी के, इसके पुत्र उदयसिंह को वगैर मंजूरी राज्य गोद दिया था, जो सिरोही

रियासत के रिवाज के खिलाफ होनेसे, गोद खारिज कीया जाकर दोनों ठिकानों की जागीरें खालसा कर दी गई.

नं. ८ प्रेमसिंह के विषय में सिरोही राज्य के इतिहास में लिखा है कि, इसका भाई उदयसिंह जो कैंद की हालत में ग्रजर गया था, उसके पुत्र अनाडसिंह व नवलसिंह ने प्रेमसिंह की सहायता से बगावत करना ग्रुरू किया, जिससे महाराज कुमार ग्रमानसिंह (महाराव शिवसिंह के युवराज) ने राज्य की व सरकार अंग्रेजी की फौज के साथ निंबज पर चढाई की, कुछ देर तक लड़ने वाद ठाकुर भाग कर पहाडों में चला गया, परन्तु थोड़े ही दिन बाद कस्रूर के लिये मुआफी मांगने से, इसको अपने ठिकाने (निंवज) में जानेकी आज्ञा मिली. इस विषय में यह बात मशहूर है कि राज्य की फौज ने निवज पर हमला किया, तब ठाकुर प्रेमसिंह ने बड़ी वीरता के साथ अपना बचाव करने से, राज्य की फौज को पहिले दफा के हमले में अपनी तोपें छोड़ कर वापस लौटना पड़ा था, उसका कारण यह भी कहा जाता है कि राज्य की फौज में, जो देवडे सरदार शरीक थे, उन्होंने जानबुझ कर अपने भाई (प्रेमसिंह) पर आक्रमण करने में चइम पोसी की थी, और जब कि उनको सख्त हिदायत की गई तब उन्हों ने दूसरे हमले में निवज को फतह किया. यह भी कहा जाता है कि दूसरा हमला करते वक्त देवडे सरदारों ने ठाकुर प्रेमसिंह को पोशीदा तौर से इशारा कर दिया था कि वो निवज छोड़ कर पहाडों में चला जाए.

इसकी पुत्री सरसकुंवर का विवाह पहमदनगर (ईडर) के महाराजा करणसिंह के साथ हुआ था, और वह वि. सं. १८८८ में एहमदनगर में सती हुई, उक्त समय में सती होने का रिवाज अंग्रेज सरकारने वंध कर दिया था, और महाराजा करणसिंह की कोई राणी सती होने न पावे, उसके वास्ते अंग्रेज सरकार ने प्रथम से वंदोवस्त कर रखा था, परन्तु सरसकुंवर की सती होने की तीव अभिलापा होनेसे उसने 'मुडेटी' के चीहान ठाकुर सूरजमल को कहाकि मुझे सती होनाही है, यदि मेरे पिता और भाई जो इस कार्य में सहाय कर सके है वे यहां से दूर है, और आप चीहान होनेसे इस वक्त उनकी जगह पर हो, सो मुझे सती होनेमें कोई हरकत न होवे वैसा वंदोवस्त करो, जिससे चौहान! सूरजमलने अंग्रेज सरकार के विरूद्ध होकर करणिंह की राणीयां के सती होने के कार्यमें सहायक होकर सती होने में विव्र नहीं आने दिया.

ठाकुर प्रेमसिंहने राज्य की फौज के साथ सांमना किया उस विषय में किसी किन ने कहा है कि.

<sup>+</sup> मुढेटी का ठाकुर चौहान सूर्त्रमछ बढा ही वीर राजपूत था. अंग्रेम सरकार के विरुद्ध कार्य करने से इसको कई मरतवा ब्रिटीश कीम के साथ ग्रद्ध करना पढा, इसके वीरत्व की कई बातें 'रासमाछा' नामक श्रंप में लिखी गई है. इसकी नागीर भंग्रेम सरकार ने जप्त करही, और बरसों तक इनका पीछा ब्रिटीश कीम ने किया, आखिर मुभाकी बख्श ने की शर्व पर समाधान अंग्रेम सरकार ने जप्त करही, और बरसों तक इनका पीछा किदा कर उसकी नागीर वापस देकर मुढेटी में बेडा दिया.

" मक्का कमल मोती प्रेमसीय बोलीयां पडी धर अंबर धोती-तपी तुआरा तैजरी ॥ १ ॥ ''

इसकी ठकराणी साहेवांदेवी चांपावत वधिसंह दासपा वाला की पुत्री वि. सं. १९०८ जेष्ठ विद ५ के दिन सती हुई.

प्रेमसिंह ने वि. सं. १९०१ में बहुआ को सीख दी थी.

- नं. र् कीरतिसंह, सेलवाडा के ठाक्कर सवलिंह व स्रताणिसंह दोनों भाई नाओलाद होनेसे स्रताणिसंह के गोद गया.
- नं. र् तेनसिंह को धवली की जागीर मिली. वाद इसका पुत्र नं. रे दोलतिसंह धवली में पाट वैठा. दोलतिंसह का वडा पुत्र हिम्मतिसंह निंबज ठाकुर नं. ९ भीमिसंह नाओलाद ग्रजरने से उसके गोद गया, जिससे नं. रे स्लिसिंह धवली पाट वैठे, वह भी नाओलाद ग्रजरने से इसका भाई नं. रे अचलिसंह धवली के ठाकुर हुए, लेकिन यह भी नाओलाद ग्रजर गये, जिससे सिरोही रियासत से धवली की जागीर निंवज ठिकाने में मिला दी गई, जो मौजूदा राजसाहेबां माहबतिंसह ने अपने छोटा पुत्र लक्ष्मणिसंह को दी है.
- नं. ई उदयसिंह को इसके पिता रायसिंह ने मावल ठाकुर जालमसिंह के गोद दिया था, लेकिन राज्य ने उसका गोद नामंजूर करके इसको केद किया, जो केद की हालत में ही ग्रजर गया, जिससे इसके पुत्रों को ठिकाना निवज की जागीर में से पीथापुरा व सोरडा गांव का आध जागीर में दिया गया, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. २ पर दिया गया है.
- नं. ९ भीमसिंह अपने पिता के वाद वि. सं. १९०८ में निवज में पाट बैठे, और वि. सं. १९१८ में बडुआ को सीख दी. इसकी चार राणीयां थी, लेकिन पुत्र न होने के कारण इसने अपने चचेरा भाई नं. है दोलतिसिंह धवली वाले का पुत्र हिम्मतिसिंह को गोद लिया, ठाकुर भीमसिंह अमीरी मिजाज का सरदार था.
- नं. १० हिम्मतसिंह मरहूम अपने काका भीमसिंह के गोद आया, इसके समय में वि. सं. १९५० में रियासत से ठिकाने निवज को तीसरे दर्जे के मेजिस्नेट की फोजदारी हुकूमत व रूपिये पांचसों तक के दिवानी दावे फैसल करने के अखलारात दिये गये, और नमक चूंगी, दांण, व आवकारी की मुकरर रकम ठिकाना के हककी रियासत से ठहराई गई. वि. सं. १९५० में इसने बहुआ को सीख दो. इसकी ठकरांणी मूलकुंवरदे लोहीयाणा के दीयोल सालमसिंह की पुत्री थी, जिससे कुंवर मोहवतसिंह व कुंवरी राजकुंवरदे का जन्म हुआ, वाईराजकुंवरदे का विवाह जोधपुर के महाराज वजेसिंह मोहबतसिंहोत के साथ किया गया.

<sup>&</sup>quot; नागण पुछे नाग आज जमी कयुं इल चल हुई, खत्र वट जगाई खाग-नरपत प्रेमे नींबजी ॥ २ ॥ "

नं. ११ +राजसाहेब मोहबतसिंह अपने पिता के पीछे निवज ठिकाने में पाट वैठे, ठिकाने की जागीर सें राज्य हक की छः आंनी देने में कितनेक झगडे वक्तन फवक्तन पैदा होने के कारण, इसने छः आनी जितना जागीर का हिस्सा राज में देकर, नयेसर कायम का ठहराव ता. १ मई सन १९२३ ईस्वी को तय करा लिया, जिससे अव राज के साथ नई तकरार पैदा होने का सम्भव नहीं रहा. उस ठहराव की रूह से सिरोही इलाके में इनके तरफ रही हुई जांगीर के गांवों में रेविन्यु अखत्यार के साथ, खास शतों से, फौजदारी मुआमिलात में दोयम दर्जे के मेजिस्नेट के अख्यारात व दिवानी मुआमिलों में रू. ५००) पांचसौ तकके दावे फैसल करने के अखत्यारात रियासत से अता हुए है. वि. सं. १९८० के शर्दि की मौिसम में मौजूदा महाराव साहिव ने निवज व वडवज के दरमियान सरहद का तनाजा ( जो कई वर्षों से चल रहा था उसको फैसल करने कें लिये महाराव साहव के उपर दोनों सरदारों ने छोड रखा था.) तय करने को निवज के वगीचे में मुकाम किया, उसवक्त निवज ठाक्कर मोहवतसिंह ने महाराव साहिव को अपने महल में पंचारने की अर्ज करने पर, महाराव साहिव ने इसकी अर्ज मंजूर करके पधरामणी की, और महमानगिरी स्वीकारी, ठिकाने निवज के इतिहास में सिरोही के महाराव साहब की निवज के महल में पधरामणी का यह अव्वल ही प्रसंग था, ठाकुर निवज ने इस मौके पर महाराव साहव के वास्ते गद्दी की विछायत और नजर नसरावल आदि रसूमें वाकायदा अदा की, और साथ में दीवान, मुसाहिव, आदि जो जो छोटे वडे अहलकार व नोकर वगैरह थे, उन सब को अपनी २ योग्यता के मुआफिक सिरोपाव दिये, महाराव साहिव ने ठाकुर मोहवतसिंह को खास सवारी का घोडा इनायत किया.

<sup>+</sup> राजसिहेबा मोहबतिर्सिंह एक बहारूर सरदार है, प्राचीन समय के चौहानों में अपनी नेकटेक और बचन के बास्ते जो प्रणाली थी वे सब इनमें प्रत्यक्ष अन्नम होता है. वि. सं. १९६९ में जब कि पालणपुर रियासत का एक गांव घोछे दिन डाकूओं ने छूटा, और पालणपुर रियासत की पुल्स ने अपनी जमीयत के साय डाकूओं का पीछा किया था, छेकिन डाकू छोगों ने पुल्सि बालों को कार अमद नहीं होने दिये, जिससे उन्होंने राजशहेबां मोहोबतिस्ह की सहायता चाही, जिस पर इन्हों ने फौरन छडी सवारी डाकूओं का पोछा किया, और उनसे मुकावटा करके एक डाकू को जांन से मारा, और हूसरों को मय छुट का माछ के गिरफ्तार करके सिरोही रियासत को मुप्रूर्य किये. इन मुकावटे में डाकूओं की तरफ सं स्पास्पी में बंदुक की एक गोछी राजसिहेबां के दादी के पास होकर चंग्री, जिससे दादी के कुछ बाल कट गये थे. इन्छ अरसे के अपनाम में बंदुक की एक गोछी राजसिहें साहब बहादुर का मुकान आबू पर हुआ, तब यह वहां मुनरा के लिये आये उन वक्त बाद अबिक मरहूम महाराव कैरारीसिंह साहब बहादुर का मुकाम आबू पर हुआ, तब यह वहां मुनरा के लिये आये उन वक्त इस पुस्तक का लेकक भी वहां पर हाजिर या, महाराव साहबने, डाक्ओं के साय मुकावजा करने की जो बहादुरी इसने बताई थी, उस बात पर संतीय जाहिर करके इस क्षत्रीवट के कार्य की बहुत प्रशंसा करके शावाशी दी थी, उसी मुआफिक पालपपुर वी, उस बात पर संतीय कार्दिर करके इस क्षत्रीवट के कार्य की बहुत प्रशंसा करके शावाशी दी थी, उसी मुआफिक पालपपुर वी, उस बात पर संतीय कार्दिर करके इस क्षत्रीवट के कार्य की वहन प्रशंसा करके शावाशी दी थी, उसी मुआफिक पालपपुर की कवाब माना, और रियासत को अपना संतारों की निमयत इकड़ी करने की जररत पत्री, तब ( को के उस वक्त के एकी का बावेच मना, और रियासत को अपने सरदारों की निमयत इकड़ी करने की जररत पत्री, तब ( को के उस वक्त के एकी का बावेच मना, और रियासत को अपने सरदारों की शावारों वौरह की जमीयत करीव सीनमी आदमीयों के साय साक्त हियासत के साय चाहिये जैस। महाराव साहब ने इस बहादुर सरदार की कदर करके कुट फौम के अफनर की मगह पर इसको मुकरर वित्या था, हानिर हुथे थी, स्वीर सहाराव साहब ने इस बहादुर सरदार की कदर करके कुट फौम के अफनर की मगह पर इसको मुकरर वित्या था, हानिर हुथे थी, स्वीर सहाराव साहब ने इस बहादुर सरदार की कदर करने के अपने कर की माम पर इसके मुकर करने सहार वात हो।

### मौजूदा राजसाहेवां निवज, रियासत सिरोही.



राजसाहेवां महोवतसिंह साहव. ठिकाना निंबज.

[ विभाग दूसरा पृष्ट ४८. नं. ११ ]



इनके तीन पुत्रों में से छोटा जसवंतासिंह गुजर गया है, शेरसिंह पाटवी है, और दृसरा पुत्र लक्ष्मणसिंह को धवली पट्टे की जागीर देने में आई है. वि. सं. १९८२ के दशहरे के दरवार में मोहवतिसह को नीज के लिये राजसाहेव का खिताव अता फरमाया है, जिससे 'ठाकरां राज ' के बजाय 'राजसाहेवां ' के नामसे इसको तेहरीर लिखी जाती है. इस वक्त यह सरदार कमीटी में मेम्बर मुकरर है.

निवज ठिकाने की पालणपुर रियासत में भी ( मुलकी सरहद के फैसले के वक्त गये हुए गांवों की ) जागीर है, और उन गांवों में भी दीवानी, फोजदारी, व रेविन्यु के अखलारात सिरोही रियासत के मुआफिक ही उस रियासत ने पहिले में ही दे रखे हैं, और पालणपुर रियासत से ठिकाने निवज के पाटवी सरदार को 'रावजी ' के इलकाव को तेहरीर होती हैं, इसी मुआफिक जोधपुर रियासत से 'राव ' के इलकाव के साथ कुरव २ व वैठक में सामने की जीमणी ( दाहिनी ) मिसल में व वांह पसाव व वगल गिरी की इज्जत हैं, व सवारी में घोडा आगे खडने की इज्जत हैं, यह इज्जत वि. सं. १८८१ का फायुण सुदि १ को जोधपुर रियासत से दी गई हैं.

इनकी एक राणी मेवसीजी सरेकुंवरदे, सणदरी के रावल मानसिंह गोदडिसहोत की पुत्री है, (जिससे वाई भूरकुंवर का जन्म हुआ.) दृसरी राणी वारडजी मानकुंवरदे सुदासणा के वारड तब्तिसिंह पर्वतिसिंहोत की पुत्री, (जिससे कुमार शेरिसिंह व लक्ष्मणिसिंह के जन्म हुए.) थी.

#### २ वंशवृक्ष पीथापुरा परगने पामेरा के लखावतः



नोट-पीथापुरा की जागीर का राज हक/<del>आठ</del>आनी नकद लगान के कानून मुआ-फिक सालाना रु. ३३७) भरने का ठहराव नं. ६७३ ता. ३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

#### ३ वंशवृक्ष सेलवाडा परगने पामेरा के लखावत.



नोट-सेलवाडा की जागीर का राजहक आठआनी की रकम नकद लगान के कानूर मुआफिक रु. १०८०) सालाना भरने का ठहराव नं. ६७२ ता. ११ मेइ सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

#### ४ वंशवृक्ष मावल-गिरवर परगने सांतपुर जो नाओलाद होनेसे इसवक्त खालसा है.



नोट-मावल व गिरवर दोनों पहे की जागिरें खालसे राज है, इन दोनों ठिकानों के सरदारों ने सिरोही रियासत से विरुद्ध होकर, पालणपुर रियासत के दिवान महाखान फतहखान की पनाह में रहना कवूल कर वि. सं. १८७५ के आपाड सुद २ का इकरार के जरिये मोजा मसावल, (मावल) पानेरा, गिरवर, मुगथला, वासडा, आवल, व सनार गांवों में पडेपान की आमदनी में आधा हिस्सा पालणपुर रियासत को लिख दिया था, जो गांव सिरोही के होनेसे वापस सिरोही की तहत में आये.

#### ५ वंदावृक्ष आंबलारी परगने कालंद्री के लखावतः

1

निवज के छखावत वंशवृक्ष में नं. है वाला वाघिसंह को, कोरटा की जागीर मिली थी, मगर बाद वह छूट जानेसे महाराव अखेराज ने इसके पोते जगतिसंह को आंबलारी व रूघनाथिसंह को डांगराली की जागीरें दी, लेकिन पाटवी जागीरदार नाओलाद होनेसे उनकी जागीरें खालसा हुई, सिर्फ आंबलारी के छोट भाईयों में नं. १० तख्तिसंह के ओलाद वालों की कुछ जागीर आंबलारी गांव में थी, जो वि. सं. १९८० में खालसा रख कर उनको परगने पांमेरा में नीबोडा गांव दिया गया.



नोट-आंबलारी जागीर खालसे रही, और नं. १० वाला की ओलाद को नीबोडा गांव मिला.

# 

नोट-नं. २ भारतसिंह, आंबलारी वाला नं. ९ नवलसिंह के गोद जानेका दावा

कर रहाथा, लेकिन राज से गोद मंजूर न होनेसे इसने वगावत करके विगाड किया, जिससे इसको पकड कर केंद्र की सजा दी गई, और इसका आंवलारी की जागिर में जो हिस्सा था वह जसी में रखा गया, आखिर मौजूदा महाराव साहिव ने कुच्छ जुर्माना करके इसको मुआफी वक्षी, और आंवलारी में इसका जो हिस्सा था, उसके एवज में दवाणी ठिकाने से राजहक आठआनी में आया हुआ, नीबोडा गांव इसको पार्टिशन के कानून मुआफिक ठहराव नं. ६७१ ता. ३ मई सन १९२३ ई. से देकर आंवलारी की पूरी जागीर राज में खालसे रखी गई, जिससे वि. सं. १९८० से नीबोडा गांव आवगा भारतसिंह के तरफ रहा है.

#### ७ वंशवृक्ष डांगराली परगने पामेरा के लखाबत.

डांगराली गांव आंबलारी कें लखावत में नं. है रुघनाथिसह को महाराव असेराज ने दिया था, बाद में यह गांव वेरान हो गया. वि. सं. १८८० में महाराव शिवसिंह ने पह गांव आवाद करने का परवाना, नं. ५ देवडा धीरा रामसिंहात को दिया.



नोट-डांगराली गांव में राजहक आठआनी नकद लगान केकानून मुआफिक सालाना रू.१८१) भरने का ठहराव नं. ६७० ता. ३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

### नं. ८ वंशवृक्ष पोसीदरा परगने पामेरा के छखावत. पाती नं. १

निंबज के लखावत में नं. ३ जेसिंहदेव बगावत में मारा गया, बाद महाराव अखेराज-ने देवडा दूदा को पोसीदराव अजीतसिंह को लूणोल दिया. वाद में नं. ४ फतहर्सिंह के दो पुत्रों से पोसीदरा में २ पांती कायम हुई है.



है, ठहराव होना बाकी है.

९ वंशवृक्ष पोसीद्रा परगने पामेश के छखावत पांती नै. २.

१ दोलत्सिंह (वंशवृक्ष पोसीदरा पांती १ के लखावत में नं. 🤽 वालाः) भो. गां. पोसादरा पांता नं. २ २ धनसिंह ३ पदमसिंह ध मार्लवेष सुरताण ४ कैशरीसिंह वर्जेसिंह 14

#### चौहान कुछ कल्पद्रुप.



नोट-पोसीदरा जागीर पांती नं. २ में राज हक आठआनी वटाई से वस्ल होता है, ठहराव होना वाकी है.

#### १० वंशर्वेक्ष लूणोल परगने पामेरा के लखावत.



नोट-लूणोल के सरदारसिंह ने राजहक आठआनी के एवज में असाव व पेरुवा गांव राज को देकर लूणोल गांव पार्टीशन के कानून मुआफिक ठहराव नं. ६६५ ता. १ मई सन १९२३ ई. के जिरये वि. सं. १९८० से आवगा कर लिया है.



### मौजूदा ठाकुर सरदारसिंह लूणोल रियासत सिरोही.



ठाकरां सरदारसिंह साहब. लूणोल परगने पामेरा ( सिरोही ). [ दूसरा विभाग पृष्ट ५४ नं. र्ट्रू ]

### प्रकरण ६ वाँ.

### लसायतं देवडा (पतापसिंहोतः)

राजकुल देवडा चौहान वंशवृक्ष में नं. र् प्रतापसिंह को पुराने वंट में सूरभलरी का पहा मिलाथा, और पिछेसे वि. सं. १५८० में ढढमणा मिलना बहुआ की पुस्तक में लिखा है, लेकिन जविक प्रतापसिंह के वहे भाई माणिसह का पुत्र सूरताणिसिंह सिरोही की गद्दी पर गोद गया, तब प्रतापसिंह के वहे पुत्र तेजसिंह को मटाणा की जागीर व दूसरे पुत्र शार्दृलसिंह को दतांणी की जागीर वि. सं. १६४० में महाराव सूरताणिसिंह ने दी, तीसरा पुत्र गोपालिसिंह वालक अवस्था में गुजर गया था. बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि तेजिसिंह ने भटाणा गांव मटेसिरया कोली को मारकर लिया, लेकिन यह गांव महाराव मानिसिंह के समय में भी सिरीही रियासत में थे, और वि. सं. १६४० में दताणी की वडी लडाई हुई उसके वाद दिये गये है. तेजिसिंह की ओलाद वाले पोछेसे 'तेजावत' कहलाये हैं. भटाणा में नं. ६ वजेसिंह के पुत्रों से दो पांती अलग हुई, जिसमें वडा पुत्र सवलिसेंह की वडी पांती व छोटा सूरजमल की छोटी पांती कहलाई गई.

### भटाणा पराने मंदार के लखायत-तेजायत शासा.

१ वंदावृक्ष भटाणा के तेजावत बडी पांती.



# उपर्युक्त कंशकृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

भटाणा ठिकाना रियासत सिरोही के ताजीमी सरदारों पैकी एक है, इस ठिकाने के प्राचीन इतिहास में नं. १ तेजसिंह, महाराव सूरताणसिंह के पास मुसाहिव होना पाया जाता है. (वि. सं. १६३९-१६४७, के महाराव सूरताणसिंह के समय के ताम्रपत्रों में 'देवडा तेजा पडदुए 'ऐसा नाम अंकित है.)

नं. २ मेघराज, सिरोही में जबिक महाराव अखेराज (दूसरे) ने अपने पिता के पूक करने का वैर का वदला लेने को, लखावतों को चूक कराया जिसमें मारा गया.

नं. रें जसवन्तसिंह को ' ढढमणा ' मिला था, ईसकी ओलार पोछे से नहीं रही है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ६ पर दिया गया है.

नं. ३ नेतिसिंह के विषय में ज्यादह हाल मालूम नहीं हुआ है. नं. है भाखरिसेंह को 'मारोल' मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ५ पर दिया गया है. नं. है हुंगरिसंह की ओलाद वाले जसोल ईलाके जोधपुर में चले जानेसे उसकी ओलाद वाले वहां पर विद्यमान है.

नं. ४ रूघनाथसिंह शाही फौज का रास्ता रोककर उनसे दांण वसूल लेता था, उस विषय में किसी कवि ने कहा है कि.

" लटे कतारां अपारां चारां हजारां वर्धुस लेवे थोले दीये दछी रा बजारां पढे था. "

" रवा सुं पठांण भाखे रोको मित राह पातसाही रा दाण छो दाण छो जाण दो. "

" रघा छं पठांण दाले ओरंगा रा फरंगा रा जगे भांग सांगा आवी दीठडा देवडा वंकडा आबु इंदा देस."

" रघा उच न पटां दल्ली रे पातसाही जोग समापे भट्टां चारणां × × × "

ठाकुर रूघनाथिसेंह ने पालणपुर के करीमखान कें साथ युद्ध किया था, उस विषय में किसी कवि ने कहा है कि.

" सिन्धु साल ले कर वात सवारो, ओगट घाट कियो उतारो. "

" खान करीम कहे मद खारो, निषयां तोई पाय ने तारो. "

" प्याला खाग रघो दे पाणी, जीरव शकिया नहि जुवाने. "

" महा चुटे मद माणे, देही जाना कियो दिनाणे. "

" दुना लखा बदाये दाये, धुमे मगल शिक्या घाये."

" मोटा ठाकर होर पत पाये, जस करसां पालनपुर जाये. "

" कियी गीठ भली ते काला, देख धरण छूटे दादाला. "

" पग पग पढीया चढीया पाला नीट घरे पुगा नेजाला. "

नं. हैं मानसिंह के ठकराणी मेडतणीजी वि. सं. १७८५ में सती होना, इसकी छत्री के शिलालेख से मालूम होता है.

- नं. है रायसिंह को मकावल मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ४ पर अंकित किया गया है.
- नं. ५ सरदारसिंह ने वि. सं. ५८०६ में बहुआ को सीख दी. इसके समय में तेजावतों में कौन २ विद्यमान थे, उस विषय में किसी कवि ने कहा है कि.
  - " सहेर भटांणे सदो जस खाटण जेतराई, पीपलयल हरनाथ कमी न राखे कांई. "
  - '' मारोले महेराण भांण दोई सकचा भाई, पकावले हाथीयो वले पहाडो वरदाई. "
  - " पट पांच लख भांजण दलां रूडे घोडे रावते. अरबंद भूप सहे को खाग त्याग तेजावते."
- नं. १ हरनाथ के विषय में बहुआ की पुस्तक में कोई जीक नहीं है, लेकिन उपर्युक्त गीत से मालूम होता है कि वह पोपलथल में था, परन्तु ना ओलाद गुजर गया है.
- नं. ६ वजेसिंह ने वि. सं. १८४९ में बहुआ को सीख दी. इसके समय में पालणपुर की फौज ने भटाणा पर आक्रमण किया, परन्तु सफलता नहीं हुई, जिसके लिये किसी कवि ने कहा है कि—
  - " आया दल सबल भटांगा चपरे आया मळ जाहां असरांण. "
  - " रधपत तणो उठीयो राजा वज वजीयां पथवी वाखाण. "
  - " घायल अरी तहफडे घणा घणाक लोटे पढीया केकांण. "
  - " वहते दलां कियो एकेवाट तुर तुर समसेर तणा. "
  - " आप फते कर मेलां आंणो पायो सुजस पवाडे. "
  - " अधपत वना वधावा आवे गीतां सुनस गवाडे. "
- नं. है जगतसिंह को 'पादर 'मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ३ पर अंकित किया गया है.
- नं. ७ सवलिसंह ने वि. सं. १८६४ में बहुआ को सीख दी. इसने पादर के शेरिसंह (वंशवृक्ष पादर में नं. २ वाला) को वि. सं. १८६८ में मार डाला, जिससे पादर वालों ने पालणपुर रियासत की सहायता से फौज लाकर वि. सं. १८७० में भटाणा गांव बरबाद करके वैरान कर दिया, लेकिन बाद में मंढार का गुलालिसंह नाहरसिंहोत ( मंढार बडी पांती के छोटभाई) ने बीच में पड के, भटाणा व पादर वालों के दरिमयान समाधान करा दिया.

ठाक्रर सबलिसह को पांच ठकराणीयां होने पर भी पुत्र नहीं था, जिससे उसने अपने छोटे भाई सूरजमल को जागीर का सब काम सुपुर्द कर रखा था, कहाजाता है कि सूरजमल ने उसका बेजा लाभ लेकर भटाणा में ज्यादह वंट (पांच दुआई) ले लिया, वाद में ठाक्कर सवलिसह ने छट्टा विवाह गांव परण के दियोल गजसिंह की पुत्री से किया, जिससे नाथुसिंह आदि पुत्रों के जन्म हुए.

सूरजमल ने सिरोही के महाराव उदयभाण से विरूद्ध होकर, वि. सं. १८७४ के वैसाख महीने में पालणपुर रियासत की मातहती में जाकर, पालणपुर के दिवान की भटाणा ठिकाने की आमदनी में से आधा हिस्सा देनेका इकरार लिखदिया था, जो जागीर अंग्रेज सरकार के हुकम से वि. सं. १८८० में सिरोही रियासत में वापिस आ गई.

ठाक्कर सवलिसिंह को पुत्र होने वाद सूरजमल को दिया हुआ वंट, उसने मंजूर न रखने से दोनों भाई दरिमयान निरोध वढ गया, सूरजमल के पक्ष में विदमीया नामक गांव के पावेचे राजपूत थे, उनपर सबलिसह ने हमला करके विदमीया गांव वरवाद किया.

नं. है सूरजमल के समय से भटाणा ठिकाना में छोटो पांती कहलाई गई, जिसको रियासत ने अलग जागीर शुमार कर हुकमनामा का हक अता फुरमाया, जिसका वंशहश्ल इस प्रकरण में नं. २ पर दिया गया है.

नं. ८ ठाकुर नाधुसिंह का नाम सिरोही रियासत के बागी सरदारों में मशहूर है, यह वडा वहादुर सरदार हुआ, लेकिन इसने अपने वीरत्व का ऐसा दुरूपयोग किया कि, जिससे भटाणा ठिकाने की खराबी हुई, और आप भी बगावत की हालत में हो गुजर गये. भटाणा की छोटी पांती के साथ इसका बंटवाड का विरोध चलताही था, दरमियान वि. सं. १९०९ में सिरोही रियासत को सरहद अंग्रेज सरकार ने तय की, जिसमें भटाणा ठिकाने के कब्जे की जमीन पालणपुर रियासत के तरफ जानेसे बगावत शुरू की, जिसमें भटाणा के छोटी पांती वाले भी इसके शामिल हो गये.

ठाकुर नाधुसिंह की वगावत से सिरोही इलाके में वहुत नुकसान हुआ, इसके पीछे सिरोही व पालणपुर की फौज लग रही थी, लेकिन यह काबु में नहीं आते थे, जिससे अंग्रेज सरकार के फौज की सहायता लेनेसे कितनेक आदमीयों के साथ नाधुसिंह पकड़ा गया, और उसको छः वर्ष की जेल की सजा हुई, लेकिन वि. सं. १९१५ में यह किद से भाग निकला, और वहें जोर से वगावत ग्रुरू की, इसको पकड़ने के वास्ते वहुत सी कोशीश की गई मगर यह हाथ न आया, अखिर इसके सब कसूरों की मुआफी देकर रियासत ने भटाणा में आवाद किया. इस विषय में किसी कवि ने कहा है कि

<sup>&</sup>quot; मूर्णा वात गढ़ कोट मन पोट दुजा सबल, कन लखां साथ अखियात कीनी. "

<sup>&</sup>quot; त्यां यहे खाग, कर मतो युं त्रेवडे, देवडा दात संसार दीघी. "

<sup>&</sup>quot; पटा जर सरदार रा पोतरा, पेरियां कादिया दसे वाटे. "

<sup>&</sup>quot; हों करे वाय ज्यम आगराजे गेणांग हय, लाग वल लियो भटांणा लागे. "

<sup>&</sup>quot; टोड तीजी अडग खरी तेजावतां, पृथ्वी पर कर जस वास पांयु. "

<sup>&</sup>quot; तेजा मेपरान रचनाय नेता तणा, नमाया आगला वरद नायु. "

<sup>&</sup>quot; राव सनमान कर पटो लखीयों रघु, पृथी में घणों सो भाग पायों."

<sup>ं</sup> लीया खागां बली खीत्र भूरं लखे, आपर्रा फतद कर घर आयो. "

वि. सं. १९२५ में वीजवा नामक खेडा जो खालसा राज था, उसको आवाद करने के वास्ते मंढार के मदनसिंह को रियासत से देने पर, इसने उस खेडे पर अपना हक वताकर तकरार खडी की, और फिर वगावत करने लगा, चार वर्ष बगावत में रहकर उसी हालत में यह अपने ननीहाल परण इलाके जोधपुर में गुजर गया, इसी बगावत में इसका भाई नं. ई वर्ष्तसिंह मारा गया, इसका पुत्र भारतसिंह भी बगावत में शामिल था, और इन्होंने वागी हालत में वहुत नुकसान करने से रियासत ने भटाणा ठिकाना की जागीर जस करली.

नं. ९ भारतसिंह ने अपने पिता ग्रजर जाने की हालत में भी बगावत शुरू रखी, और वहुत विगाड किया, इसको पकड ने के वास्ते रियासत की व अंग्रेज सरकार की परिनपुरा की छावणी को फौज ने पोछा किया, लेकिन यह हाथ नहीं आया, आखिर जोधपुर रियासत के कितनेक मोअजिज सरदारों ने वीचमें पडकर समजोतरी की, जिससे रियासत ने सिर्फ रू. १५००) नजराना के लेकर भटाणा की जागीर इसको वापिस दी. इसके विषय में किसी किन ने कहा है कि.

```
' आदरियो वाद भटाणे आलां, भीम ज्युं करणो भारथ, कुट गाम वभालां केवी, जगे सूर लेण नत आथ. '
```

भटाणा ठिकाना के सरदारों ने वगावत करने में वहादुरी वताकर 'वलहट बंका देवडा' का विरद वतलाया, और इसी में अपना नाम प्रसिद्धि में लाकर भाट चारणों ने गीत कवित जोडकर इनके वीरत्व की प्रशंसा की, लेकिन इन वगावतों में इन्होंने उठाया हुआ श्रम मिथ्या हो हुआ, क्यों कि पालणपुर में गई हुई जमीन वापिस नहीं मिली, और 'वीजवा खेडा' भी इनको नहीं मिलते खालसे राज रखा गया.

ठाकुर भारतिसंह आदि भटाणा ठिकाना के दोनों पांती के सरदार पुनः भटाणा में आवाद होने पर, दोनों पांती के सरदारों दरिमयान आपस के वंट को तकरार खड़ी हुई, और ठाकुर भारतिसंह ने भटाणा ठिकाना की हद में वणजारली नामका खेडा आवाद किया, जिसपर छोटी पांती वाले कीरतिसंह ने उस गांव की जमोन में अपना पांच दुआई का हिस्सा होने का उजर किया, कुछ अरसे में इस तनाजे ने ऐसा भयंकर

<sup>&</sup>quot; जस तेजाहरा सदा जेत्राई, लूटे ग्रुलक धन लावे, आद जगाद भटाणे आखां, खाग वले धर खावे."

<sup>&</sup>quot; भारतसिंह करे जुध भारय, खुमो धनो बनाडे खाग, × × × × "

<sup>&</sup>quot; करतो बदो दरजो करणा रा इंबर अछोटी बार करे, साखो करे जाई चोडे फजर उगतां जाय फरे. "

<sup>&</sup>quot; देये दात भूपाल दनी में, कल उजवाल कहेवाणा, अनंस धरा सिरोही गढ आबु छावी गाम भटाणा. "

<sup>&</sup>quot; काली नाग कंथीर कहेवाणा, ढींग कणां ने ना धारे, सर पा घर सन्न कर सारां मोत वना कही मारे. "

<sup>&</sup>quot; चीवा ने मेरतीया सिंधल लंडतां अंवर लागे, जुधरे समें राठोर जोरावर भडतां कदी न भागे."

<sup>&</sup>quot; सोलंकी लढीया वह सूरा कीधो भलो धणीरो काम, वस्तो करी भटांणो वाले नवलंड भलो राखीयो नाम. "

<sup>&</sup>quot; राजपूती राखी तैजाबते मगलो इद जस पायो, धींगा मसणा रूद्र धपावे आप फर्त कर घर आयो. "

रूप पकड़ा कि, दोनों पांती के सरदार मरने मारने की तैयारी करने छगे, जिससे मरहूम महाराव साहव कैशरीसिह वहादुर ने खुद मौके पर पहुंच कर, कई दिन तक मुकाम करके समाधान किया, और वणजारछी गांव की सरहद तय कर वह गांव आवगा ठाकुर भारतिमह के तरफ रखा, और छोटी पांती वाछे कीरतिसह को दूसरे देवडे सरदारों की राय से 'वणजारछी 'गांव के रकवे के मुकावछे में, यानी वणजारछी गांव के रकवे से आठवे हिस्से जितनी जमीन आवगी दी गई.

वि. सं. १९५२ में भटाणा गांव की पादर आदि गांवों के साथ सरहद का फैसला, वाउन्डरी कमीश्वर ब्रुस साहेव ने किया, उस समय भी ठाकुर भारतसिंह ने अपनी खानदानी आदत से बाज नहीं रहने से, साहब मोसूफ ने 'ब्रुसेरा' नामक खेडा में वतौर जुर्माना भटाणा ठिकाने का दो आनी हक कम कर दिया.

ठाकुर भारतिसंह का चेहरा भव्य और कदावर था, मरहूम महाराव साहब ने इसको पैर में सोना पिहनने की इज्जत बक्षी. यदि भटाणा ठिकाना के ठाकुर अपनी वहादुरी का उपयोग, वगावत व आपस की तकरार में न करते रियासत की सेवा में काम देते तो, अपनी जागीर की तरकों के साथ और भी कई फायदे उठा सक्ते, क्यों कि मरहूम महाराव साहब का ठाकुर भारतिसंह के वास्ते अच्छा खयाल था.

नं. १० ठाकुर उदयराज भटाणा ठिकाने के मौजूदा पाटवी ठाकुर है, इसका सव रंग ढंग अपने पिता के नांई है फर्क इतनाही है कि आप पढे लिखे और जमाने को देखकर चलने वाले होने से, जो कि बगावत से वाज नहीं रहे है, लेकिन अपने वडाउओं के नांई लूट खोस न करने का खयाल रखते है.

छोटी पांती वालों के साथ इसने भी वंटबाड की तकरार शुरू रखी, आखिर मौजूदा महाराव साहव ने इस तकरार का तसिफया करने के वास्ते वि. सं. १९८१ में खास जागीरदार कमीटी मुकरर करके जिर्चे मकबुला पंच तसिफया करा दिया, परन्तु दोनों पांती के सरदारों ने नाइत्तफाकी वढ जाने के कारण, भटाणा गांव में दोनों सरदारों का रहना उन्होंको ठीक मालूंम न होने से, उन्होंने अलग २ जगह रहने की, और दोनों जागीर अलग २ करदेने की, दरखास्त महाराव साहव की इजलास में पेश की, जिसका तसिफया होना वाकी है. इस ठिकाने की राजहक की आनी वटवारा से वसूल होती है.

ठाकुर उदयराज समजदार और संजिता सरदार है, भटाणा ठिकाने की जागीर वट

नीट:— भिरोही रियानत के मादार बगावत करने में बढ़े मशहर है, यहि आपस की तहरार हो तब भी उसके वास्ते रियासत से दाद नहीं मांगने अपना इनसाफ अपने हाय से करने की आदत है. इस इस्तक के देखक को करिब ६२ साद तक इन लोगों के माथ काव पड़ने से, इनकी आदत का नो अनुभव हुआ है, उमसे यह बात आप नीर पर है कि इस रियासन के कियी ( बोट बड़े ) सरदारों के खानदान में, बगावत नहीं हुई हो वैसे दाखड़े शायद ही मिलेंगे, निसमें डिकाना भटाणा व रेवाडा वालों की बगावत अञ्चल दों में शुमार है.

जानेसे यह ताजिमी ठिकाना की जागीर दृसरे ताजिमी सरदारों की जागीर के मुकाबले में कम हो गई है, और आपस की तकरार में इस ठिकाने के बहुत से खेडे वैरान पडे है, तब मी इसने अपनी ठक्कराई की इज्जत व वभा में फर्क आने नहीं देते ठिकाने की इज्जत बढाई है. इसकी ठकराणी काबीजी भूरकुंवर रामसीण के काबा परमार ग्रमानसिंह नवलसिंहोत की पुत्री से जुजारसिंह व किशोरसिंह नामके पुत्रों के जन्म हुए है.

## २ वंदावृक्ष भटाणा के तेजावत छोटी पांती परगने मंढार

१ सूर्ज्वल ( भटाणा के तेजावतों का वंशवृक्ष में नं. ७ वाला. ) ओ. ग्रां. भटाणा छोटी पांती.



नोट:—भटाणा छोटी पांती का अहवाल बडी पांती में आचूका है. वर्तमान समय में इस पांती में नं. हैं दूर्जनिसंह जागीरदार है, लेकिन बृद्धावस्था के कारण से जागीर का कामकाज नं. हैं भेरूसिंह करते हैं. भेरूसिंह के बडा पुत्र लक्ष्मणिसंह है व छोटे रामिसंह व शिवनाथिसंह है, इसकी जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

### ३ वंदावृक्ष पादर परगने मंढार के तेजावतों का.

नोट-नं. ६ लक्ष्मणसिंह पादर की जागीर का मौजूदा जागीरदार है. इसकी जागीर में राजहक की आठआनी बटवारा से वसूल होती है.



नोट-अजीतिसंह मौजूदा मकावल वडी पांती के पाटवी जागीरदार है, इसका पुत्र धूलिसंह है. मकावल वडी पांती में राजहक आठआनी व दूसरे खेडे जो पीछेसे नं. ७ रत्निसंह को आवादी के वास्ते मिले है, उसमें राजहक की आनी ज्यादह है, इस जागीर में राजहक वटवारा से वसूल होता है.



नोट-सकावल छोटी पांती की जागीर में मौजूदा पाटवी नं. ५ समरथिं हैं, इसको मकावल की जागीर में से तीसरा हिस्सा की जागीर का हक हांसिल हैं, और अलग हुकमनामा होता है. राजहक की आनी, वडी पांती मकावल के मुआफिक ही इस पांती की भी वटवारा से वस्ल होती है. ्द वंशवृक्ष मारोल परगने मंदार के तेजावतों का.

र भाखर्सिंह (भटाणा के तेजावत वढी पांती वंशवृक्ष में नं. है वाला ) ओ. यां. मारोल.

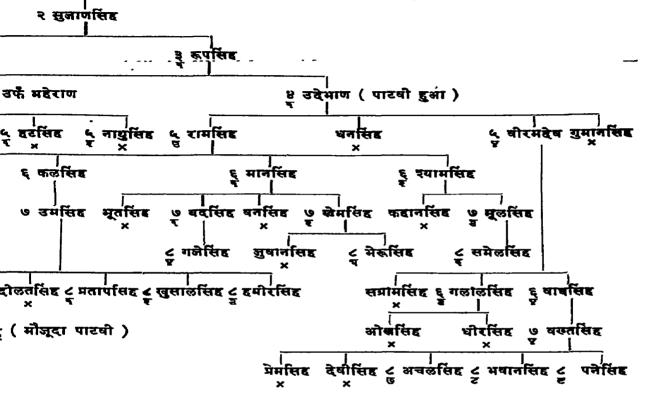

:–नं. ९ समरथसिंह इस जागीर में पाटवी जागीरदार है, और राजहक की ो वटवारा से वसूल होती है. इसका पुत्र तख्तासिंह है, ( दूसरा भी हुआ है ाम मालूम नहीं. )

७ वंदावृक्ष ढढमणा परगने मंहार के तेजावतों का.

१ जसवन्तसिंह (भटाणा के तेजावत बढ़ी पांती वंशवृक्ष में नं. वृषाला) नाओलाद होनेसे ढढमणा गांव । जालसे वैरान पढ़ा है.

२ कैशरीसिंह

३ उदयसिंह

। ४ नाथुसिंह



:—यह गांव वडुआ को पहिले रियासत की तरफ से दिया गया था, जब कि

वहुआ से महाराव अखेराज ने गांव लेलिया तव नं. १ जसवन्ति हैं को दिया था, जसवन्ति हैं का पुत्र केशरीसिह सामन्त था, उसकी ओलाद नाबूद होनेसे यह गांव खालसे में वैरान रहा, इस गांव पर रहुआ ठाकुर व मगरीवाडा के जागीरदार अपना हक बताते हैं, भटाणा ठाकुर अपना हक होना कहते हैं, और रियासत के तरफ से खालसा कहा जाता है,

## दलाणी परगने पामेरा के लखायत.

देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. हैं वाला शार्दृलसिंह जो नं. है प्रतापसिंह का दृस्रा पुत्र है, उसको महाराव स्रताणिसिंह ने दताणी की जागीर दी. दताणी गांव सिरोही राज्य के वास्ते प्रसिद्ध स्थान है, जहांपर वि. सं. १६४० में महाराव स्रताणिसिंह ने अकवर वादशाह की वडी फौज पर विजय प्राप्त की थी. वर्तमान समय में यह गांव छोटासा गांवडा जैसा है, परन्तु परमारों के समय में बहुत बडा (शहर जैसा) था, और जयराजदेव नामक परमार के तरफ वि. सं. में होनेका एक जैन मन्दिर में स्तंभ पर के लेख से पाया जाता है, देवडा चौहानों की विरदावली में 'दताणी खेतरा' कहलाया जाता है, यह गांव वही 'दताणी क्षेत्र' (युद्ध क्षेत्र) का स्थान है. दताणी की जागीर के पाटवी जागीरदार 'डाक' नामक गांव में रहता है. 'डाक' गांव आवाद करने का परवाना नवलसिंह ने रियासत से हासिल किया था. वर्तमान समय में नं. है सरदारसिंह दताणी गांव में रहता है, और उसको जागीर की आमदनी में से कुच्छ हिस्सा मिलता है.

#### ८ वंशवृक्ष दताणा परगने पामेरा के छखावतों का.





नोट-नं. १३ भवानसिंह डाक व दताणी के मौजूदा जागीरदार है, इन दोनों गांवों में राजहक आठआनी है, इसके तरफ और भी कितनेक गांव आवादी की शतों के है, जिनमें राजहक आठआनी से ज्यादह है. मरहूम महाराव साहिव पर इसके पिता ने वैरान खेडों की सरहद के फेसले के वास्ते हसर रखने से सन १९०९ इस्वी में महाराव साहब ने खुद दताणी पधार कर फैसला किया था.

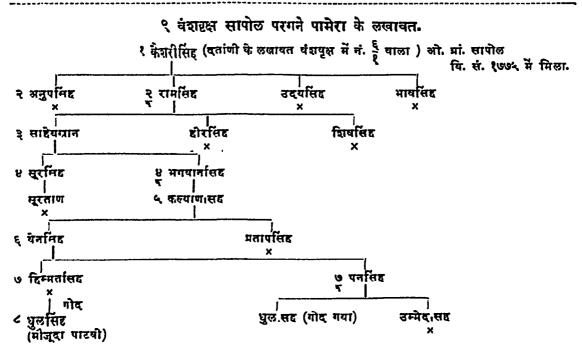

नोट-नं. ८ घुलसिंह सापोल के मौजूदा जागीरदार है. इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल हाता है, इसका पुत्र जुजारसिंह वालक था वह गुजर गया है, लेकिन दूसरा पुत्र हुआ है.

## प्रकरण ७ वां.

# ललावत सामन्तरिंहोत ( डिकाना रहुआ कोरह. )

देवडा चौहान राजकुल के वंश में ( वंशवृक्ष में नं. ११ वाला ) सामन्तसिंह होना अंकित हुआ है, लेकिन इसके तरफ कौन २ गांव थे वह बहुआ की पुस्तक में दर्ज नहीं है, सीख के विषय में, सिरोही से सीख देना लिखा है, परन्तु संवत् दर्ज नहीं है, सामन्तिंह का पोता गोविन्ददास ने 'डांगराली ' गांव से बहुआ को सीख दी थी. मूता नेणसी को ख्यात में लिखा है कि गोविन्ददास, प्रतापसिंह का पुत्र था, और वह देवडा वजा ने स्जा रणधीरोत को चूक किया उस झगडे में सिरोही काम आया, परन्तु बहुआ की पुस्तक से जाहिर है कि वह देवीसिंह का पुत्र था. ( देवीसिंह का विवाह सिंघल भाखरसिंह की पुत्री 'राजांकुंवरदे' के साथ हुआ था, जिससे गोविन्ददास व कृष्णसिंह के जन्म हुए.) राणी मगा की पुस्तक में जो कि देवीसिंह का नाम नहीं है, परन्तु 'सांगा' के पिता का नाम 'सामथीजी ' वताया है, सामन्तसिंह के खानदान वालों के पास अगर कुछ भी जागीर थी तो सिर्फ 'डांगराली 'की थी, और महाराव स्रताणसिंह सिरोही की गदी पर गोद जाने वाद, सामन्तिसंह के वंशजों को ज्यादह जागीरे रियासत सें मिली है.

सामन्तिसंह के पोता गोविन्ददास का वडा पुत्र 'सांगा' था, उसके नामसे 'सांगावत' कहलाये गये हैं, यदि सणवाडा परगने पामेरा, व रेवदर परगने मंहार में 'वागदा' से आये हुए लखावत हैं, और उनको 'सांगावत' कहे जाते हैं, लेकिन वे 'सांगा' को ओलाद में नहीं हें, परन्तु सांगा के काके कृष्णसिंह व नगिसेंह की ओलाद वाले हैं, जिससे इस प्रकरण में उनको 'लखावत सामन्तिसंहोत' का नाम दिया गया है, सामन्तिसंह की ओलाद वालों को प्रथक र जागीरें मिलने से जब जब वे जागीरें लेकर विभक्त हो गये, वह दिखला ने के वास्ते उनका वंशवृक्ष नीचे दिया गया है.



## ? लकावत सामन्तिसहोत के सांगावत.

सांगा के तरफ निवज व वडवज होना मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है, निवज लखावत पृथ्वीराज को दिया गया, जिससे महाराव रायसिंह ने वि. सं. १६७२ में इसको 'हरणी ' की जागीर दी. सांगा का पोता करमसिंह को पीछेसे रियासत ने रहुआ की जागीर दी, जो रहुआ टिकाना ताजिमी है. हरणी की जागीर अमरसिंह के तरफ रही जिसमें से नं. ६ हटेसिंह के पुत्र नं. ७ जसवन्तसिंह व नं. १ अजविसह से हरणी जागीर में अलग २ पांती हुई, और दोनों पांती के पाटवी सरदारों के नाम अलग २ हुकम नामे व पगडी वंधाने की रसम शुरू हुई, और वाकी के सव हरणी के छोटभाई गिने गये.

#### २ वंदारक्ष हरणी परगने मंहार के सांगावत पांती नं. १.



नोट-ईस पांती नं. १ में मौजूदा पाटवी ग्रमानसिंह है, और राजहक आठ आनी वटवारा से वसूल होता है.

### ३ वंदावृक्ष हरणी परगने मंदार के सांगावत पांती नं. २.

१ अजब्सिंह ( वंशवृक्ष सांगावत हरणी पांती नं. १ के नं. 🦻 वाला ) ओ. प्रां. हरणी पांती नं. २



नोट—इस पांती नं. २ में मौजूदा पाटवी भवानसिंह है, राजहक की आठ आनी वटवारा से वसूल होती है.

#### २ (अ) वंदावृक्ष हरणी के सांगावत के छोट भाई.

१ जैतमाल ( हरणी के सांगावत पांती नं. १ के बशबृक्ष में नं 👱 वाला ) छोटमाई हरणी.

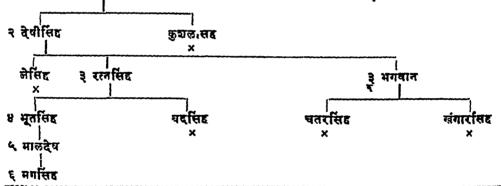

२ (आ) वंशवृक्ष हरणी के सांगावत के छोट भाई.





#### ४ वंशवृक्ष रहुआ परगने मंदार के सांगावत.



रहुआ ठिकाना के इतिहास की शुरूआत बहुआ की पुस्तक में सांगा से शुरू होती है, उसमें लिखा है कि सांगा को सिरोहो में श्री सारणेश्वरजी महादेव तुष्टमान हुए थे, और वि. सं. १६७२ में हरणी का पट्टा मिला. ऊक्त पुस्तक में एक दाहीं उपलब्ध होता है जो यह है कि—

<sup>·</sup> सांगा गोविंद्रिवंदरा तुं एकलो न होय. के चिनांमण फर चढां के शव तुडा तीय. "

नं. इं भारतसिंह को सेरूआ गांव (जो पहिले दूसरे के तरफ था, लेकिन नाओलार होनेसे वैरान होगया था.) मिला, यह गांव वैरान था जिसको आवाद करने का परवाना वि. सं. १९०२ में महाराव शिवसिंह ने इसको इनायत किया, इसके पुत्र अवतक रहुआ में ही रहते है.

नं. ८ उम्मेदसिंह अपने दादा खेमसिंह के पीछे वि. सं. १९०१ में पाट वैठा, इसने अपने नाम से उम्मेदपुरा व राजपुरा नाम कें गांव वसाये, जिनको आवाद करने का परवाना वि. सं. १९१५ में सिरोही रियासत से मिला, वि. सं. १९१७ में इसने 'पीथापुरा' नामक गांव आवाद करने का परवाना हासिल किया.

इसके समय में वि. सं. १९०५ में जोधपुर रियासत के ' मांडली ' गाव का सरदार वागी हुआ उसको इसने पनाह दी, रियासत से पनाह न देनेकी ताकीद की गई, लेकिन इसने न माना जिससे महाराव शिवसिंह ने मूंशी निआमतअलीखां की सरदारी में राज की फौज रहुए पर भेजी, उम्मेदसिंह ने कुछ समय तक फौज के साथ मुकावला किया, बाद पहाड में माग गये, रियासत ने रहुआ ठिकाना की जागीर जस करली, लेकिन बाद में इसने हाजिर होकर मुआफी चाही, जिससे दंड लेकर वह जागीर इसको वापस दी गई.

वि. सं. १९१४ में हिन्दुस्तान में गदर हुआ तब पालणपुर व ×अंग्रेजी फौज ने इस ठाकुर को सजा देने के वास्ते रहुआ गांव पर तोपों का मारा चलाया. ठाकुर ने उनके साथ मुकावला किया, और फौज को नुकसान पहुंचाकर वाद पहाड में भाग गया. इसका देहान्त वि. सं. १९१८ में हुआ, और इसकी ठकराणी भटीयांणीजी रतनकुंवर भाटी नारायणदास नाधुसिंहोत गाम 'भागेल ' वाला की पुत्री पोस सुद ९ को सती हुई.

नं. ई पृथ्वीराज अपने भाई नं. ८ उम्मेदिसंह को ओळाद न होनेसे पाट वैठा. वि. सं. १९२५ में इसको वासडा उर्फ वाडा गांव आवाद करनेका परवाना सिरोही रियासत से मिला. वि. सं. १९३३ में यह नाओळाद गुजर गया, जिससे नं. ई वनेसिंह के पुत्र शिवनाथसिंह को रियासत की मंजूरी से गोद लिया.

<sup>×</sup> ईस विषय में कहा जाता है कि ठाकुर उम्मेद्रिंह पाल्णपुर रियासत के साथ अच्छा बरताव नहीं रखता या, और पाल्णपुर की रियासत में रहुआ ठिकान के जागिर के गांव हैं, उन गांवों के राजहक का आघ नहीं देना चाहता था, जिसमें हीमा से अंग्रेनी फीज का तोपखाना एरनपुरा की छांवणीकेतरफ जा रहा था, उसके अफसर को पाल्णपुर के मुत्सद्दी ने मिन्न कर रहुआ ठाकुर को घमकाने का इशारा कर देने से, फीज ने रहुए मुकांम किया, और घमका ने की तजनीन की, छेकिन उम्मेद्रिंह उनसे नहीं हश और मुकाबल वर्षने लगा, जिससे रहुआ पर तोषें चलाई गई, कहा काता है कि इस लहाई में कीन के कई आदमीयां को सुकाबल पहुंचा, और जब तक ठाकुर ने अपना माल अमनाव व जनाना वालों को सहीतलांमत गांव में से निकाल कर पहाड में नहीं भेने वहां तक मुकाबला किया. दंत कथा में इस विषय में इनकी व इनकी ठकराणी के बहादुरी की बहुत सी बानें कही जाती है, उस वक्त चलाई हुई तोषों के गोले, इस समय में भी रहुआ गांव में मिलते है.

नं. ९ शिवनाथसिंह पाट बैठने बाद सात महीने के अरसे में ही गुजर गया, जिससे नं. ५ धनसिंह जोळपुर वाला के पुत्र अजीतिसिंह को रियासत की मंजूरी से गोद लिया गया. कुछ समय बाद धनसिंह भी बंगेर दूसरी ओलाद के गुजरा, जिससे रियासत ने जोळपुर की जागीर भी नं. १० अजीतिसिंह को इनायत की. अजीतिसिंह को रामपुरा गांव आबाद करने का परवाना वि. सं. १९४९ में इनायत हुआ. वि. सं. १९५७ में मरहूम महाराव साहिब कैशरीसिंह बहादुर ने इसको व इसके जनाना वालों को सोना पहिन ने की इजात बख्शी.

नं. ११ लालसिंह वि. सं. १९६० में रहुआ के ठाकुर हुए. सन १९२२ इस्वी में जब कि राजपूताना में भील गिरासियों का बावेला मचा, तब रियासत की तरफ से इसने अपनी जिमयत के साथ फीज में शरीक होकर अच्छी कामगिरी की थी. इसका देहान्त वि. सं. १९८१ में हुआ. इसकी ठकुराणी काबीजी हांजांकुंवर काबा परमार अमरसिंह वजेसिंहोत गांव 'थुर' की पुत्री से बाई भोरकुंवर, व वाडलकुंवरबाई व मानसिंह, वेरीसाल और सूरतिसह के जन्म हुए.

नं. १२ मानसिंह रहुआ ठिकाना के मौजूदा ठाकुर है. इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा सें वसूल होता है, इसकी एक ठकुराणी उदावतजी शेरकुंवर गुंदवज के गोपालसिंह की पुत्री थी व दूसरी मेरतणीजी मोहनकुंवर वरकाणा के मेरतिया चंदनसिंह की पुत्री है.





नोट-वरमांण की जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है. इस जागीर का नवलसिंह मौजूदा पाटवी है.

#### ६ वंशवृक्ष बागदा उर्फ मगरीवाडा परगने मंदार के सांगावत.



नोट—इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से लिया जाता है, मीजूरा पाटवी जुजारसिंह है. जुजारसिंह के शिवनाथसिंह नामका पुत्र है.

#### ६ (अ) वंशरुक्ष वागदा परगने मंद्रार के सांगाकत छोटभाई नाओलाद-

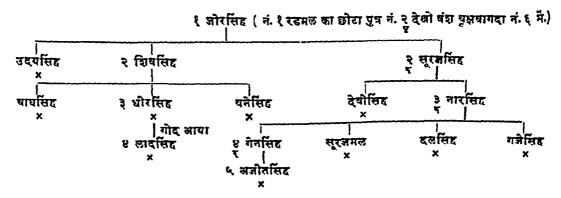

#### ६ (आ) वंशरुक्ष वागदा के सांगायत दूसरे पडवा वाले.



it is told a substitution to the fitting

७ वंशवृक्ष ईदंग्ला परगने पामेरा के सांगावत. १ त्रीरमदेव ( हरणी के सांगायत पांती नं. १ के बंदावृक्ष में नं. है बाला. ) २ सुजैसिंह **वे.**सरसिंह जेसिंह ४ राममिद समामसिंह ६ रत्नसिंह ६ जालमसिंह र्वोद्धसिंह बजेनिद र्यसिंद ६ लालसिंद ७ मयानसिंह ७ वस्तसिंह ७ अचलसिंह ७ पहार निष्द ७ नवलसिंह ७ भीमसिंह ८ शिवनाथसिंह भारतसिंह ७ प्रतापंसिह ७ वर्नेसिंह | करणसिंद वेहरसिंह पीरनिष्ठ उमसिंह जयानसिंद

नोट—यह गांव सारणश्चेरजी महादेव के पट्टे का है. इस गांव के सांगावतों को यएवज गांव की हीफाजत के मुकर्ररा अरठों के अलावा कितनीक लागत भी मिलती है.

८ वंदावृक्ष जोलपुर परगने पामेरा के सांगावतः

जोलपुर की जागीर सांगा कें पुत्र सवलिसह को मिली थी, जो वाद में नाओलादी हो जानेसे रहुआ जागीर कें शामिल हो गई, जो फिर रहुआ के सांगावत नं. हैं धनसिंह को मिली, ओर धनसिंह भी नाओलाद गुजर जानेसे फिर रहुआ जागीर के शामिल हो गई.



९ वंशवृक्ष वडवज परगने मंहार के सांगावत.



नोट—इस जागीर में राजहक आठ आनी घटवारा से वसूल होता है. नं. ७ जवानसिंह को 'केसुआ खेडा' वि. सं. १९३४ में, और नं. ७ जवानसिंह व नं. ई

जालमसिंह यह दोनों को 'कलाणी खेडा ' वि. सं. १९१७ में आवाद करने का परवाना रियासत से इनायत हुआ है. इस जागीर का पाटवी खुसालसिंह को १ लालसिंह २ घोकलसिंह ३ मोडसिंह ४ सोनसिंह नाम के च्यार पुत्र है.

#### २० वंशवृक्ष केसुआ परगने मंदार के सांगावत.

केसुआ गांव में हुंगरसिंह की ओलाद में नाओलादी होनेसे गांव वैरान होकर खालसा राज रहाथा, जो वि. सं. १९३४ में वडवज के नं. ७ जवानसिंह रूपसिंहोत को आबादी के वास्ते दिया गया.



११ वंदावृक्ष रायपुर परगने मंदार के सांगावत.



इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है. रायपुर का पाटवी चमनसिंह को घोकलसिंह व भोपालसिंह नाम के दो पुत्र है. और हडमितया के पाटवी हेमसिंह को लक्ष्मणसिंह व वसंतसिंह नाम के दो पुत्र है.

#### १२ वंशवृक्ष सेरुआ परगने पामेरा के लखाबत.



#### १३ वंशवृक्ष सणवाडा परगने पामेरा के लखावत पांती नं. १.

सणवाडा को जागीर कृष्णसिंह के पुत्र जोगराज को वि. सं. १६९९ में महाराव अखेराज ने दी, जिससे यह सेरुआ गांव सें सणवाडे आया. जोगराज के पोते शार्दूलिंस व भोजराज की अलग २ पांती इस गांव में हुई, और दोनों पांती वालों के हकनामा व पगडी वंधाने की रसम अदा होने लगी. शार्दूलिंस के पुत्र कलसिंह की तीसरी हकमनामा पांती हुई थी, लेकिन उस पांतो में नाओलादी होनेसे वि. सं. १९२३ में भूतिसंह अखेराजोत की पांती व वि. सं. १९४६ में नाथुसिंह रामिसहोत की पांती, पांती नं. १ के पाटवी नं. १० अनाडिंस को रियासत सें इनायत हुई, जिससे सणवाडा में इस समय दो हकमनामा पांती विद्यमान है.





नोट—इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है, पांती नं. १ का पाटवी मानसिंह है, जिसको रावतसिंह, मोतीसिंह, और हिम्मतसिंह, नामके तीन पुत्र है.

१४ वंशादृक्ष सणवाडा पर्गने पामेरा के लखावत पांती नं. ३ नाओलाद.



१ मोजराज (सणवाडा के ल्यावत पांती नं. १ के वंशवृक्ष नं. १३ में नं. चे वाला) ओ. प्रां. सणवाडा पांती नं. १

हमीरसिंह दलसिंह १ दुरजणसिंह

प्रमाण

ध जगतसिंह

रामचंद्र जोरसिंह ५ सवलसिंह देवसिंह शेरसिंह

प्रमाण

स्रमार्थित प्रमाण

स्रमार्थित कोरसिंह ५ सवलसिंह देवसिंह शेरसिंह

प्रमाणिक सम्मार्थित स्रमाणिक स्रमाणिक स्रमार्थित स्रमार्थित सम्मार्थित स्रमार्थित स्रमार्थित

७ सद्दर्णसंह जामतसिंह

तेन्नसिंह ८ नवलसिंह ८ भवानसिंह ८ उम्मेदसिंह

९ सालमसिंह ९ मोहवतसिंह

१० वनसिंह १० मूरसिंह
(मोजूदा पाटवी)

इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है.

१६ वंशवृक्ष भामरा पट्टे श्री सारणैश्वरजी महादेव के लखावत राजपूत. १ घीर्मिंह (सेरुआ परगने पामेरा के वंशवृक्ष में नंवर 💂 बाला.) राजपूत दावे.

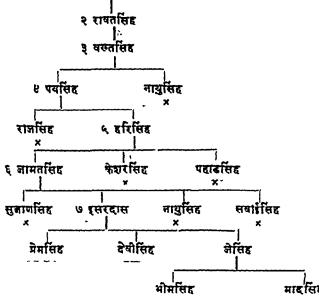

नोट—यह भामरा गांव श्रीसारणश्चेरजी महादेव के पटा का है. इस गांव की हिफाजत, उपर्युक्त वंशदृक्ष वाले लखावतों व ठाकुर रहुआ के तरफ है, जिसके एवज में इनको गांव की उपज में से ठहराव मुआफिक मुकररा आमदनी मिलती है.

१७ वंशवृक्ष रेवद्र परगने भंढार के लखावत (वागदावाले) राजपूत.

लखावत सामन्तिसिंहोत वंशवृक्ष नं. १ के वंक्षवृक्ष में नं. है वाला नगिसिंह को वागदा मिला था, उसकी ओलाद के छोटभाई में से, लादिसह धींगावत रेवदर में आया. वागदा के लखावतों के पाटवों में नाओलादी होनेसे वह जागीर ठिकाने रहुआ को दी गई, और रहुआ से यह गांव अपने छोटभाई को दिया गया. वर्तमान समय में लादिसह की ओलाद के रेवदर गांव में राजपूत दावे आवाद है, जहांपर उनके तरफ अरहट व खेत आदि ठिकाने रेवदर के तरफ से मुआफी में है.





## प्रकरण ८ वाँ.

## सोटाणचा व बासदा के देवहा.

महाराव शिवभाण उर्फ शोभा नं. ७ वाले कें पुत्र नं. 🗧 शिहा व. नं. 👙 सातल को बालदा (बारीघाटा) की जागीर मिली थी, मगर वाद में शिहा के पुत्र लालसिंह ने वि.सं. १४९९ में लोटाणा गांव वसाया और वहां रहने लगा, व सातलकी ओलाद वालदा में रही. लालसिंह लोटाणा गांव में जानेसे, उसकी ओलाद 'लोटाणचा देवडा' कहलाई, और सातल की ओलाद वाले 'बालदा के देवडा' कहलाये. लोटाणचा देवडों के तरफ लोटाणा गांव की जागीर थी, सगर नाओलादी होनेसे लोटाणा गांव वैरान हो गया,और वह गांव खाळसे राज हुआ.नं. 🖁 जुजारसिह के पुत्र सांवळदास को नाणा ( हाल ईलाके जोधपुर) में जागीर मिली, जिससे वह नाणा गांव में चला गया. वर्तमान समय में लोटाणचा देवडों के तरफ जागीर के गांव नहीं है, परन्तु नं. १६ चमनसिंह धनारी गांव में राजपूत दावे रहता है, जिसको चाकरी के एवज में अरहट का महसूल मुआफ है. सांवलदास की ओलाद वालों के तरफ नाणा गांव में भोमिया के तीरपर जागीर है, व उनकी ओलाद में से गलसिंह लादसिंहोत व प्रेमसिंह वदसिंहोत को रियासत सिरोही से सादलवा गांव (परगने पिन्डवारा का ) आवाद करने को परवाना दिया गया था, मगर परवाना की रातों के सुआफिक गांव आवाद नहीं करने से, वि. सं. १९५४ में खालसा राज हुआ. वर्तमान समय में उनकी ओलाद वाले सादलवा गांव में राजपूत दावे आवाद है, और चाकरी के एवज में मुकरर जमीन का महसूल मुआफ रहता है.

१ वंशाहक्ष लोटाणचा देवडा घनारी प्राने रोहीडा (राजपूत दावे).

१ शिहा (देवडा चोद्यान राजकुल वंशवृक्ष में नं. र वाला.)

२ लालिह (इसने लोटाणा गांव आवाद किया और वटा गया.)

३ सांगा

२ सांगा

२ सांगा

५ सांगा

६ सांगा

६ सांगा

६ सांगा

६ सांगा

६ सांगा

१ सुझारसिंह (इसकी ओलादबाल नाणा गांव में गये.)

६ सांगा

६ सांगा

१ सांगा

१ कुझनसांल इसके वाद कमशः ८ कानिस्ह, ९ मेविन्ह च नं. १० मनोहरणांत हुए, (उलने कमशः)

१ कलिंसह (लोटाणा वरान हो गया), नरपत

१ देशो पृष्ट ८३ पर.)



२ शिषसिंह

३ मोर्ख सह

## चौहान कुल कल्पद्रुम.







## ३ वंशवृक्ष बालदा के देवडों का, बालदा परगने फिडवारा (बारीघाटा ).





[ <4 ]



नोट-इस जागीर में राजहक बएवज खास फर्ज के मुआफ है.



## प्रकरण ९ वां.

# डुंगरायत देवडा रामायत व सवरायत.

राजकुल देवडा चौहान वंशवृक्ष में नं. ह वाला गजेसिंह, नं. ६ महारावरडमल के दूसरा कुमार का पुत्र हुंगरसिंह की ओलाद वाले 'हुंगरावत' कहलाये. हुंगरावतों में १ पाडिव, २ कालंद्री, ३ मोटागांव व ४ जावाल, यह च्यार ठिकानों के सरदार 'सरायत ' यानी रियासत के मुख्य सामन्त है, जिसमें पाडिव व जावाल ठिकाने के 'रामावत,' और कालंद्री व मोटागांव के 'सूरावत ' है. 'रामावत ' शाखा 'सवरावत ' शाखा से निकली है. सवरसिंह व सूरसिंह यह दोनों हुंगरावत नरसिंह के पुत्र थे, उनके नाम से यह शाखाएं कहलाई है, सूरसिंह व सवरसिंह इन दो भाईओं में कौन वडा था, इस विषय में मत भेद है, लेकिन हुंगरावतों में पाडिव ठिकाना पहिले दर्जे का गिना जाता है, जिससे रामसिंह को पाडिव मिला वहां तक का हुंगरावतों का इतिहास, इस प्रकरण में अंकित किया गया है, और सूरसिंह की ओलादवालों का इतिहास दूसरे प्रकरणों में दीया गया है.

१ वंशादक्ष ठिकाना पाडिच परगने मगरा के रामावतों का.

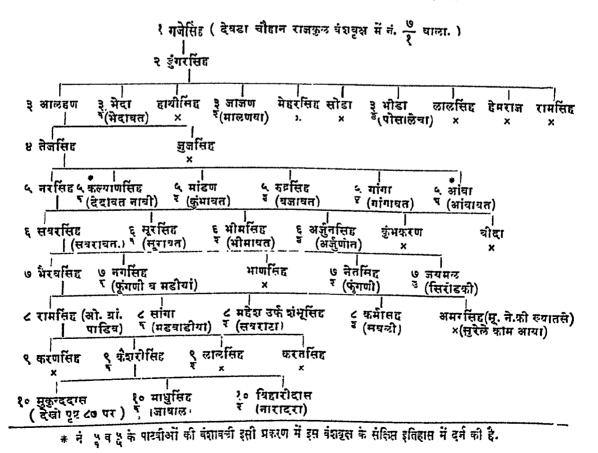

## मौजूदा ठाकुर साहब पाडिव-रियासत सिरोही.



सभा भूषण ठाकुर साहव अभयसिंह-ठिकाना पाडिव.

[ विभाग दूसरा पृष्ट ९८ नं. १९ ]

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



## उपर्युक्त कंशकृश का संक्षिक इतिहास.

- तं. १ गजेसिंह अपने वहे भाई महाराव शिवभाण उर्फ शोभा के पास चंद्रावती में ही रहने थे, इसकी राणी सोलंकणी देवकुंवर सोलंको जगमाल की पुत्री, चंद्रावती में सती हुई.
- तं. २ हुंगरसिंह ने अपने माना को सार कर राडवर की जागीर, २४ गांवों के साथ वि. सं. १४४६ में ली, और राडवर गांव की खोह में वि. सं १४५२ में गणेशजी का मन्दिर वनवाया, वैसा बहुआ की पुस्तक से पाया जाता है. हुंगरसिंह से 'हुंगरावत' शाखा कहलाई गई.
- नं. ३ आलहणसिंह की पुत्रो ग्रमानकुंवर का विवाह उदयपुर के महाराणा शक्तांसिंह के साथ हुआ था.
- नं. है भेदा को राडवर गांव की जागीर मिली, वाद वह छूट गई, इसकी ओलाद वाले 'भेदावत' कहलाये. वर्तमान समय में चूली, गोडाणा, चोटीला, तेलपुर, पिन्डवारा आदि सिरोही रियासत के गांवों में व जोधपुर रियासत के पुनंग गांव में और पालणपुर रियासत के 'गढरा 'आदि गांवों में 'भेदावत देवडे' हैं, जिनका अहवाल दृसरे प्रकरण में लिखा गया है.
  - नं. 🖁 जाजण को 'मालणु' की जागीर मिली थी, जिसकी ओलाद वाले

'मालणवा ' कहलाये गये. वर्तमान समय में वीरवाडा, सिवेरा, सवरली, वीरोली, सोणवाडा आदि सिरोही रियासत के गांवो में 'मालणवा देवडे ' है, जिनके वंशवृक्ष दूसरे प्रकरण में अंकित किये गये है.

नं. ३ भीडा को पोसिलया की जागीर मिली थी, जिसकी ओलाद पोसालचा' कहलाये गये, लेकिन बाद में नाओलादी हो गई. वर्तमान समय में इसकी ओलाद होना माल्म नहीं होता है.

नं. ४ तेजिसिंह को वि. सं. १५१५ में 'ओडा' की जागीर मिली, इसने वि. सं. १५१६ में बहुआ को ओडा गांव से सीख दी.

नं. ५ नरसिंह ओडा में रहा, इसकी ठकुराणी सिंधळजी राजकुंवर,सिंधळ जोधिसह जेतिसिंहोत की पुत्री वि. सं. १५७५ में अपने पित के पीछे ओडा गांव में सती हुई.

नं. ५ कल्याणिसह के पुत्र देदा से 'देदावत ' कहलाये. इसको 'नावी ' पट्टा की जागीर मिली थी, लेकिन वाद में वे जागीर के गांव इलाके जोधपुर में। गये. वर्तमान समय में जोधपुर रियासत के गांव नावो, भादुंडा आदि में 'देदावतों 'की जागीरें है. देदा पालडी गांव में था, उसको देवडा हामा रतनावत (चूली के नं. ४ भेदावत) ने मारा था, देदा से क्रमशः नावी गांव में २ पता, ३ उप्रसेन व ४ लादासिंह हुआ. लादासिंह के पुत्र गोझलसिंह व भगवान नाओलाद हुए, और तीसरा पुत्र ५ ओटसिंह से क्रमशः ६ सरदारसिंह, ७ वदसिह, ८ अमरसिंह, ९ कलसिंह, १० रत्नसिंह व ११ भभूतसिंह है. भभूतसिंह नावी के मौजूदा ठाकुर है, जिसका पुत्र किशोरसिंह है.

नं. ई मांडण के पुत्र कुंभकरण से ' कुंभावत ' कहलाये हैं, ' कुंभावतों ' की ओलाद सिरोही रियासत के गांव सीलदर, लाय, तलेटा, सीवागांम, मांडांणी, मेरमांडवारा, तबरी आदि गांवों में हैं, जिसमें मेरमांडवारा की जागीर ताजीमी ठिकाना है, और रियासत जोधपुर में ' रायपरिया ' गांव में भी कुंभावतों को जागीर है, जिसका अहवाल ' कुंभावत देवडा ' के प्रकरण में लिखा गया है.

नं. कु रुद्रसिह का पोता वजेसिंह से 'वजावत' कहलाये गये. रुद्रसिंह की ओलाद वाले सिरोही रियासत के गांव मणादर, झाडोली, देलदर, वडा लोटीवाडा, छोटा लोटीवाडा, अणदोर, वावली, सतापुरा, वेरापुरा, व मोरली आदि गांवो में है, और जोधपुर रियासत के 'भरुडी' आदि गांवो में भी है. जिनका अहवाल दृसरे प्रकरण में दिया गया है.

नं. ें गांगा से गांगावत कहलाये गये. इसकी ओलाद वाले रियासत सिरोही के गांव जेला, सणपुर, फलवदी में, और जोधपुर रियासत के गांव वडी पुनंग में है, जिनके वंशवृक्ष गांगावत देवडों के प्रकरण में अंकित किये गये है.

नं. दें आंबा की ओलादवाले आंबावत कहलाये गये, वर्तमान समय में आंबावतों की कोइ खास जागीर नहीं है, लेकिन सिरोही रियासत के गांव लाय परगने झोरा में आंबा से कमशः २ सालसिंह, ३ सामन्तसिंह, ४ हिन्दुसिंह, ५ हमीरसिंह, ६ बोहारीदास, ७ गजेसिंह, ८ लालसिंह, ९ जसवन्तसिंह, १० पनेसिंह व ११ वनेसिंह हुए. वनेसिंह के पुत्र १२ तेजसिंह और १२ वेरीसाल मौजूद है, जो राजपूत दावे रहते हैं. ईनको लाय के जागीरदार के तरफ से अरहट व खेत मुआफी में है.

नं. ६ सवरसिंह वहादुर सरदार था, इसके विषय में मूतानेणसी ने लिखा है कि जब देवडा वजेसिंह ने महाराव मानराव के वालक पुत्र को गद्दी पर बैठाया, और वह थोडे दिनों में मरगया, तव वजेसिंह ने इसको कहा कि मुझे गद्दी पर बैठा दो, लेकिन इसने जवाव दिया कि जवतक महाराव लखा की ओलाद का एक या दो वर्ष की उम्र का भी लडका विद्यमान होगा वहांतक, किस की मजाल है कि तुझे गद्दी पर बैठा सके, ऐसा कहकर सवरसिंह सिरोही से चला गया, बाद में जब वजेसिंह को निकाल कर, मेहाजल का पुत्र कल्याणसिंह सिरोही की गद्दी पर बैठा, तब यह भी अपने माईओं के साथ दरबार में हाजिर हुआ, लेकिन कल्याणसिंह का मुसाहिव चीबा पाता इनसे नाखुश था, जिससे उसने यह लोग जिस जाजम पर बैठे थे, वह जाजम उठा लानेका फररास को कहा, जो बात मालूम होने पर सवरसिंह नाखुश होकर अपने माईओं के साथ महाराव सूरताणसिंह के पास चला गया, और वजेसिंह देवडा जो इडर चला गया था, वहां से उसको बुलाकर, सूरताणसिंह को पुनः सिरोही की गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न शुरू किया, पहली लडाई जीरावल गांव के पास हुई, जिसके विषय में कि कहता है कि—

दूसरी लडाई कालंद्री के पास हुई, जिसमें सवरितंह का भाई सूरितंह काम आया, लेकिन कल्याणसिंह सिरोही छोडकर भाग गया, इस विषय में कवि कहता है कि—

सवरसिंह की जागीर इस समय में हालीवाडे थी, वि. सं. १५९० में इसने हालीवाडा गांव से बहुआ को सीख दीथी. वि. सं. १६२९ के महाराव सूरताणसिंह के समय के ताम्र पत्र से पाया जाता है कि, यह देवडा वजेसिंह के मुआफिक ही महाराव का मुसाहिब था.

<sup>&</sup>quot; चढ सूरो आया सबर भारत फौजां भंज, कांकल जीरावल करे गढणत मोटा गंज- "

<sup>&</sup>quot; चढ सुरो आया सवर प्वंगन पालरीया, जोघा रे भीड जरद उपर खड आया."

<sup>&</sup>quot; चढ वजमल सूरो सवर सोह वीजली चलाव, हाली हीमाला हुती तकां आंणीयां तलाव. "

<sup>&</sup>quot; कलारा भांगे कटक वडहत ईम वरदावरी, साम थरम लडे सुरो सवर सोढ समापी शीवपुरी. "

<sup>&</sup>quot; कार्कद्री जुध करे सवर खीमो सकोडे, कलो भान काढीयो वोइस इम खाग वहोडे. "

<sup>&</sup>quot; सूरे सबरे बजे कीयो भारत सुपाणे, जंबाहीयो अरबद रेस खग दीयो। सुराणे. "

<sup>&</sup>quot; नवड भड त्रह मोटे नरे कलह नाम चंदो कीयो, सोढ ने घणा दिन सरणुरे अवचल सुरे थापीयो. " 🛴

वि. सं. १६४० में जबिक सिसोदीया जगमाल को सिरोही का आधा राज्य दिलाते है वास्ते अकवर बादशाह ने सिरोही पर फौज मेजी, उस वक्त आबू के पश्चिम में रताले गांव में, शाही फौज के साथ देवडा चौहानों का प्रचंड युद्ध हुआ, उस युद्ध में सरविह्य ने वडी नामवरी पाई, इस विषय में प्रख्यात किन आढा दुरशा ने कहा है कि,

" सवर महा भड मेर वड तों जमां वरीयाम, सिरोही स्रताण सुँ वाहे कुण संग्राम. "

सवरसिंह ने राठौर शार्दृरुसिंह कुंपावत जो शाही फौज में वहादुर सरदार ण, उसके साथ युद्ध किया था, इस विषय में कवि आढा दुरशा ने कहा है कि-

" भ्रम रा वंध भांज अगम रा भेटु, मत्त रा धणी सु धर्मरा मूल ''

" वंग रा कुंत दु गंग वणीया समरा वर जगरा सार्ट्छ."

" समरो स मुख चाल सक सादे, पह जल पानक अनेक पहार."

'' इक नियक जक कटक ही छोळे, सक अंतक तण कियो सुमार. "

" समर भूजालगिर सुभ्रम जीवी भाळ ठाल घर जेण. "

'' रज रख पाल काल रो पंते ताल उहाल भेदियो तेण. '

#### दूसरे गीत में किव कहता है कि

" सिध साथ वे हातल सेल साई।ये, मध कर कहर तुणे कल मूल. '

" समरो घणो वचे साखेतां साधक ओललीयो सार्टूल. "

" मंहोबरे मोहर मेवाडो भाले उर्छ झीया वारात."

" उस नामी वंच घणा ठांकरां नगर अंतक किये दसमे नाथ. "

" आलहण इरो अखादर उपम सेल सु वंव वल साख संसार. "

'' जोधपरो साचे जीगेसर हेरियो वीयां सीखां तण हार. ''

" नरसिंहोत मिले गिर नंदन धार प्रहार ध्रवे खत थोड. "

" धर खाईक साचो धुतारी राखस सिद्ध लियो राजैहः "

#### तीसरे गीत में किव कहता है कि

" एकल नह रोई नार अतली वल, घर घर घाडुकार घणो, सवरो त्रीहु माजीया साटे तुंग मुझो नरसिंघ तणो, "
" जैत जुहार राव जोधपुरो, वह चित्तोडो मेर वह, चलोयो सवरो साथ चलावे, अतरां हुं चलतो अवह अवह. "
" दांणव याट वराड देवडो, घणी रंडावे घणे घरे, रायां भीच गयो रायांगुर, केतीयां दिशां न चींत करे."

दंत कथा में कहा जाता है कि सवरसिंह का इरादा युद्ध छोडकर चले जानेका हुआ था, जिससे वह जाता था वहांपर रास्ते में कितनीक स्त्रीयें इकट्टी होकर खुशी मना रही थी, और एक सुन्दर वाला वाजु पर खड़ी रहकर अफसोस कर रही थी, यह देखकर सवरसिंह ने उनसे दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वे सब इन्द्र की अपसराएं थी, और इस युद्ध में वीरत्व से लडकर काम आने वाले वीरपुरुषों को वरने के वास्ते जमा हुई हैं, जो एक वाला अफसोस करती थी उसका कारण यह बताया कि, वह देवडा सवरसिंह के साथ वरने को आईथी, और सवरसिंह खेत छोडकर जा रहा है,

्रपरन्तु इस विषय में जो दोहे उदलब्ध हुए हैं उनसे मालूंम होता है कि, सवरसिंह लेत छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन प्रातः काल के समय में शौच कर्म के वास्ते जंगल में गया था, वहां इसने उन अपसराओं को देखी, और उनसे पुछने पर उन्होंने वयान किया कि, हम ईन्द्र की अपसराएं हैं और शूर्वीरों के साथ वरने के वास्ते आई हैं, अपसरा ने यह भी कहा कि शूर्वीर वह कहलाते है कि जो पीछा पैर नहीं दें और युद्ध में अपना जान छुर्वान करें, यह सुनकर सवरसिंह ने वीरता से अपना जान युद्ध में कुर्वान करने का निश्चय कर लिया, और अपसरा को उस वात की तसछी दी, इस विषय में किन कहता है कि—

- " फजर उठ सबरो फरण लेहर हाजत कज, अमर रंभा उतरी कामणि सूरां कज. "
- " कहे एम कामिनी मूर वीरां वरण, पढे नां आपके मसण पाढे धरण. "
- '' होमे तन अगन में नहीं पाछल फरें, वर्षों तन सवरसी पन पवनां फरे. ''
- " रंभावचन मुणी जरां दिया वचन देसीत, जो पाछल फेरं जरां नग अंधेरी होये. "
- " होये जग अंपेरी पछम दस जगसी, भगे का मेदनी दिध सत छोड सी. "
- " रमण उठ रंभ अन केम चंत्या करे, चचन मुण रंभ रा एम सनरी अखे. "

इसके वाद सवरा ने प्रचंड युद्ध किया, जिस के विषय में कवि कहता है कि-

#### छंद पधरी.

- " जद चड़यो बडण सबरेस पेग, मर्ला घटा भू मंडल बरत मेग. "
- " फोप्यो सबरेस विकरान रूप, महिपत मुरतांण बरदही भूप. "
- " भडे भीम या रण अर्जून भूपाल, मली राम लखन कुंमी लंकाल. "
- " मचलात सेस इल चली व्योम भूपत असत्र रोहत होता पहत भोम. "
- " भयोच्द्र काप सबरो नरेश, ग्रंथत ब्रमाल नांखत महेश "
- " यट मले श्रेष्ट भूताल डार, भ्रत आप गिथणी करत आहार. "
- " यक यकत धराये रूधिर खाल, इणु जैम करत हाकल जुपाल "
- " सहे इस अंवर पही उडत सोर, त्रह त्रह त्रंबक की बनत ठोर, " " घग घाये घुमंत अन गयंद घोर, छूटंत नाल कूकंत मोर. "
- " शुर धिर पटत कि वरत रंभ, गालण स्रतीण केई वटा यभ. "
- " घर भेल फिया के वडा धींग, सिंघारिया शेप सबरेस सिंग. "
- " पोक्यो सबर प्रसणा पसाट, बरगई रंभ वैमान चाड. "

जविक किन आढा दुरशा शाही फींज की सहायता में जख्मी होकर पडा हुआ, खेत सम्भालते वक्त मालूम हुआ तव उसने खुद को चारण होना जाहिर करने पर, उसको जख्मी हालत में इस युद्ध का वयान करने का कहने पर, किन आढा दुरशा ने एक दोहा कहा कि,

" पर छलां जस हुंगरां घर पात्रां शत्रु हांण, सारे मरण सवारियो चो थोके चहुआंण. '' इस युद्ध में सवरसिंह काम आया, जिसके स्मारक की छत्री दताणी गांव में इस वक्त भी विद्यमान है. कवि आहा दुरशा के उपरोक्त दोहा को हुंगरावत देवडे अपनी सामें भक्ति के लिये प्रमाण वताकर मगरूर होते है.

- नं. १ स्रसिंह को ओलाद वाले स्रावत कहलाये, जिसका अर्वाल दूसरे प्रकाण है।
- नं. ६ भीमसिंह की ओलाद वाले भीमावत कहलाये जो भूतगांव में है, और नं. ६ अर्जुनसिंह की ओलाद वाले अर्जुणोत कहलाये जो नुनगांव में है, जिनके वंशवृक्ष दृत्ते प्रकरण में दिये गये है.

नं. ७ मेरविसंह को वागिसण पट्टा की जागीर मिली, इसने वि. सं. १६५१ में वहुआ इश्वरदास को वागिसीण गांव से सीख दी. जब महाराव रायिसंह और उनके भाई स्रिसह के दरिमयान विरोध बढ गया, तब यह अपने हुंगरावत भाईयों के साथ स्रिसिह की पक्ष में रहा था, और लखावत पृथ्वीराज वगेरह महाराव रायिसंह की पक्ष में थे. वि. सं. १६६८ में रायिसंह व स्रिसिह के दरिमयान युद्ध हुआ, जिसमे स्रिसिंह हार गया और भाग कर जोधपुर चला गया. जबिक लखावत पृथ्वीराज से महाराव रायिसंह नाखुश हुए, तब पृथ्वीराज जो मुसाहिब पद पर था उसको हटाकर भैरविसंह को वि. सं. १६७४ में मुसाहिबी दी, (महाराव रायिसंह के समय का ताम्रपत्र जो वि. सं. १६७४ के मागसर सुद ५ का उपलब्ध हुआ है, उसमें भैरविसंह मुसाहिब होनेका उल्लेख हुआ है,) इस कारण से लखावत पृथ्वीराज ने अपने पुत्र व भतीजों द्वारा जव भैरविसंह सारणेश्वरजी महादेव के दर्शन को जाता था, तब रास्ते में दुदीया तलाव के किनारे चूक कराया, जिसकी छत्री वंधाई गई, जो वर्तमान समय में वहां पर मीजूद है.

नं. ५ नगसिंह की ओलाद के सवरावत महीआं, फूंगणी, जांमोत्रा, वारेवडा, आदि गांवों में सिरोही इलाके में, और मुडेटी इलाके ईंडर में व जोगांणी ईलाके मारवाड आदि गांवों में भी है. जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.

नं. भें नेतिसंह इसकी ओलाद वाले फूंगणी गांव में हैं. जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. इ जयमल की ओलाद वाले सिरोडकी गांव में है, जिसका वंशदृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं ८ रामसिंह अपने पिता विद्यमान होनेकी हालत में महाराव स्र्ताणसिंह की सेवा में उपस्थित हुआ था, यह किसी कारण से नाखुश होकर जालोर चला गया था, जहां जोधपुर के राजा ने वि. सं. १६६१ में इसको सीयाणा पट्टा की जागीर वारह गांवों के साथ दी, इसने वि. सं. १६६१ में जालोर से बहुआ को सीख दी थी, लेकिन बाद में वि. सं. १६६३ में महाराव सूरताणिसह ने इसकी पाडिव की जागीर इनायत की. जबकी वि. सं. १६७७ में महाराव रायिसह को लखावतों ने चूक किया, तब इसने +पर्वतिसह सिसोदीया के साथ महल को घेरा डालकर लखावतों को घेर रक्खा, और महाराव का वालक कुनार अखेराज को वचाकर वहार निकाल लिया, वाद हमला करके लखावत पृथ्वीराज वगेरह को भगाकर महल कब्जे कर लिया. महाराव अखेराज के समय में रामिसह ने इयामधरमीपणे से चाकरों की थी, उस विषय में किव जीवा लाधा ने वि. सं. १७५४ में कहा है कि.

- " उग्राहत येहां सांकडे आयां दोयणां तणो न लागो दात्र. "
- " शाह अलारे राम सरिखो एकोई। राखत उमराव. "
- " रोकीयों देटा तणों न राखत अखपल जेप लोत खबार. "
- " रामा जसो न कवर को रावत दले मुरी थारे दरवार. "
- " टवेडीयो प्रसण उझाडे अखमल ने आयु अनड. "
- " जोगीरोत कीयो पत्न जोडे भैरव राव सारता भड. "

रामिसंह की चाकरी उनके दादे, सूरसिंह और सवरिसह कें जैसी होने कें विषय में उक्त किव कहता है कि.

- " वडा डुंगर सारलो एक जोडी वडे पडे हाथे प्रसण चढे पुरो. "
- " मामरा कामने सदा मुजद इता सगर रा राम:ने भेर सूरो. "
- " कटा भरव तणो भला अचरन कसो कुठ तणो झालीयो देख कांमा. "
- " मूरने सवरसी हुता मूरताण रे राव अखेराज रे भैर रामा."

रामसिंह ने वि. सं. १६७० में पाडिव से वडुआ को सीख दी थी, अौर इसके पुत्र केशरीसिह को जीरावल की जागीर मिली थी, वैसा वडुआ की पुस्तक से पाया जाता है, क्यों कि केशरीसिंह ने कुंवरपदे वि. सं. १६९७ में वडुआ चोखराज को जीरावल गांव से सीख़ देनेका उक्त पुस्तक में उछेख हुआ है.

रामसिंह वि. सं. १७०७ तक विद्यमान होना कायद्रां के ताम्रपत्र से पाया गया है. इसका देहान्त कव हुआ उसका हाल मालूम नहीं हुआ. कहा जाता है कि रामसिंह ने तीसरा विवाह राउदरीजी बालांदेकुंबर, राठौर हरिसिंह वाघसिंहोत की पुत्रों के साथ किया था, जिसको सिर्फ हथलेवा का ही सुख प्राप्त हुआ था, और रामसिंह का देहान्त हो गया, जिससे वह अपने पित के पिछे सती हुई, इस विषय में किव कहता है कि-

<sup>4</sup> सिसोदीया पर्वतिनिह मेनाट के महाराण। प्रतानिह के भाई रूद्रसिंह का प्रत्न था, ननिक महाराणा से मेनाह का राज्य छूट गया तम से पर्वतिनिह सिरोदी के महाराम की सेवा में रहा था, पर्दनिनिह को पिन्डवारा की ना गिर देनेमें आई थी, जिसकी ओळाद बाले बर्नमान समय में, सांणगटा, उदरा, नवाइरा, नणाइर (हाज काजोड़ी) सांगगरा, इन गांनों में निद्यमान है,

#### चौहान कुळ कल्पद्रम.

- " वर वरणुं राम करे वालांदे बोत संभाले घले गल वांह. "
- " शीली भली कुसंबल झालां घाळाया रण दीधी दाह. "
- " वे सरमीये रामा वायावते इसत कमूल लीग्र फल हाय."
- " बुगसाडा पहेरी नह वेडी छरंग झालां झाली वर साथ. "
- " सोढ हरी भई रव रा साथे लाघो जनम तणो फल लाभ. '
- '' राती झाल वरील रामचँद उजलो करे लगायो आप. "

#### रामसिंह की ओलाद वाले रामावत कहलाये.

- नं. र्नांगा की ओलाद वाले मडवारा (उड) परगने झोरा में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है. सांगा जोधपुर चला गया था, वहां इसको 'करमावस' पहे की जागीर मिली थी.
- नं. ई महेशदास की ओलादवाले सवराटा परगने मगरा में हैं, जिसका वंशहक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ई करमसिंह की ओलाद वाले सवली परगने झोरा में है, जिसका वंशदक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ९ करणसिंह, नं. ८ रामसिंह का बड़ा पुत्र होना मूतानेणसी की ख्यात से पाया जाता है, मगर वह बालकपण में ही ग्रुजर गया था.
- नं. है कैशरीसिंह ने कुंवरपद में भटाणा के ठाकुर मेघराज को मारा था, जिससे महाराव अखेराज ने इसको जीरावल की जागीर दी, जिसमें जावाल भी शामिल दिया, यह रहुआ में काम आया, इसके दो पुत्री जिसमें प्यारकुंवर का विवाह सादडी इलाके मेवाड के झाला अजीतसिंह के साथ, और दूसरी पुत्री जसांकुवर का विवाह गोधपुर के जोधा मानसिंह के साथ हुआ था.
- नं. ै लालिसह का नाम नीतोडा गांव में वि. सं. १६८३ के शिलालेख से उपलब्ध होता है.
- नं. १० मुकुन्ददास अपने दादा के पीछे पाट बैठा, इसने वि. सं. १७३१ में जावाल मांव में चारण अचला अला को अरठ वडावा देनेका शिलालेख से पाया जाता है, और वि. सं. १७३५ में पाडीव सें बडुआ हरीदान को इसने सीख दो. वि. सं. १७३६ के फाल्एण वदी १ का महाराव वेरीसाल के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि, इसने जावाल गांव में अरठ सदरड चारण अजवा अला भगवान को दिलाया था, जिसमें इनके नाम के साथ इसके दो भाई माधुसिंह व वीहारोदास के नाम भी अंकित है.
- नं. रे॰ माधुसिंह की ओलाद इस समय जावाल, सींदरत, जीरावल, नुन, इन गांवों में है. जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.

नं. १० वीहारोदास की ओलाद नारादरा व ओडा गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. ११ नारायणदास वि. सं. १७५९ से १७८६ तक विद्यमान होना पाया जाता है, इसका जोधपुर के महाराजा अजीतिसंह के साथ अच्छा नाता होना पाया गया है, जबिक जोधपुर के महाराजा जसवन्तिसंह को औरंगजेब बादशाह ने मरवा दिया, और उसकी गर्भवती राणों को भी मारना चाहीं, तब राठौरों ने जसवन्तिसंह; की गर्भवती राणों को 'सिवाणागढ ' भेजदी, जहांपर महाराजा अजीतिसंह. का जन्म हुआ, लेकिन वहां पर भी सुरक्षित रहने जैसा न होने से, जसवन्तिसंह की राणों व अजीतिसंह को सिरोही के महाराब वेरीसाल के आश्रय में राठौरों ने सिरोही भेज दिये, महाराब वेरीसाल ने उनको पोशीदा तीरपर रखने की गरज से, डोडुआ गांव में पाडिव व कालंद्री के ठाकुरों की हिफाजत में, एकछ राजग्रर ब्राह्मण के वहां पर रखे. अजीतिसंह डोडुआ गांव में वडा हुआ, और नारायणदास के साथ उसका स्नेह बढा, जबिक अजीतिसंह ने जालोर कब्जे किया तब जालोर से उसने नारायणदास व डोडुआ के देवडा कैशरीसिंह को एक पत्र मिती वि. सं. १७५९ का जेठ सुद १२ को लिखा है, उसमें अपनी कलम सें लिखा है कि "तथा महे तयार छां थांनु बोल दीधों छै सो घु अडग छे खातर जमे राखजो जीण घडी थे तेडस्यो तीण घडी आवसां सही " इस कागज पर महाराजा अजीतिसंह की महोर व सही है.

नारायणदास ने जोधपुर के महाराजा अभयसिंह के साथ शाही फौज की, सरदारी लेकर अहमदाबाद के सूवा ' सर्वलंदखां ' के साथ वड़ी वीरता से युद्ध करके उसको हराया था, ऐसा टॉड साहव अपने " ट्रावल्स इन वेस्टर्न इन्डिया " नामक पुस्तक में लिखते हैं, जो लड़ाई वि. सं. १७८७ में जबिक महाराजा अजीतिसिंह के पुत्र अभयसिंह को गुजरात को सुवेदारी मिली तब हुई थी. नारायणदास के तीन पुत्र होना बड़आ की पुस्तक में लिखा है, लेकिन वि. सं. १७८२ का शिलालेख जो नीतोड़ा गांव में है, उससे पाया जाता है कि इसके एक वहा पुत्र अजविसह नामका और था, मगर वह गुजर जाने से नं. १२ शिवदशनिसंह अपने पिता के पीछे पाट बैठा, परन्तु वह भी कम उम्र में नाओलाद गुजर जानेसे शिवदानिसंह के काका नं. 18 नरिसंह पाडिव का ठाकुर हुआ.

- नं. 👯 नरसिंह अपने भतीजा के पीछे पाडिव में पाट बैठा.
- नं. ११ वांकीदास को 'वागसीण ' गांव की एक पांती की जागीर मिली, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

अः महाराना अनीतिमह को छोडुआ गांव में निन राजगुर बाखण ने पाला था, उसको पीछेसे महाराजा ने अपने पास भुष्टाकर प्रोहित पद देकर, बारह गांवों के साव 'तवरी श्वष्टा की जागीर व पर में सोना पहिन ने की इंज्जत इनायत की, निसकी है ओछाद अवतक नोधपुर रियासत में 'तवरी शकी जागीर में भौजूद हैं.

- नं. ११ अणंदसिंह के पुत्र हरिदास को 'मांकरोडा 'गांव (जो नं. १ नेतिसिंह की ओलाद में नाओलादी होनेसे पाडिव ठिकाना की जागीर शामिल हो गया था.) की जागीर मिली. इस हरिदास के पास भी जोधपुर का कोई राजकुमार आश्रय लेकर रहा था. वैसा कहा जाता है. हरिदास की ओलाद में भी नाओलादी होजानेसे मांकरोडा गांव पुनः पाडिव ठिकाना के शामिल हो गया.
  - नं. ११ साहेवखान नाओलाद गुजर गया.
- नं. १२ लाडखान अपने पिता के पीछे पाट वैठा, लेकिन 'वामणवाडजी 'में चूक हुआ जिसमे मारा गया.
- नं. १३ हटेसिंह अपने पिता के पीछे पाट वैठा, यह वहादुर व दातार सरदार था, इसके वास्ते किसी कविने कहा है कि—
  - ' नव दीहा नव रात एकणदे भल ओलंगीयो, पनंग दीया परभात हद रीझो हुंगर हटो. '
  - " सीला मास सवाद फ़ुल तणा प्याला फरे, आठ पहीर उदमाद इद माणे हुंगर हटो. "
  - " काई ढील कलार भाटेसर आयो भगर, मुकुन्दहरी मत वाल हदमांणे हुंगर हटो. "
  - " रमता झलतां रात गुणी आगल गावता, पीतांमत परभात हद माणे डुंगर हटो. "

हटेसिंह किसी कारण से उदयपुर चला गया था,जहां उसको वारह गांवों की जागीर व खास उदयपुर में अएक हवेली महाराणा ने वक्शी थी, लेकिन वाद में वह फिर पाडिव आगया. हंटेसिंह ने वि. सं. १८०६ में पाडिव सें वडुआ को सीख दी थी.

- नं. रैं ×ग्रमानसिंह को 'पालडी 'गांव व 'वागसीण 'गांव की दूसरी पांती की जागीर मिली. जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. १४ शिवदार्निसंह ने वि. सं. १८३२ में वहुआ को सीख दी, और सिर्फ दो वर्ष पाट पर रहा, बाद यह नाओलाद गुजरने से इसका भाई नं. रूष्ट अमरिसंह पाडिव का ठाकुर हुआ. शिवदानिसंह की छत्री पाडिव गांव में वंधाई गई, जो इस समय में मौजूद है.

उदयपुर में वह हवेछी इस समय में भी मौजूद है, और हटेसिंह की हवेछी के नाम से मशहूर है.

<sup>×</sup> ठाकुर गुमानसिंह के विषय में ' राजवीर ' नामक गुमाती भाषा में छपी हुई प्रस्तक में लिखा है कि, पाठिव टाकुर मानसिंह का विवाह रतछाम के राजा वी प्रजी केसाप हुआ था. उक्त प्रस्तक में एक अदमूत कथा विस्तार से वर्णन की है, निप्तका आशाय यह है कि ठाकुर गुमानिस्ह ऐमा बहादुर था कि वह अपने गुमराल जा रहा था, दर्शमयान रास्ते में .अंधेरी राशि के समय में एक शेर अपने शिकार को पीठ पर लेकर आ रहा है, ठाकुर ने उस शेर को मार दिया, और शिकार को देखा तो अपनी ठकुराणी ( रतलाम के महाराना की प्रती ) होना मालुम हुआ, उबने उसकी अपने घोडे पर ले ली और रतलाम पहुंचा.

नं. रिष्ठ अमरसिंह अपने भाई के पीछे पाट बैठा, इसने वि.स. १८४९ में बहुआ को सीख दी, यह वि.सं. १८५५ में श्रीसारणश्वरजी में क्ष्वृसरे इकीस आदमीओं के साथ काम आनेका, सारणेश्वरजी महादेव के मन्दिर के वहार इसकी छत्री बनी है, उसपर के शिलालेख से पाया जाता है.

अमरसिंह का पुत्र वनेसिंह वालक अवस्था में ग्रजर जानेसे नं. १३ पालडो के ग्रमानसिह का पुत्र मोकमसिंह, नं.१३ हटेसिंह का दत्तक पुत्र वनकर पाडिव का मालिक हुआ.

नं रिष्ट मोकमसिंह पाट बैठा तब हुकमनामा की रसम में वाटेरा गांव रियासत में छेलीया गया. इसने वि. सं. १८५७ में बहुआ को सीख दी.

नं. १५ रत्नसिंह ने वि. सं. १८७६ में बहुआ को सीख दी. यह वि. सं. १८६२ के पहिले पाडिव का ठाकुर होना पाया जाता है, उदयपुर महाराणा के साथ पाडिव ठाकुर हटेसिंह के वक्त सें पाडिव ठिकाने का अच्छा नाता हुआ था, जिससे विवाह शादी के प्रसंग पर पाडिव के ठाकुर को उदयपुर से आमंत्रण होता था, वैसा उदयपुर के महाराणा भीमसिह के समय की, महाराणा की सही और भाळा से अंकित हुई वि. सं. १८६२ के महा सुद ११ की :कंकु पत्री, जो रत्नसिंह के नामको है उससे मालूम होता है.

जविक महाराव उदयभाण के वक्त में रियासत के प्रवंध में अव्यवस्था हो गई, तब च्यारों डुंगरावत सरायतों ने नादीआ के राजसाहेब शिवसिंह को राज्य प्रबंध अपने हाथ में छेनेकी सिफारिश की, जिस पर वि. सं. १८७४ में उसने सिरोही का राज्य प्रबंध अपने हाथ में छिया, और च्यारों सरायतों ने सारणेश्वरजी महाहेब के समक्ष प्रतिज्ञाकी

\* १ मीमसिंह २ सिंघल फता ३ अणेदा ४ मेघा ९ कुकड गंमा ६ देवडा रामा ७ राठौर कला ८ केसवाल जीवा ९ जालरेस बीहारी १० सम्रामसिंह ११ सवांणमो बल्ल १२ सवांणमो लालो १६ सिंघल बीहारी १४ स्रताणसिंह १९ वेसवाल संत घमंडो १६ देवडा करसन १७ देवडा रीदा मांमावली १८ वजीर डांबो १९ × २० सदो आदि रामावन अमरसिंह पाढिव वाले के साथ काम आये थे



स्विस्त श्री उदैपुर मुयाने महाराजा विराज महाराणा श्री भीमर्तिवजी आदेशतु देवडा रतनर्तीच कस्य

१ अप्र नायारा लगन फागण सुद २ श्रुके रा है जणी उप्रे नेगा आनोगा संवत १८६२ वर्षे महा सुद ११ सोमे कि हम हमेशा राज्य के वफादार रहेंगे, और राज्य की फौज में रिसाला के तीरपर नोकरी देंगे, सारणेश्वरजी को बीच में रखकर इस मजमून का इकरार वि.सं. १८७८ में लिखा गया, और इसी सबब से इन च्यारों सरायतों के तरफ की जागीरों में राज्यहक आठआनी ठहरा था, उसके बजाय छः आनी हक लेनेका शरू हुआ. यह सब तजवीज रत्नसिंह के वक्त में हुई, इसने वि. सं. १८७६ में बहुआ को सीख दी, और वि. सं. १८८८ में वाटेरा गांव जो खालसे राज था, वह वापिस रियासत ने इसको इनायत किया.

नं. १६ भभूतसिंह वि. सं. १८९३ में अपने पिता के पीछे पाट बैठा, वि. सं. १९०१ में इसने बहुआ को सीख दी. भभूतसिंह नाओळाद गुजरने से पाळडी के नं. ३ प्रतापसिंह का पुत्र दोळतिसिंह वि. सं. १९०६ में सके गोद आया.

नं. १७ दोलतिसंह ने वि. सं. १९३३ में वहुआ को सीख दी, यह नाओलाद गुजरने से, वागसीण पांती नं. २ में से नं. ४ शिवनाथिसह का पुत्र मूलसिंह गोद आया.

नं. १८ मूलसिंह वि. सं. १९३८ में वागसीण से गोद आया, इसने वि. सं. १९४६ में बहुआ को सीख दी.

नं. १९ अभयसिंह वि. सं. १९५५ में अपने पिता के पीछे पाट बैठे, जो मौजूरा पाडिव के ठाकुर है, इसकी नाबालगी में ठिकाने का इन्तिज्ञाम रियासत ने अमीन मुकरर करके रखा था. ठाकुर अभयसिंह ने अजमेर मेओकॉलेज में विद्याभ्यास करके अच्छी तालीम पाई है, देवडा चौहानों का इतिहास देखते ठिकाने पाडिव और निवज के दरिमयान हमेशा से विरोध चला आता था, लेकिन ठाकुर अभयसिंह ने अपनी विद्या का सदुपयोग करके निबज ठिकाना के साथ मेलझोल कर लिया, और अपने ठिकाने का सदुपयोग करके निबज ठिकाना के साथ मेलझोल कर लिया, और अपने ठिकाने का अच्छा प्रबंध करने के लिये पार्टीशन के कानून मुआफिक रियासत के साथ ठहराव का अच्छा प्रबंध करने के लिये पार्टीशन के कानून मुआफिक रियासत के साथ ठहराव का इहि ता.३ मई सन १९२३ ईस्वो के जरिये से कितनेक गांव व सालाना रु. ४४२५) नं. ६६७ ता.३ मई सन १९२३ ईस्वो के जरिये से कितनेक गांव व सालाना रु. ४४२५) नरियासत में देनेका तय करके अपनी जागीर आवगी करली.

١

पाडिव ठिकाना को पहिले दीवानी फौजदारी के इष्टितयारात नहीं थे, लेकिन उक्त ठहराव से इस ठिकाना को फौजदारी मुआमिलात में तीसरे दर्जे के न्यायाधिश के व

सिरोही रियासन में इम समय राजवियां को बाद करते विद्याच्यास करने वालों में देखा जाय तो, सबसे अञ्चल यही सिरोही रियासन में इम समय राजवियां को बाद करते विद्याच्यास करने वालों में देखा जाय तो, सबसे अञ्चल यही सिरोहर है, बह इसने सम्यादन की हुई विद्या, सपयदारी व काम सिरोहर है, महाराव साहब ने जो 'समा मूपण का विताब अता करणाया है, बह इसने सम्यादन की हुई विद्या, सपयदारी व काम सिरोहर है, बह इसने सम्यादन की हुई विद्या, सपयदारी व काम सिरोहर है। बह इसने सम्यादन की हुई विद्या, सपयदारी व काम सिरोहर है। सिरोहर है। स्वात करने की देखते यथा योग्य कदर की है।

नोटः पाहित ठाकुर साहन अमयिन को पैर में कसर होनेसे गांव पाल्डी के ने हु मानसिंह को परहुप ठाकूर सूलसिंह के गोद देनेकी तनवीन हुई थी, लेकिन पोलीटीकल एनंट कर्नल वायली साहब की सलाह से वह तनवीम मुलतवी रही. हकीकत में उक्त साहब की सल्लाह बहुत हुरूस्त निकली, क्यों कि ठाकुर साहब के पेर में कपर होनेकी हालत में भी, घोडे की मवारी अच्छी तरह कर सक्ते है और शिकार खेलने में भी अच्छी निशांन बान है,

दीवानी मुआमिलातों में रु. २५०) तक के दावे फैसल करने के इंग्लितयारात रियासत ने इनायत किये है, और ठिकाना के जागीर के गांवों में पुलीस का इन्तिजाम भी इन्हीं का रखा गया है.

ठाकुर साहव अभयसिंह समझदार और मोजिज सरदार है, पाडिव ठिकाने का इन्तिजाम अच्छा करने से यह ठिकाना तरकी पर आ रहा है. खासपाडिव गांव से एक मोछ के फासले पर, एक वाग और कोठी वनवा कर वहां जानेके लिये पक्की सडक भी वनवाई है.

वि. सं. १९८२ के दशहरा के दरवार में मौजूदा महाराव साहिव ने इसको 'सभाभूषण' का मानवंता खिताव इनायत फरमाया है, और आप जागीरदार कमीटो में मेम्बर मुकरर है. इनकी पहिली ठकराणी चांपावतजी मानकुंवर गांव भालेराव के राठौर जीवराज जुहारसिंहोत की पुत्री व दूसरी दियोलजी राजकुंवर गांव कलापुरा के दियोल प्रतापसिंह रूघनाथसिंहोत की पुत्री है. मौजूदा ठाकुर साहव के दो पुत्र जिसमें १ अमर-सिंह वचपण में गुजर गया व २ वलवंतसिंह मौजूद है.

# २ वंदायृक्ष पालडी परगने खूणी के रामावतः



नोट—नं. ६ करणसिंह पाळडी की जागीर के मौजूदा पाटवी है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १८२०) दाखिल करने का ठहराव नं. ७३३ ता. १० मई सन १९२३ इस्बी. से तय हुआ है. ग्रदस्त सालमें करणसिंह ने पाळडी में बडा तलाव खेती के कामके वास्ते बनवाया. इसके अमरसिंह नामका पुत्र है. ३ वंशवृक्ष वागसीण परगने खुणी पांती नं. २ पालडी पांती के रामावत.



नोट—नं. ६ वर्ष्तिसह वागसीण की पालडी पांती का पाटवी है. वागसीण गांव में दूसरी पांती पाडीव के बांकीदास (नं. १९ पाडीव) की है. वर्ष्तिसह की जागीर में राजहक आठआनी, नकद रकम अदा करने के कानून मुआफिक सालाना रू. ७०८) दाखिल करने का ठहराव नं.७२० ता.१८ मई स.१९२३ इस्वी से तय हुआ है. इसके १ हुंगरिसह २ रामसिंह व ३ कैशरीसिंह नामके तीन पुत्र है.

४ वंशदृक्ष वागसीण परगने खुणी पाडीव पांती नं. १ के रामावत.

१ वांकीदास ( पाडीय के रामायत वंशवृक्ष में तं. ११ वाला. ) ओ. ग्रां. वागसीण पाडीव पाती. २ सूरज्ञमल बर्क्तसिंह ३ लालसिंह उदयंभाण गोदसिंह ४ साहेबसान धीरसिंह ५ अनोडसिंह इ तमसिंह इ खर्मसिंह हु नदसिंह इ वनेसिंह ६ वुसालसिंह ७'समरथसिंह चार्दलसिंह ७ अजेतसिंह ७ सरदारसिंह अदेसिंह ७ झार्दलसिंह बाहबरसिंह । (गोद गया) ५ × × धुलसिंह ८ जोरसिंह ८ मालदेव पदमितह अभयसिंह ८ शेरसिंह धुलं सह (मौजूदा पाटवी) मादसिङ भोमा ८ अभवसिंह ८ अमरसिंह ८ मोतीसिंह

स्त्नमङ, बांकीदास का प्रत्र होना बहुआ की प्रत्नक में दिखा है, परन्तु माद्रम हुआ है कि बांकीदास अप्रतावान
 गा, और उसके गोद नारादरा गांव के देवडा वाघसिंह विहारीदासोत का दूसरा प्रत्र स्रमण्ड नामक या उनको गोद दिया या.
 रिादरा के वंशवृक्ष में स्रमण्ड नाओलाद होना अंकित हुआ है.

नोट—नं. ८ भभूतसिंह मौजूदा पाटवी है. इस पांती के राजहक आठआनी की सालाना रकम रु. ३३७) नकद लगान के कानून मुआफिक ठहराव नं. ७२१ ता. १८ मई सन १९२३ इस्वी, से दाखिल करने का तय हुआ है. मौजूदा पाटवी के १ रुघनाथसिंह, २ किशोसिंह ३ रणजीतिसिंह व ४ प्रेमसिंह नामके चार पुत्रों है.

#### ५ वंशवृक्ष ठिकाना जावाल परगने झोरा के रामावत.



# डफ्युक्त वंशब्स का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ माधुसिंह ने केसवाल राजपूतों को मारकर जीरावल लिया, ऐसा बहुआ की पुस्तक में लिखा है, लेकिन इसके पिता कैशरीसिंह (पाडिव वंशवृक्ष में नं. हे) को, भटाणा के ठाक्कर को मारने की एवज में जीरावल और जावाल की जागीर महाराव अखेराज ने इनायत की थी. बल्कि इसके बडा भाई मुक्कन्ददास के कब्जे में जावाल व जीरावल था, जो बात वि. सं. १७३१ के शिलालेख व वि. सं. १७७५ के ताम्रपत्र से सावित हुई है.

ूनं. २ वेणीदास ने वि. सं. १७९९ में वहुआ को सीख दी थी.

नं. ३ कलसिंह व नं. है पृथ्वीराज जीरावल में रहे, जिसमें नं. ३ कलसिंह की ओलाद में नाओलादी हुई, और नं. है पृथ्वीराज के पुत्र नं. है नाधुसिंह को सिद्दात गांव मिला, व नं. है लालसिंह जीरावल गांव में रहा, जिनके वंशवक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.

नं. है जयसिहदेव बडा वहादुर सरदार था, कहा जाता है कि सिरोही खिसत पर एक दफे मरहटों की फौज ने आकर बहुत नुकसान किया और दंड लेना चाहा, वह न देनेसे जयसिहदेव को वे लोग 'बांन' बनाकर 'ओल' में ले गये. मरहटों की फौज उदयपुर पहुंची तब यह भी वहां साथ में था, उस समय दशहरा का दिन था, और महाराणा के वहां माता को बलीदान देनेके पाडे मारे जाते थे, लेकिन वह तलवार के एक झटके से कतल नहीं होते देख जयसिंहदेव हंसा, जिसपर उदयपुर महाराणा ने इसको तलवार चलाने की आज्ञा दी, और कहा कि यदी एक झटके से पाडा को कतल करेगा तो हम तूझे इन मरहटों से छुडवा देंगे, जिसपर जयसिंहदेव ने तलवार के एकही झटके से बडा भारी पाडा के टुकडे कर दिये, उसपर महाराणा ने इसको मरहटों से रिहा करा दिया, और नक्कारा निशान आदि इनायत करके बडे सन्मान के साथ सिरोही वापिस भेजा, वह नक्कारे निशान इस समय में भी जावाल गांव में मौजूद है. इस विषय में किसी किन ने कहा है कि—

- " कुष्ण वृज्ज राखीयो इन्द्र जैन कोपीयो, धारी आया गाली गोवरधन धींग. ''
- " मरेडा आवतां कोट होई मंडाणो, शिवपुरी राखीये तेम जेसींग. "
  - " दाव दळ आगळे जळवा न दीघां गरूडव्वज राखीया जतन करी गोवाळ. "
  - " जगारी धरा शिवराय आये लखे तेण बुद जळा दखणी दळ टाळ."
  - " पांडवां आवरू राखीयो सीतपत, श्री कृष्ण द्रोपदी पुरीआं चीर. "
  - " कत दळ आवतां टाळतां देण उत नंद घर घरारो राखीयो नीर. "
  - " तातुये गरी दुगल बोल दस तांणीयो अदुरे नाम करी राम आयो. "
  - " परजरी अरज सुण पाळ लाख दळ ओलां रे कांग जैसींग आयो. "

इसकी पुत्री रूपकुंवर गांव खांडप के वाला कैशरीसिंह शिवनाथिसिंहोत को व्याही थी, जो वहां सती हुई. इसने वि. सं. १८०६ में वहुआ को सीख दी. यह मेवाड में वहादुरी करके वापिस आनेके कारण, सिरोही रियासत से इसको ताजीम व पैर में सोना पहिनने की इज्जत दी गई, और जावाल ठाक्कर कहलाये व यह ठिकाना हुंगरावतों, में तीसरे वर्जे का सरायत शुमार हुआ.

- नं. हैं फतिसह ने अपने पिता जयसिंहदेव की छत्री वि. सं. १८१५ में वनवाई, और वि. सं. १८१६ में बहुआ को सीख दी.
  - नं. 🖫 वीरमदेव अपने पिता के पीछे जावाल के ठाक्कर हुए, इसने वि. सं. १८४३ में

चहुआ को सीख दी. यह नाओळाद ग्रजर गया, जिससे इसके छोटाभाई पनेसिह जावाल का ठाकुर हुआ.

- नं. के पनेसिह ने वि. सं. १८५७ में वहुआ को सीख दी. इसको ओळाद न होनेसे इसके गोद सींदरत के नाथुसिंह का पुत्र कीरतिसंह आया.
- नं. है कीरतसिंह वि. सं. १८६४ में पनेसिंह के गोद आया, लेकिन यह भी अपुत्रवान होनेसे सींदरत के जालमासिंह का पुत्र शेरसिंह उर्फ सरदारसिंह को गोद रखा गया.
- नं. ७ शेरसिंह वि. सं. १८७० में जावाल का ठाकुर हुआ, इसने इसी सालमें बहुआ को
  —सीख दी.
  - नं. ८ भभूतसिंह अपने पिता के पीछे जावाल का ठाक्कर हुआ. वि. सं. १९०९ में पोस सुद ९ को यह जोधपुर गया था, जहां पर जोधपुर रियासत से इसको छुरब १ की इज्जत मिली थी. वि. सं. १९१८ में इसने बहुआ को सीख दी. इसका पुत्र हिम्मतसिंह कुंवरपद में हो गुजर गया, जिससे इसका छोटाभाई नं. द उदेराज जावाल का ठाकुर हुआ.
  - नं. ई उदेराज वि. सं. १९२० में अपने भाई के पीछे जावाल का ठाकुर हुआ. इसने वि. सं. १९३२ में वडुआ को सीख दी. यह नाओलाद ग्रजरने से नुंन गांव की जावाल पांती के रामावत में से माधोसिंह का पुत्र मेघसिंह गोद आया.
  - नं. ९ मेघसिंह मौजूदा ठाकुर साहव जावाल है. इसकी ठकराणी भटीयांणीजो कृष्णकुंवर गांव जोझीआली के भाटी मकनसिंह भोजराजोत की पुत्री से १ सरूपसिंह व २ जोरावरसिंह नाम के दो पुत्र है, जो मौजुद है. जावाल ठिकाना के पाटवी ताजिमी सरदार है, और तीसरे दर्जे के सरायत ह, इस ठिकाना में राजहक छः आनी के वास्ते ठहराव नं. ६८१ ता. ९ मई सन १९२३ ई. से नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू.१५२०) दाखिल करने का तय हुआ है. कुमार सरूपसिंह मौजुदा महाराव साहब के पास A. D. C. के पद पर नियत है. जावाल के ठाकुर साहव को रियासत से 'ठाकर राजश्री' की लिखावट होती है.

१ राजिसिंह ( जाघाल के वंशवृक्ष में नं. ८ घाला. ) ओ. ग्रां. तुन जावाल पांती.

६ वंशवृक्ष तुन पांती नं. २ परगने मगरा, जावाल पांती के रामावत.

२ सरदारसिंह २ माधीसिंह १ मोतीसिंह मेधसिंह (गोद गये जावाल में नं. ८ उदेराज के )

नोट—नं. ३ मोतीसिंह इस जागीर की पांती में पाटवी है. यह पांती तुन के पाटवी अर्जुनोत नाओछाद होनेसे खालसे राज हुई, वि. सं. १८८४ में यह पांती पाडीव ठाकुर को वक्षी गई थी, लेकिन वि. सं. १८८६ में वापस खालसे रखी गई, जो वि. सं. १८८७ में जावाल ठाकुर को राज से इनायत हुई, उसने जावाल वंशवृक्ष में नं. ई राजिसिंह व नं. ई खुसालिसिंह को यह पांती वंट में दी. नं. ई खुसालिसिंह की ओलाद वालों की जावाल में भी भाइवंट की जागीर होनेसे वे जावाल में रहते है, और मोतीसिंह नुन में रहते हैं. इस पांती में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ७७३)लेनेका ठहराव नं.७८६ ता.९ जून सन १९२३ई.से तयहुआ है.

# ७ वंशर्वृक्ष सींद्रत परगने पामेरा के रामावत.



नोट—इस जागीर के मौजुदा पाटवी नं. है रावतिसह है, नं. ६ जामतिसह का देहान्त सिरोही में कैद खाने में हुआ था, जिसके गोद नं. है कापुत्र नं. ७ अमरसिंह गया था, जविक अमरसिंह नाओळाद गुजरा तव नं. है के दूसरे पुत्र को गोद देनेकी तजवीज की थी, लेकिन जागीरदारान कानृन के खिलाफ होनेसे वह तजवीज ना मंजूर को गई, और नं. है को पाटवी मुकरर कर पाग वंधाने में आई है. वराडा गांव परगने झोरा में है, जिसमें एक पांती सींदरत के पाटवी की, ओर दूसरी पांती वारड परमार किशोरसिंह चेनसिंह नाधुसिंहोत सिरोही वाला की है, जो फोजदार नाधुसिंह को अच्छी चाकरी के एवज में इनामी तौर से देने में आई है. वराडा में दो पांती होनेका कारण यह है कि नं. १ नाधुसिंह ने जोगापुरा के अमरावत देवडा जसवंत प्रतापसिंहोत को मारा था, जिससे आधा वराडा गांव वि. सं. १८२३ में जोगापुरा वाले को देना पडा, और वह पांती

रांवाडा ठाक्कर के वंट में गई, जब कि रांवाडा की जागीर खालसे हुई तब वराडा की पांती वारड नाथुंसिंह फौजदार को, वि. सं. १९३९ में मरहम महाराव साहिब ने वक्षी.

सींदरत की जागीर में राजहक आठआनी की वस्तू के वास्ते ठहराव नं. ७५७ ता. २५-५-२३ इस्वी से नकद लगान कें कानून से सालाना रू. ११८६) रियासत में दाखिल करने का ठहरा है, और बारड किशोर्रासह की वराडा की पांती की राजहक आठआनी की सालाना रकम रू. ५५५) ता. २६-५-२३ ई. के ठहराव से मुकरर हुई है.

#### ८ वंशवृक्ष जीरावल परगने मंढार के रामावत पांती नं. १.



नोट-जीरावल की जागीर में आधा हिस्सा मंहार के राजसाहेवां का है, जिससे एक पांती जीरावल की और दूसरी मंहार वालों की गिनी जाती है, जीरावल की पांती में सोजुदा पाटवी नं. ७ भोपालिंह है. इस जागीर में राजहक आठआंनी नकद लगान के कानून से सालाना रुपिया ४९३) वस्ल होनेका ठहराव ता. ९ सपटेम्बर सन १९२३ ईस्वी को तय हुआ है, उसी मुआफिक मंहार की पांती का दोलतिसह और दूसरे मंहार के छोटभाईआं से भी उतनीही रकम लेनेका ठहराव हुआ है.

९ वंशवृक्ष नाराद्रा परगने झोरा के रामावत.

नारादरा गांव नं. १ विहारी का पोता महेशदास को वि. सं. १७६५ में 'ओडा ' गांव के साथ रियासत से इनायत हुआ है.



# चौहान कुछ कल्पद्रुम.



नोट-ईस जागीर में राजहक आठआंनी नकद लगान के कानून मुआफिक रू. ९७०) सालाना लेनेका ता. २७ जुलाई सन १९२३ ई. के ठहराव से तय हुआ है.

१० वंशवृक्ष ओडा परगने झोरा के रामावत ( छोट भाई ).
अोडा गांव की जागीर पाटवी जागीरदार नं. ६ हिम्मतिसंह नाओछाद होनेसे
खालसा राज हुई है. इस गांव में छोटभाई को अरठ व खेत देनेका ठहराव ता. १४
जुन सन १९२३ ई. को हुआ है उस मुआफिक खाते हैं.

जुन सन १९२३ इ. का हुआ ह उस सुजारा । १ दुरजनसिंह (नारादरा के रामावती के वंशवृक्ष में नं. पृ वाला. ) २ शक्तिह चतरसिंह देवसिंह

२ जोरसिंह

३ उद्दर्सिंह नोपसिंह पोमसिंह है सवाईसिंह रस्तिसिंह दोलतिसिंह है भीमसिंह है चेनसिंह

३ उद्दर्सिंह नोपसिंह पोमसिंह है सवाईसिंह रस्तिसिंह दोलतिसिंह है भीमसिंह है चेनसिंह

४ सरूपसिंह उर्फ नोपसिंह नवलसिंह कलसिंह आलमसिंह

( देखो पृष्ट १०७ पर ) ×

३ चेनसिंह

४ सेनसिंह देवसिंह

४ सेनसिंह है चेनिन वह वागसीण पांती नं. १ के देवहा बांकीदास

अस्युरमाल नाओलाद होना बहुआ की प्रश्तिक न नामार साते है.
के गोद जाना पाया जाता है, और उसकी ओलाद बाले बहांपर जागीर खाते है.

दीरसिंद १ प्रेमसिंद १ भारतसिंद १ सुमाणसिंद

नोट-मड़वारा गांव में दूसरे पांतीदार नाओछाद होनेसे उनकी जागीर खालसे राज हुई थो, नं. १० भूरसिंह जो इस जागीर का मौजूदा पाटवी है उसके साथ नं. ७३७ ता. १५ मई सन १९२३ इस्वी के ठहराव से मड़वारा गांव तकसीम होकर एक हिस्सा खालसा राज रहा, और भूरसिंह का हिस्सा पार्टीशन के कानून मुआफिक हमेशा के लिये आवगा कर दिया गया, जिसमें सालाना रू. १५१) रियासत में कायमी तौरपर देनेका तय हुआ है. मौजूदा पाटवी भूरसिंह को जोरावरसिंह नामका एक पुत्र है.

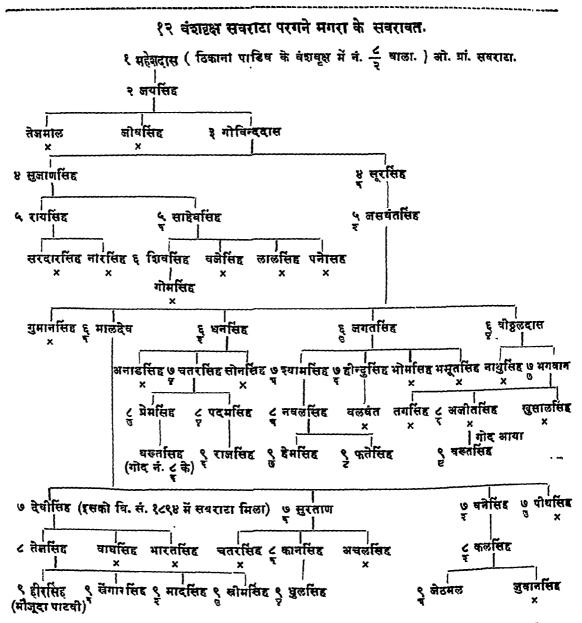

नोट-इस जागीर में रियासत की खालसा पांती जागीरदार को लीझ में देकर जागीर की पांती का राजहक आठआनी समेत नकद लगान के कानून मुआफिक रु. ६०४) सालाना ता. ३१ मई सन १९२३ ई. के ठहराव से राज में लेनेका तय हुआ है.

कानसि

#### १३ वंदावृक्ष सवली परगने झोरा के सवरावत. (पट्टे श्री सारणेश्वरजी महादेव)





नोट-नकद लगान के कानून मुआफिक सारणैश्वरजी महादेव के आठआनी हक के सालाना रु. ६०२) देनेका ठहराव नं. ८०१ ता. ३१ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

# १४ वंदावृक्ष फुंगणी परगने मगरा के सवरावत पांती नं. २

ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष के नं. ६ सवरसिंह के पुत्र नं. 👸 नगसिंह व नं. 🐇 नेतसिंह को, महाराव सुरताणसिंह ने सवरसिंह लडाई में काम आनेसे फूंगणी की जागीर दी, घाद में नं भ नगसिंह का पुत्र पांचा को महाराव अखेराज ने 'जामोत्रा ' की जागीर दी, और नगसिंह के पोता जयसिंह का पुत्र पीथसिंह को महाराव वेरीसाल ने वि. सं. १७४० में ' मढीआं ' गांव इनायत किया, जिससे नगसिंह की ओलाद का पाटवी पीथसिंह मढीआं गांव में गया, और फूंगणी में नगसिंह के पोता वाघसिह व लक्ष्मीदास रहे, जिनकी फूंगणी में दो पांती हुई, जिसमें वाघसिह की ओलाद में नाओलादी हाजानेसे उसकी पांती ' मोटागांम उर्फ बुआडा ' के ठाकुर को रियासत ने इनायत की. इस वक्त फूंगणी में लक्ष्मीदास की ओलाद वाले दूसरी पांती के जागीरदार है, और वाघसिंह नाओलाद की पांती 'मोटागांव' ठाकुर के तरफ है. सवरसिंह का दूसरा पुत्र नेतसिंह फूंगणी से मांकरोडा गांव में गया था, जिसके पुत्र शिवसिंह की ओलाद वालों में नाओलादी हुई, और दूसरा पुत्र सुजानसिंह की ओलाद में नाहरखान हुआ वह भी मांकरोडा से फूंगणी चला आया, जिससे उसकी ओलाद भी फूंगणी में छोटभाई के तौरपर विद्यमान है.



नोट-इस दूसरी पांती का पाटवी नवलिंह है. इस पांती में राजहक आठआती नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. २८९) राज में दाखिल करने का ठहराव ता. २८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

# १४ (अ) वंश्वरक्ष फूंगणी के सवरावत छोटभाई-

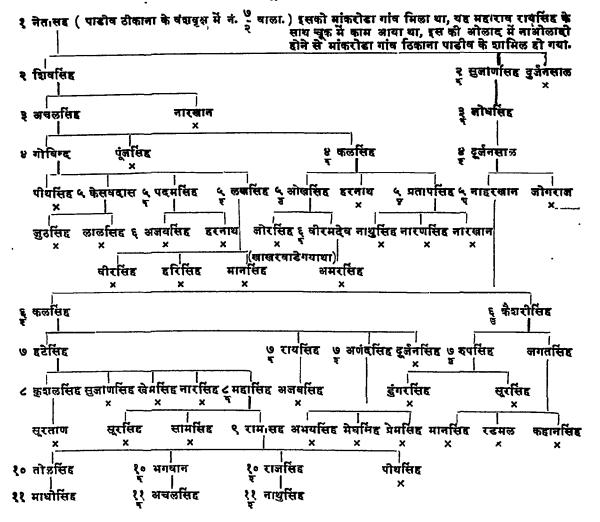

(नोट-नं. नहरखान व उसका भाई मांकरोडा गांव से फ़ूंगणी में आकर आबाद होगये तब से उनकी ओलाद फूगणी में है.)







# १६ वंशवृक्ष बारेवडा पांती नं. २ परगने खुणी के सवरावत.



नोट-नं. ९ दुर्जनासेंह वारेवडा की पहिली पांती का पाटवी है, लेकिन नं. ६७८ ता. १३-५-२३ ई. के ठहराव में उसको पांती नं.२का दर्ज करके उसकी ओ. यां. नं.३ दयालदास दर्ज हुई है, और दूसरी पांती का ठहराव नं. ६७९ ता. सदर में पाटवी नं. ७ फतहसिंह की ओ. यां. राघोदास ( पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. २ वाला ) दर्ज हुई है. दुर्जनसिंह की पांती का राजहक आठआनी का नकद लगान सालाना रु. ११४) और फतहसिंह की पांती के रु.२५०) मुकरर हुए है. हकीकत में यह गांव वहुओं के तरफ जागीर में था, लेकिन वह चले जानेसे वैरान हो गया, जो वि. सं. १८९१ में नं. ७ अणंदसिंह प्रतापसिंहोत ( पांती नं. १) व नं. ४ दोलतिसंह धनिसहोत (पांती नं. २) को आवादी करने के वास्ते रियासत से परवाना दिया गया, और उस समय से ही दो पांती हुई, जिससे दूसरी पांती की ओरिजनल गांटी नं. १ सरदारसिंह गिनना चाहिये.

#### १७ वंदावृक्ष मढीओं परगने मगरा के सबरावतः



१७ (अ) वंशवृक्ष मदीओं परगने मगरा के सवरावत छोट भाई चलुः



नोट-महीआं गांव का पाटवी, फूंगणी व फूंगणी से निकले हुए जामोत्रा, मांकरोडा व वारेवडा के सवरावतों का पाटवी है, लेकिन नं. १ पीथसिंह को महाराव वेरीसाल ने मढीआं की जागीर इनायत करने से वह ' मढीआं ' आया. इस जागीर के छोट भाईओं में नं. है कीरतिसंह नाओलाद का हिस्सा वि. सं. १९५३ में व नं. टूँ नवलिंह का हिस्सा वि. सं. १९६१ में मरहूम महाराव साहिव कैशरीसिंह वहादुर ने नं. ८ ग्रुमानासिंह को

इनायत किया, विलक्त ग्रमानिसह ने अच्छी चाकरी करने से, महाराव साहिव ने उसको खुरसी के दरवार में खुरसी की बैठक का सन्मान वक्ष कर, इस जागीर के पाटवीओं को 'देवडा' लिखा जाता था, उसके वदले 'ठाकुर ' लिखने का ग्रुरु किया गया. इस समय महीओं का ठाकुर जोधिसह है. महीओं जागीर के राजहक आठआनी के नकद लगान के कानून से नं. ७१२ ता. २७ मेई सन १९२३ इस्वी के ठहराव से सालाना ह. ८५४) रियासत में दाखिल करने का तय हुआ है.

# १८ वंशवक्ष जामोत्रा परगने झोरा के सवरावत १ पांचा (पसायण) ( फूगणी पांती तं. १ के सवरावत वंशवृक्ष में तं. है वाला. ) ओ. बां. जामोत्रा.



नोट-मौजूदा पाटवी नं. ११ प्रतापिसंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी की सालाना रकम रु. ७२५) नकद लगान के कानून से ठहराव नं. ६७४ ता. ८ मेई सन १९२३ इस्वी से ठहरी है. मौजूदा पाटवी को 'करणिसंह ' नाम का पुत्र है.

नं. २ अमरिसंह के पीछे उसकी ठकुराणी सिंधलजी 'रामकुंवर ' वि. सं. १७५३ में सती हुई, अमरिसंह की छत्री वि.सं. १७६० में जामोत्रा में वनी है, वैसे नं. इं जालमिसंह वि. सं. १८५६ में पाडीव में काम आया, जिसकी छत्री नं. इं जोरिसंह ने वि. सं. १८६६ में कराई है. नं. ९ प्रेमसिंह को घोंडे उछेरने का वडा शौक था, विक अच्छी ओलाद के घोडे के वास्ते जामोत्रा गांव मशहूर है.

# जामोत्रा के सवरावत जो इलाके गैर में है उनका वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.



मुडेटी की जागीर रियासत ईंडर में है, और उस जागीर के ठाकुर चौहान राजपूत है.

#### १९ वंशवृक्ष सिरोडकी परगने मगरा के सवरावत.

यह गांव पिडिव ठिकाना के वंशवृक्ष में नं.६ सवरसिंह के छोटा पुत्र नं. हैं जयमल का पोता दुर्जनसिंह को रियासत से इनायत किया था, जिसमें उसके पोते नं. ४ भाखरिंह के दो पुत्र नं. ५ रायसिंह व नं. हैं दुर्जनसिंह से इस गांव में दो पांती हुई, जिनमें से रायसिंह की ओळाद में नाओळादी होनेसे वह पांती मांडवारा के छंभावत ठाछुर अभयसिंह को रियासत सें दी गई, और दूसरी पांती वि. सं. १८८० में आबाद करनेका परवाना नं. हैं प्रतापसिंह हटेसिंहोत व नं. हैं छुशलसिंह नारखानोत को रियासत सें इनायत हुआ, जिससे इस दूसरी पांती में भी दो हिस्सेदार हुए, बाद में प्रतापसिंह का लडका पनेसिंह वि. सं. १८९८ में, नारखान के पोता उमसिंह नाओळाद के गोद गया, और प्रतापसिंह का दूसरी पुत्र नं. ८ वणवीर नाओळाद हुआ, जिससे यह दूसरी पांती के दोनों हिस्सों के पाटवी पनेसिंह की ओळाद वाले हुए. इस समय में नं. १२ भूरसिंह सिरोडको की पांती का पाटवी हैं, और इसकी जागीर का राजहक आठआनी की रकम रू.१५०) नकद लगांन के कानून मुआफिक सालांना दाखिल करने का नं. ७६२ ता.३ जुन सन १९२३ इस्बी, के ठहराव से तय हुआ है.



इनायत किया, विक ग्रमानसिंह ने अच्छी चाकरी करने से, महाराव साहिव ने उसको खुरसी के दरवार में खुरसी की वैठक का सन्मान वक्ष कर, इस जागीर के पाटवीओं को 'देवडा' लिखा जाता था, उसके वदले 'ठाकुर 'लिखने का ग्रुरु किया गया. इस समय महीओं का ठाकुर जोधिसेंह है. महीआं जागीर के राजहक आठआनी के नकद लगान के कानून से नं. ७१२ ता. २७ मेई सन १९२३ इस्वों के ठहराव से सालाना रु. ८५४) रियासत में दाखिल करने का तय हुआ है.



नोट-मौजूदा पाटनी नं. ११ प्रतापसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी की सालाना रकम रु. ७२५) नकद लगान के कानून से ठहराव नं. ६७४ ता. ८ मेई सन १९२३ इस्वी से ठहरी है. मौजूदा पाटनी को 'करणसिंह 'नाम का पुत्र है.

नं. २ अमरसिंह के पोछे उसकी ठकुराणी सिंधळजी 'रामकुंवर ' वि. सं. १७५३ में सती हुई, अमरसिंह की छत्री वि.सं. १७६० में जामोत्रा में वनी है, वैसे नं. ई जालमसिंह वि. सं. १८५६ में पाडीव में काम आया, जिसकी छत्री नं. ई जोरसिंह ने वि. सं. १८६६ में कराई है. नं. ९ प्रेमसिंह को घोंडे उछेरने का वडा शौक था, विक अच्छी ओलाद के घोंडे के वास्ते जामोत्रा गांव मशहूर ह.

# जामोत्रा के सवरावत जो इलाके गैर में है उनका वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.



मुडेटी की जागीर रियासत ईंडर में है, और उस जागीर के ठाकुर चौहान राजपूत है.

१९ वंशवृक्ष सिरोडकी प्रगने मगरा के सवरावत.

यह गांव पिंडिव ठिकाना के वंशवृक्ष में नं.६ सवरसिंह के छोटा पुत्र नं. के जयमल का पोता दुर्जनसिंह को रियासत से इनायत किया था, जिसमें उसके पोते नं. ४ भाखरिंह के दो पुत्र नं. ५ रायिसंह व नं. है दुर्जनसिंह से इस गांव में दो पांती हुई, जिनमें से रायिसंह की ओठाद में नाओठादी होनेसे वह पांती मांडवारा के छंभावत ठाकुर अभयसिह को रियासत से दी गई, और दृसरी पांती वि. सं. १८८० में आवाद करनेका परवाना नं. इत्रापसिंह हटेसिंहोत व नं. है छुशलसिंह नारखानोत को रियासत से इनायन हुआ, जिससे इस दृसरी पांती में भी दो हिस्सेदार हुए, वाद में प्रतापसिंह का लडका पनेसिंह वि. सं. १८९८ में, नारखान के पोता उमसिंह नाओठाद के गोद गया, और प्रतापसिंह का दृसरा पुत्र नं. ८ वणवीर नाओठाद हुआ, जिससे यह दूसरी पांती के दोनों हिस्सों के पाटवी पनेसिंह की ओठाद वाले हुए. इस समय में नं. १२ भूरसिंह सिरोडको की पांती का पाटवी है, और इसकी जागीर का राजहक आठआनी की रकम रू.१५०) नकद लगांन के कानून मुआफिक सालांना दाखिल करने का नं. ७६२ ता.३ जुन सन १९२३ इस्त्री, के ठहराव से तय हुआ है.





# प्रकरण १० वाँ.

# डुंगराकत देवडा सूराकत के सामन्तिसहोत.

ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष में नं. ५ नरसिंह का पुत्र स्रिसंह की ओळाद वाले स्रावत कहलाये. स्रिसंह महाराव स्रावाणित की सहायता में कालंद्री की लडाई में काम आया, जिससे उसका पुत्र सामन्तिसंह को कालंद्री पट्टे की जागीर दो गई, जिसकी ओलाद वाले सामन्तिसंहोत हुए, परन्तु वे सब स्रावत के नाम से ज्यादह मशहूर है. सामन्तिसंह की ओलाद में पाटबी कालंद्री ठिकाना है, जो डुंगरावतों, में दूसरे दर्जे का सरायत (सामन्त) है. कालंद्री ठिकाने की जागीर में राजहक छः आनी बटवारा से वस्ल होता है.

? यंबावृक्ष ठिकाना कालंडी परगने मगरा के सूरायत.

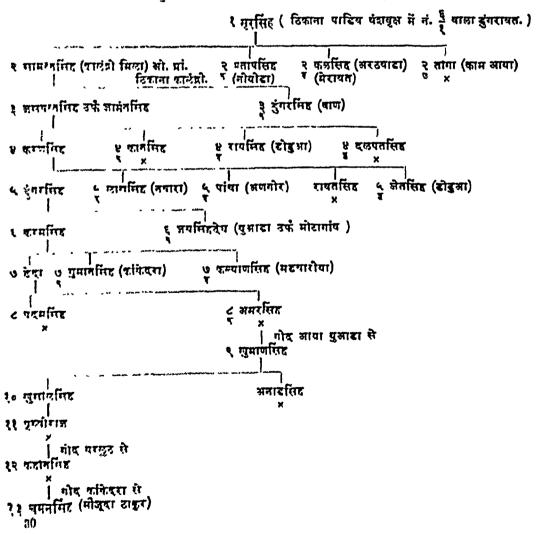

सामने ही राम रत्नसिंहोत को मार डाला, और वाद आप भी उसी जगह x कटार खाकर मर गया.

- नं. रे प्रतापसिंह को 'नीवोडा गांव 'मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. रे कलसिंह के वडे पुत्र मेरसिंह से 'मेरावत 'व अमरसिंह से 'अमरावत ' कहलाये गये, जिसका अहवाल अलग अलग प्रकरणों में लिखा गया है.
  - नं, है तोगा अपने भाई सामन्तिसंह के साथ नीतोडा गांव में चूक में मारा गया.
  - नं, ३ जसवंतसिंह ने वि. सं. १६८२ में बहुआ को सीख दी.
- नं. ३ हुंगरसिंह की ओलाद वालों को 'वाण' गांव व सगालिया गांव की जागीर मिली, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.
  - नं. ४ करणिसह ने वि. सं. १७१० में बहुआ को सीख दी.
- नं. मैं कानसिंह को व नं. इरायसिंह और नं. इं दलपतिसिंह यह तीनों को 'डोडुआ गांव' की जागीर मिली थी. जिसमें से कानसिंह व दलपतिसिंह नाओलाद गुजरे, और रायसिंह की ओलाद वालों का वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ५ हुंगरसिंह ने त्रि. सं. १७४० में वहुआ को सीख दी, और कालंद्री गांव में तलाव वनवा कर उसकी पाल पर अखाडा वंधवाया.
- नं. र् लाखसिंह की ओलाद वाले नवारा गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ई पांचा को 'अणगोर ' गांव मिला वाद में इस गांव में दो पांती हुई, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में अलग अलग दिये गये है.
- नं. ५ जेतसिंह की ओलाद वाले डोडुआ, वेलांगरी, धांणता, चंद्रावती, व वालदा, आदि गांवो में हैं, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हैं.
  - नं. ६ करमसिंहने वि. सं. १७७५ में वडुआ को सीख दी.

<sup>×</sup> नगडी टाकुर वेरीशाल के स्मारक का चबूतरा निरोही रियासत के नीतोडा गांव में विद्यमान है, कहा जाता है कि सामन्तर्सिह को भेरता होने की बात सूनकर उनने अपने आदमीयों से बहा या कि, में उनको मारने वालों को मारकर आप मर जाऊंगा, मो मेरा शिर काउकर महाराव सूरत णविंह के पास भेन देना, उस मुआफिक उसके आदमी ने वह मरने के बाद उसका शिर काउकर महाराव सूरताणिह के पास भेन दीया या.

- नं. है जयसिंहदेव को ' बुआडा उर्फ मोटागांम ' की जागीर मिली, जो सरायत सरदारों में चौथे दर्जे का ठिकाना है, जिसका अहवाल इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ७ देदा ने वि. सं. १८१० में बहुआ को सीख दी. यह ठाक्कर उदार प्रकृती का था, इसके विषय में किसी कवि ने कहा है कि—

" मोती मुदरला गढ पति पहेरे घणा, कीरत हाथ कडां कालंद्री देदा कने."

कि के कहने का आशय यह है कि कीमती जेवर तो गढपित बहुत पहिनते है, परन्तु कीर्ती रूपी गहना (हाथों कें कड़े ) कालंद्री के ठाकुर देदा के पास है.

- नं. १ ग्रुमानसिंह की ओलाद 'कांकेद्रा 'गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ५ कल्याणसिंह को ओलाद वाले महवारीया गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ८ पद्मसिंह की ठकराणी राठौरीजी वनेकुंवर राठौर सूरजमल साहेबसिंहोत गांव 'राडधरा' वाले की पुत्री अपने पित के पीछे वि. सं. १८२७ में कालंद्री गांव में सती हुई. यह नाओलाद होनेसे नं. ई अमरसिंह कालंद्री का ठाक्कर हुआ.
- नं. ई अमरसिंह ने वि. सं. १८३७ में बहुआ को सीख दी, यह भी नाओलाद ग्रजरने से ' ब्रुआडा ' के तेजसिंह का पुत्र खुमाणासिंह गोद आया.
- नं. ९ खुमाणसिंह वि. सं. १८६२ में कालंद्री गोद आया, इसने वि. सं. १८७६ में वहुआ को सीख दी. महाराव शिवसिंह के समय में सरायतों का सारणेश्वरजी में इकरार हुआ जिसमें यह भी शरीक था, इसके समय में कालंद्री ठिकाने की जागीर में राजहक वजाय आठआनी के छः आनी लेनेका ठहराव वि. सं. १८८० में हुआ.
- नं. १० खुसालसिंह वि. सं. १९०९ में जोधपुर गया था, जहां इसको जोधपुर रियासत की तरफ से कुरव १ की ईजात मिली थी. वि. सं. १९१८ में इसने बहुआ को सीख दी.
- नं. ११ पृथ्वीराज वि. सं. १९२० में कालंद्री के ठाकुर हुए, इसने वि. सं. १९३३ में वहुआ को सीख दी, यह वहुत मौजिज सरदार था. वि. सं. १९६३ में खास सिरोही में इसका अंतकाल हुआ, यह नाओलाद ग्रजरने से इसके गोद के विषय में तकरार खड़ी हुई, इसकी ठकराणी ने वंगैर मंजूरी श्यासत के वरलूठ के नं. है मोकसिंह का पुत्र कहानसिंह को गोद लिया, जिसपर बुआडा के ठाकुर लक्ष्मणसिंह ने अपना पुत्र सरूपसिंह को दूसरे सरदारों की सहायता से कालंद्री के पड़वे में वैठा दिया, जिससे दोनों

तरफ से हजारों आदमी मुकावला करने को आमादा हुए, लेकिन नरहूम महाराव साहिब ने दोनों को कालंदी से अलग करके, कालंदी ठिकाने पर राज्य की जिस भेज दी, बाद रें वसलाह रजीडेन्ट साहव वेस्टर्न राजपूताना स्टेट के, वरलूठ के कहानसिंह का गोद रियासत से मंजूर रखा गया.

नं. १२ कहानसिंह ने वि. सं. १९६६ में बहुआ को सीख दी, यह नाओलाद गुजरने से गांव 'कांकेदरा ' के करणसिंह का पुत्र चमनसिंह इसके गोद आया, लेकिन रियासत की मंजूरी वगैर गोद आनेसे, मरहृम महाराव साहिव ने खुद कालंद्रो पहुंच कर इसको हटा दिया, और सिरोही ले आये, बाद में दृसरे जागीरदारों की सिफारिश से रहम फरमाकर इस कसूर में कालंद्री ठिकाने का उडवारीया गांव राज्य में खालसे रखकर खास शतों के साथ इसका गोद मंजूर किया गया.

नं. १३ चमनसिंह कालंद्री के मौजूदा ठाकुर साहव है. इस ठिकाने पर कर्जदारी वहुत होजाने से, चमनसिंह की अर्ज पर मौजुदा महाराव साहिव वहादुर ने रहम फरमाकर, मरहूम ठाकुर कहानसिंह के तरफ फोज खर्च व हुकमनामा वगैरह की जो वडी रकम रियासत की लहेणी थो वह मुआफ करके, पहिले के ठहराव की खास शर्तों में तरमीम फरमाकर ठिकाने की मरजाद पहिले के मुआफिक रखी है.

कालंद्री ठिकाना के ठाक्कर दूसरे दर्जे के ताजिमी सरायत व सोना नवीस सरदार है. मौजुदा ठाक्कर साहेव के तीन ठकराणी है, जिसमें १ जोधीजी करणांकुंवर जोधा ज्ञार्दूलसिंह शेरसिंहोत गांव झाक की पुत्री, (जिससे पुत्र मोतीसिंह का जन्म हुआ है) २ राणावतजी रत्नकुंवर व ३ भूरकुंवर गांव ऊंदरा के राणावत चमनसिंह सूरताणसिंहोत को पुत्रीयें है, (३ राणावतजी भूरकुंवर से पुत्री वाईकुंवर व पुत्र देवीसिंह के जन्म हुए हैं)

कालंद्री ठिकाना की जागीर में राज्यहक छः आनी वटवारा से वसूल होता है.





नोट—नं. १ ग्रमानसिंह के तरफ नितोडा व कांकेदरा की जागीर थी, उसने वि. सं. १८२२ में अरहट गोपात्रावाला नितोडा में राजग्रर अखा केवदा को दिया था. इसके वाद ठाकुर जोरावरसिंह, जालमसिंह, शिवदान व कुंवर रामसिंह, रत्नसिंह और अभयसिंह के नाम वि. सं. १८३८ के शिलालेख में नितोडा में उपलब्ध होते हैं, दूसरा शिलालेख वि. सं. १८६५ का नितोडा में अरठ राठिया वाला के निसवत है, जिसमें ठाकुर रामसिंह (नं. ३ वाला) का नाम है. रामसिंह नाओलाद होनेसे नितोडा गांव खालसे राज हुआ, और कांकेदरा गांव नं. ४ सोनसिंह जो मडवारीआ में मालदेव का छोटा पुत्र था उसको मिला. पाया जाता है कि सोनसिंह को बगैर मंजूरी रियासत नं. ३ रामसिंह नाओलाद के गोद रखा गया था, जिससे नितोडा गांव खालसे रख कर, कांकेदरा गांव के वास्ते पीछेसे रियासत ने गोद मंजूर किया है.

कांकेदरा की जागीर में इस समय नं. ७ लक्ष्मणिसंह पाटवी है, जिसको १ धनिसंह २ अचलिसंह व ३ क्षेमिसंह ये तीन पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल आती है.



नोट-नं. ८ लक्ष्मणसिंह इस जागीर का पाटनी है. ईस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है.

४ वंशवृक्ष ठिकाना बुआडा उर्फ मोटागांम परगने मगरा के सूरावत.

मोटागांम ठिकाना सिरोही रिवासत के च्यार मुख्य सरायतों (सामन्तों) पैकी एक है. इस ठिकाना के पाटवी सोनानवीस व ताजिमी ठाकुर है.



नं. १ जयसिंहदेव ने वि. सं. १८०६ में बहुआ को सीख दो.

नं. २ साहेवखान ने जोधपुर कें महाराजा वजेसिंह की सहायता की थी जिसकी कदर करके, वि. सं. १७९९ में महाराजा वजेसिंह ने इसको रियासत जोधपुर की तरफ से कुरव के साथ नकारा निशान और हाथी की नवाजिश की थी. साहेवखान ने वि. सं. १८२२ में वहुआ को सीख दी.

नं. ३ उदयसिंह ने वि. सं. १८१३ में बहुआ को सीख दी.

नं. ४ तेजसिंह ने वि. सं. १८५४ में बहुआ को सीख दी.

नं. ५ नाधुसिंह को आधा वरलूठ की जागीर मिली, यानी पाया जाता है कि वरलूठ में दो मरतना नाओलादी होनेसे आधा वरलूठ, वरलूठ के वंशवृक्ष में नं. ४ वरूतिहंह के तरफ रहा, और आधा वरलूठ की जागीर मोटागांम ठिकाना के शामिल रियासत ने कर दी. इसका भाई नं. र् खुमाणिसह, कालंद्री के अमरिसंह के गोद, कांकेदरा वाला था, उसको हटाकर खुमाणिसंह गोद रहा. नाथुसिंह ने वि.सं. १८७६ में बहुआ को सीखदी.

- नं. ६ वजेसिंह ने वि. सं. १८८८ में बहुआ को सीख दी.
- नं. १ रूघनाथिसंह को वि. सं. १९०९ में जोधपुर रियासत में कुरव १ व वांह पसाव की इजत दी गई थी.
- नं. ७ शिवनाथिंसह ने वि. सं. १९३३ में बहुआ को सीख दी, यह नाओलाद होनेसे बरलूठ की दूसरी पांती का लक्ष्मणिंसह गोद आया.
- नं. ८ छक्ष्मणिसंह ने अपने पुत्र सरूपिसंह को कालंद्री ठाकुर पृथ्वीराज के गोद जबरन बैठाना चाहा था, जिससे रियासत ने नामंजुर करके वरलूठ के कानिसंह का गोद मंजुर किया, जिसपर लक्ष्मणिसंह ने बगावत ग्रुरु की, और राज्य की फौज के साथ मुकावला किया, जिसमें रियासत की पलटन का एक हवालदार सिंधल पनेसिंह जगत-सिंहोत जोगापुरा वाला मारा गया, और ठाकुर भाग निकला, जिससे मोटागांम की जागीर ईस्वीसन १९०९ में जस हुई. बाद में लक्ष्मणिसंह ने हाजिर होकर मुआफी मिलने के लिये अर्ज गुजारने से, इस कसूर निसबत रू. ५०००) जुर्माना के अलावा मोटागांम ठिकाने का 'गुडा ' गांव खालसा राज किया गया, और हवालदार पनेसिंह के पुत्र को मोटागांम की जागीर में से एक अरहट दिया जाकर, इस्वीसन १९१२ में यह जागीर वापिस दी गई.

नं. ९ सरूपसिंह नाओछाद गुजरा जिसपर नं. है किशोरसिंह ने जो बरलूठ की दूसरी पांती में था, बगैर मंजूरी राज मोटागांम ठिकाना अपने कब्जे में लिया, जिससे उसको वहां से हटाकर सिरोही में नजर केंद्र रखा गया, बाद में मुआफी चाहने से इस कसूर निसवत रू. २००) जुर्माना करके, खास शतों के साथ मोटागांम ठिकाना की जागीर इसको सुपुर्द की गई, लेकिन मौजूदा महाराव साहिब ने रहम फग्माकर, नं.७४९ ता. २० मई सन १९२३ ईस्वी के खास ठहराव के जरिये, अगली खास शतों में फेरफार करके नकद लगान के कानून मुआफिक, इस जागीर में राजहक छःआनी के सालाना रू. २६३०) लेकिका तय किया है.

नं. १० महोबतसिंह दो साल की बालक अवस्था के मौजूदा पाटवी है.

५ वंदावृक्ष बरऌ्ठ परगने झोरा पांती नं. १ के सूरावत.

१ हाथीसिंह ( षंशवृक्ष ठिकाना मोटागांम में नं. २ वाला. ) ओ. ग्रां. वरलूठ पांती नं. १

<sup>े</sup> गोद आया बुआडा से २ सुजानसिंह (देखो पृष्ट १२६ पर )



नोट-नं. ८ वरदिसह वरलूठ की पांती नं. १ के मौजुदा ठाकुर है, इसके पिता नं. ७ रावतिसंह को मरहूम महाराव साहिव ने पैर में सोना पहिन ने की इज्जत बक्षी थी. इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. लिखावट में इस ठिकाने के पाटवी को नं. ७ रावतिसंह के समय से 'ठाकुर' लिखा जाता है. नं. ५ भभूतिसंह को वि. सं. १९२१ में सियाकरा नामका वैरान खेडा आबादी के वास्ते महाराव उम्मेदिसंह ने इनायत किया था. नं. ७ रावतिसंह मरहूम महाराव साहिव की मिहरवानी का सरदार था, उसी कारण से नं. है मोकिसंह का पुत्र कहानिसंह को कालंद्री ठिकाने में गोद जाने का मौका हाथ लगा था.



# ६ (अ) वंशवृक्ष नवारा परगने मगरा के सूरावत छोटभाई.



नोट-नवारा गांव की जागीर में छोटभाईओं की जागीर खालसे राज होनेसे, इस गांव में एक हिस्सा खालसे राज है, और एक हिस्सा पाटवी व दूसरे छोटभाइओं के पास है. इस समय मौजुदा पाटवी नं. ९ अमरसिंह है, जिसको वख्तसिंह नामका पुत्र है. अमरसिंह के हिस्से की जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना नकद रकम ठहरना वाकी है, जो जमीन तकसिम होजाने बाद तय करने के लिये नं. ७३८ ता. ८ जुन सन १९२३ इस्वी से ठहराव हुआ है, लेकिन नं. है प्रेमसिंह की ओलाद वाले नं. है शिवसिंह, है मूलसिंह व दे पहाडसिंह के हिस्से की जमीन का राजहक नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ११०) दाखिल करने का ठहराव नं. ७३९ ता. २० मेई सन १९२३ से तय हो चूका है.

# ७ वंज्ञारक्ष अणगोर परगने पामेरा के सूरावत, पांती नं. १

अणगोर की जागीर में नं. ३ उदयभाण व नं. है रणछोड की दो अलग २ पांती हुई थी, बाद में उदयभाण की ओलाद में नाओलादी हो जाने से, वि. सं. १८८२ में रणछोड की ओलाद वाले नं. है देवीसिंह व नं. २ (पांती नं. २ के ) खुसालसिंह और नं. है मानसिंह यह तीनों को रियासत से वह पांती इनायत हुई, जिससे अणगोर में देवीसिंह व कैशरीसिंह की दो पांती, 'हुकमनामा पांती 'कायम हुई. पांती नं. १ के पाटवी नं. ८ सरुपसिंह है, और राजहक आठआनी की रकम सालाना रु. १४६) नकद लगान के कानून मुआफिक ता. २१ जून सन १९२३ इस्वीके ठहराव से मुकरर हुई है. सरुपसिंह को १ तख्तसिंह, २ हीरसिंह व ३ सोनसिंह नाम के तीन पुत्र है.



# ८ वंशवृक्ष अणगोर परगने पामेरा के सूरावत पांती नं. २.

१ केश्सीसिंह (अणगोर पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ६ वाला.) ओ. ग्रां. पांती नं. २ अणगोर.

२ खुसालसिंह (पांती नं. २ अणगोर)

गलालसिंह

गलालसिंह

गलालसिंह

गलालसिंह

गलालसिंह

गलालसिंह

भाद आया नवारा परगने मगरा से
अ नवलसिंह

भावनसिंह (मीजूदा पाटवी)

६ वमनसिंह

नोट-अणगोर की पांती नं. २ के पाटवी नं. ५ भवानसिंह है. इस पांती की राजहक आठ आनी की सालाना रकम रु. १८०) नकद लगान की कानून से मुकरर हुई है.

# ९ वंशवृक्ष डोडुआ परगने पामेरा के सूरावत पांती नं. १

'डोडुआ ' की जागीर ठिकाने कालंद्री के नं. ३ जसवन्तसिंह ठाक्रर के तीन पुत्रों (कानसिंह, रायसिंह व दलपतिंसह) को शामलात में मिली थी, जिससे उस गांव में तीन पांती हुई थी, पीछेसे कानसिंह व दलपतिंसह नाओलाद ग्रजर गये, जिससे वेदोनों पांती कालंद्री ठिकाने में रही, जो वाद में कालंद्री के ठाकुर नं. ४ करणिसंह ने अपना छोटा पुत्र नं. १ वाला जेतिसिंह को दी. जेतिसिंह के दो पुत्र जोगराज व केशरीसिंह डोडुआ में रहे, जिनकी दो पांती हुई, और तिसरा पुत्र हरदास धांणते गया, लेकिन

कैशरीसिंह नाओठाद गुजरने से, हरदास का पुत्र दोळतिसिंह उसके गोद आया. बाद में हरदास का दूसरा पुत्र मानिसह गुजर जाने से, धांणता की जागीर में ओळाद न रही, जिससे डोडुआ से दोळतिसिंह ने अपना वडा पुत्र मानिसंह को धांणते भेजा. इस तरह होनेसे डोडुआ में तीन पांती हुई, (१ रायिसिंह काळंद्री वंशहक्ष में नं. है वाळा की, दूसरी जोगराज डोडुआ वंशहक्ष नं. १ में नं. २ वाळा की, व तीसरी दोळतिसिंह डोडुआ वंशहक्ष में नं. है वाळा की,) परन्तु रायिसिंह की ओळाद में पाटची नाओळाद हो गये, और उनके छोट माई मारवाड में चले गये, जिससे उनकी जागीर भी दूसरी दो पांती वाळों ने दवा ली, इतनाहो नहीं विलक जोगराज की पांती में से पाटवी नाओळाद होने से, उसकी जागीर भी दोळतिसिंह की पांती वाळों ने दवा ली, और उनके छोटभाई, छोटभाई के तौरपर ही रह गये, नितजा यह हुआ कि पहिली दो पांती के छोटभाईओं को उनके पाटवी की पांती नहीं मिलते, दोळतिसिंह का दूसरा पुत्रखानिसिंह डोडुआ की पुरी जागीर का पाटवी हुआ, और उसने अपने पुत्र नं. है जोरावरिसंह व नं. है अभयिसिंह के दरिमयान डोडुआ की जागीर के दो हिस्से कर दिये, जिससे डोडुआ में दो पांती 'हुकमनामा पांती 'हुई, और अगलो पांती वालों की ओळाद वाले छोटभाई हुए हैं.



नोट—नं. ९ वेरोसाल इस पांती नं. १ के पाटवी है, जिसके दूर्जनिसेंह व जीवराज दो पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआनी की रकम सालाना रु. ७६१) नं. ७७९ ता. १८-६-२३ ई. के ठहराव से नकद लगान के कानून मुआफिक तय हुई है.

# १० वंशवृक्ष होहुआ परगने पामेरा के सुरावत पांती नं. २.



नोट-नं. ५ रावतिसंह इस पांती का पाटवी है, उसके किशोरसिंह, पर्वतिसंह व भोपालिसिंह नामके तीन पुत्र है. इस जागीर के राजहक आठआनो की सालाना रकम रु. ६३५) नं. ७८५ ता. १०-६-२३ ई. के ठहराव से नकद लगान के कानून मुआफिक तय हुइ है.

# ११ वंशवृक्ष वेलांगरी परगने पामेरा के सूरावतः



नोट-नं. ६ लक्ष्मणिसंह इस जागीर का मौजुदा पाटवी है. नं. ४ गुलालिसंह को 'गुआली खेडा ' वि. सं. १९३० में आवाद करनेका परवाना राजसे इनायत हुआ, और 'उटा ' व 'वेरूसा पादर ' के खेडे सन १९१३ ईस्वी में, मौजुदा पाटवी को आवादी पर देनेका ठहराव हुआ है. इस जागीर को 'सीलोया ' गांव में पांती थी वह खालसा राज है. नं. ई उमसिंह वि. सं. १९६५ में घांणता के साथ लडाई में काम आया, और नं.ई माघोसिंह व नं. ई लाखिसंह वि. सं. १९२१ में घांणता के साथ लडाई में काम आये. इस जागीर में राजहक आठआनी की रकम रू. १२२१) सालाना, ता. १९ आगष्ट सन १९२३ ई. के ठहराव से मुकरर हुई है, लेकिन मौजूदा जागीरदार ने पार्टीशन कराने की दरखास्त की है, जिससे नकद रकम का ठहराव अमल में नहीं है.

# १२ वंशाहक्ष धांणता परगने पामेरा के स्रावत.



नोट—नं. ९ मेघसिंह ईस जागीर का मौजुदा पाटवी है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानुन से सालाना रु. ६३०) जरीये ठहराव १०५९ ता. १८ आगए सन १९२३ ई. के तय हुआ है. नं. ५ चतरसिंह व वेलांगरी का नं. २ खेमराज को 'सिलांया' गांव वि. सं. १८८० में आवादी के वास्ते दिया था, जिसमें वेलांगरों का हिस्सा खालसा राज है. नं. ७ शार्दृलसिंह को वि. सं. १९११ में 'राजपरा' गांव आवादी पर दिया गया, और नं. ८ रत्नसिंह को 'कुआ' व 'जाजर' खेडे उपर के ठहराव नं. १०५९ से आवादी के वास्ते सन १९२३ ई. में दिये गये हैं. नं. ई पोमसिंह व नं. ई कान-सिंह को चंद्रावती गांव वि. सं. १९११ में आवादी के वास्ते दिया था, लेकिन कानसिंह की ओलाद पांणता में रहने से, उसका हिस्सा खालसा राज हुआ, और पोमसिंह की ओलाद चंद्रावती में है.

# १३ वंदावृक्ष चंद्रावती परगने सांतपुर के सूरावत.



नोट-इस गांव में राजहक बारहआनी, और गांव आबाद करने की एवज में चारआनी की पैदायश नं. ४ मौजुदा पाटवी को वटवारा से मिलने का, ता. २६ जुन सन १९२३ इस्वी के ठहराव से तय हुआ है. यह गांव वि. सं. १९११ में धांणता वालों को आबाद करने के वास्ते खास शर्तों से दिया है.

### १४ वंदावृक्ष वालदः परगने पामेरा के सूरावत. ( छोट भाई.)

वालदा गांव डोडुआ के सूरावत पांती १ के वंशवृक्ष में नं. है अणंदसिंह के तरफ था, लेकिन बाद में पाटवी जागीरदार की नाओलादी होनेसे खालसा राज हुआ. इस जागीर के छोटभाई बालदा में मौजूद है.



१५ वंशरक्ष डोडुआ परगने पामेरा के सूरावत छोटभाई रायसिंहोत.



### चौहान कुछ कल्पद्रूप.



१६ (अ) वंशहस वाण के छोटभाई नं २ रामसिंह के पुत्र नं रे सुजाणसिंह व नं रे है हरराज की ओलाद वाले.



१६ (आ) वंशवृक्ष वाण के छोटभाई नं १ हुंगरसिंह के पुत्र नं. है चंद्रसिंह व नं. है सवलसिंह की ओलाद वाले.

श्वाहसिंह । वाण वंशवृक्ष में नं. २ वाला)

श्वेमराज २ वाघसिंह

श्वाला है नाहरसिंह

श्वाला है नाहरसिंह

श्वाला है नाहरसिंह

श्वाला है वाला वंशवृक्ष में नं. २ वाला)

श्वेमराज २ वाघसिंह

श्वाला है नाहरसिंह

श्वाला है वाला वंशवृक्ष में नं. २ वाला)

श्वेमराज २ वाघसिंह

श्वाला है वाला है वाला वंशवृक्ष में नं. २ वाला)

श्वेमराज २ वाघसिंह

श्वाला है वाला वंशवृक्ष में नं. २ वाला)

श्वेमराज २ वाघसिंह

श्वाला है वाला वंशवृक्ष में नं. २ वाला)

श्वेमराज २ वाघसिंह

श्वाला वंशवृक्ष में नं. २ वाला)

श्वेमराज २ वाघसिंह

श्वेमराज २ वाघसिंह

श्वेमराज २ वाघसिंह

श्वेमराज २ वाला वंशवृक्ष में नं. २ वाला)

श्वेमराज २ वाघसिंह

श्वेमराज २ वाला वंशवृक्ष में नं. २ वाला)

श्वेमराज २ वाला वंशवृक्ष में नं २ वाला)

श्वेमराज २ वाला वंशवृक्ष में नं २ वाला)

श्वेमराज २ वाला वंशवृक्ष में नं २ वाला वंशवृक्ष में वेशवृक्ष में वाला वंशव

नोट-वाण की जागीर के पाटवी नं. १० ग्रमानसिंह है. उसके १ जामतसिंह, २ मोतीसिंह व ३ मीखिसह नामके तीन पुत्र है. इस जागीर की राजहक आठआनी की रकम सालाना रु. २६८) नं. ७५८ ता. २१ मई सन ९१२३ इस्वी के ठहराव से नकद लगान के कानुन मुआफिक मुकरर हुई है.





नोट-सगालिया में नं. ७ सोनसिंह मौजूदा पाटवी है, उसके १ जुवानसिंह २ भोपालसिंह व ३ वजेसिंह नामके तीन पुत्र है. इस जागीर के राजहक की आठआनी का ठहराव नं. ७२२ ता. १८ मई सन १९२३ ईस्वी का होकर, नकद लगान की कानून मुआफिक सालाना रु. ४५०) दाखिल करने का तय हुआ है.

### १८ वंशवृक्ष नीवांडा परगने मगरा के सूरावत.

नीवोडा की जागीर कालंद्री ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. है वाले प्रतापिसह को निली थी, लेकिन उसकी ओलाद वाले गांव वैरान हो जाने से चले गये, फिर वि. सं. १८८० में देवडा जालमिसंह सुजाणिसहोत को, महाराव शिवसिंह ने यह गांव आबाद करने का परवाना इनायत किया, वाद उसके दृसरे भाईयात भी इधर उधर से आकर इस गांव में आबाद होने लगे, जिससे यह गांव में जालमिसह की ओलाद वाले वतौर जागीरदार है, और दूसरे सूरावत राजपूत दावे रहते है. इस जागीर में राजहक आठआनी की रकम

सालाना रु. ३२८) नकद लगान के कातुन मुआफिक नं. ७५० ता. २९ मई सन १९२३ ईस्त्री के ठहरात्र से तय हुई है. इस समय मौजुदा पाटवी विसनसिंह है.

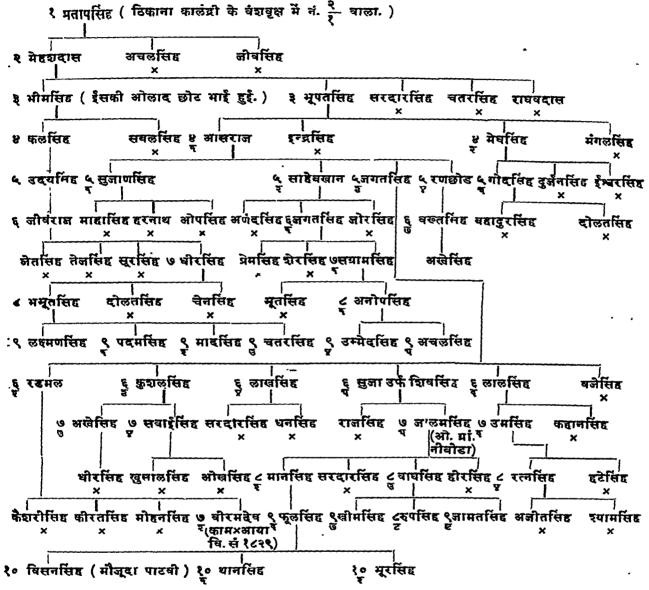

सूरावत कलसिंह उर्फ कल्याणिसह (कालंद्री ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. है वाला ) की ओलाद में उसके पुत्रों मेरिसह से 'मेरावत 'व अमरिसह से 'अमरावत 'नामकी दो प्रख्यात शाखाएं कहलाई गई, यदि वे सुरावत शाखा के है, परन्तु उन दोनों शाखाओं के अलग अलग प्रकरणों में उन शाखाओं के नाम से पुश्तनामे दिये गये है.



### प्रकरण ११ वाँ.

## हुंगराक्त देवडा की मेराक्त शास्ता.

स्रावत के प्रकरण में लिखे मुआफिक स्रिसंह कालंद्री की लडाई में काम आनेसे उसके पुत्र कल्याणिसंह को, महाराव सुरताणिसंह ने वि. सं. १६४९ में अरठवाडा की जागीर दी, जिसका पुत्र मेरसिंह के नामसे सूरावतों में से 'मेरावत ' शाखा कहलाई गई.

### ? वंशवृक्ष अरठवाडा परगने खूणी के मेरावत.

अरठवाडा की जागीर में नं. ६ जयसिंह पाटवी था, और नं. हैं माहसिह उसका छोटा भाई था, लेकिन माहसिंह की ओलाद वालों ने ज्यादह जागीर दवा ली, और वाद में जयसिंह की ओलाद का पाटवी नं. १० सुजाणसिंह नाओलाद गुजरा जिसकी जागीर भी, वि. सं. १९५७ में माहसिंह की ओलाद के नं.११ सरुपसिह अचलिसहोत को रियासत से इनायत हुई, जिससे सरुपसिंह अरठवाडा की जागीर का पाटवी हुआ, और जयसिह की ओलाद के दूसरे मेरावत छोटभाई शुमार हुए.





नं. १ कल्याणसिंह को वि. सं. १६४९ में महाराव सुरताणसिंह ने अरठवाडा की जागीर बारह गांवों से दी, ऐसा बंडुआ की पुस्तक में लिखा है, यह भी बात मशहूर है कि अरठवाडा का सरदार पहिले ताजिमी था, और सरायत गिना जाता था.

नं. २ मेरसिह की ओलाद वाले मेरावत कहलाये गये, यह वहादुर सरदार था, और महाराव अखेराज की सेवा में रहता था, इसके विषय में कविने कहा है कि,

- '' अखा झरूले आपरे रमो न चीतो राव, करसी मेर कलांगरो चीत्त वहा कल चाव. ''
- '' मेरो दीपक इंगरा जुवाबु अनलेस, जुवे रापत कुंजरे नंत भीमेल भडेस "

मेरसिंह ने वि. सं. १६७५ में वहुआ चोखराज को शिरोपाव दिया, इसकी ठकराणी राठौरीजी रुप्रांकुंवर वि. सं. १६९० में अपने पति के पीछे सती हुई.

- नं. है अमरसिंह की ओलाद वाले 'अमरावत ' कहलाये, जिसका अहवाल अलग प्रकरण में लिखा गया है.
  - नं. रे-नारायण को बुढेरी गांव मिला था, मगर वह नाओलाद गुजर गया.
  - नं. 🤾 साहेबलान मुडारा गांव में काम आया.
- नं. ३ ठाकरसी का पुत्र रणछोडदास वालकपण में गुजर जानेसे, दुर्जनसिह दुसरे गांव से गोद आया, मगर कौन गांव से आया उसका पता नहीं चला.
- नं. है मोहनसिंह जोधपुर के राजा रत्नसिंह की सेवा में उपस्थित हुआ था, जो फतियावाद की लडाई में काम आया.
- नं. है लादसिंह को वाडका गांव मिला, जिसकी वाद में तीन पांती हुई, जिनके अलग अलग वंशवृक्ष इस प्रकरण में लिखे गये है.

+ यह प्रस्त क छानाने बाद अरठवाडे के सरदार अनोपर्सिह ने अपने खानदान की ज्यादह ख्यात छेखक को दी. जिसका सारांश यह है कि—नं. २ ठाकुरसिंह बहा उदार सरदार हुआ. उसने मेवाड के महाराणा को अपनी तहवार बक्षी, उस विषय में कवि ने कहा है कि—

" अरठवाडे ठाकरसी, उदयभाण री जान जातां; जलहल हुंगर जीतो "

" मेराहरो मेहवे मंडीओ, बुठोई राणो वदितो. "

कि कथन का आश्रय यह है कि महारात्र उदयमाण की बरात में भरठवाडा का ठाकुरसी गया था, वहां उसने डुंगरावत के छुछ को देदिन्यमान किया. मेरसिंह का पोता ( ठाकरसी ) मेष की घाग के मुआफिक वहां भी ( दातारी करने में ) जाहिर में आया, वैसा राणा को कबुछ रखना पडा. ठाकुरसिंह ने वहां पर ऐसी कया दातारी की, उस विषय में दंतकथा में कहा जाता है कि उसने वहां पर भाट-चारणों को त्याग देने में अपना डेरा छुटवा कर बडी नामवरी की, जो बात महाराणा के कान पर पहुंचने पर उसने ठाकुरसी को अपने पास बुज्वा कर कहा कि हमने स्ना है कि सिरोही की तछवार बहुत अच्छी होती है, जिसके प्रश्चित में उसने महाराणा को अपनी तछवार नजर कर दी. महाराणा ने वह वापस देना चाहा मगर उसने नहीं छी, जिससे महाराणा को स्वीकार करनाही पडा, और उसकी उदारता की कदर करके अच्छे शिरोपाव के साथ डंका निशान बक्षा.

नं. ४ दुर्जनिर्सिह का बडा पुत्र वनिर्सिह भी उदार प्रकृति या, उसके विषय में किव ने कहा है कि " अरउवाडे सु अलगो रहे तुं फुठावीरे काल, देय वजमल देवडो, मोटे रोटे मार." यानि वनिर्सिह ने दुष्काळ के समय में मुख पिडित मनुष्यों को खुराक देने से दुष्काल की असर वहां पर नहीं होने पाई थी.

नं. धू देवीसिंह ने नोधपुर के राठौर मानसिंह की दो राणीयां व कुमार चतरसिंह को अपने आश्रय में रखे थे, जिससे कोधपुर के महाराजा भिमसिंह ने अरठवाहे पर फौज मेजी. इस छहाई में देवीसिंह का माई नं. इ जाछमसिंह व प्रत्र उमसिंह काम आये, तब भी उसने मानसिंह के जनाने को राहबर गांव की सोछ में रख छोडे. महाराजा भीमसिंह ने राहबर पर हमछा किया, जब देवीसिंह जनानी सरदारों को छेकर अपने वेवाई (नं. ई कुमार दोछतसिंह के सुसराछ ) सामछ (मेवाह में) के ठाकुर पास चछा गया. सामछ गांव में वे दो रात उहरे, दरिमयान महाराजा भीमसिंह का देहांत हुआ और मानसिंह जोधपुर की गद्दी पर आया. उसने देवीसिंह को पांव गांव (१ छास का गुड़ा, २ घोडावट, ६ पातारोवाहो, ४ मांहेछोवाहो, ५ मछहारोवाहो.) जागीर में दिये, निसमें च्यार गांव वि. सं. १९०५ तक में छूट चूके थे और 'छासकागुहा कि कारण छूट गया.

महाराजा मानसिंह के जनाने को सिरोही के महाराव वेरीसाल ने अपने आश्रय में रखना अस्वीकार करने के कारण मानसिंह ने जोवपुर की गद्दी पर आतेही सिरोही पर आक्रमण करना शुरू किया. उस समय देवीसिंह अपनी फरज अदा करने के बारते महाराव की सेवा में उपस्थित हुआ. उस विषय में कवि ने कहा है कि—

- " मोही घोडो माणी. लाबोने फोजां लढां; कोईक जाणी, के झलियो देवो देवडो "
- " कोई क़दी गया कोट, कोई छाना रह गया शेरीए; आडो मंडाणो ओट, इलियो देवो देवडो "
- " वेई राजा वीच वाजी, दोनुं राखी देवीसिंह; राजा हुआ राजी, तिलयो देवो देवडो "

उसने नहीं वीरता से नोषपुर की फौन के सामने युद्ध किया और काम आया, छेकिन जोषपुर वाले को भावु पहाड नहीं प्राप्त हुआ, उस विषय में कविने कहा है कि—

- " अरि फोज जोधाणरी, आई सिरोही उपरां; सबल खग दैश तो बहार छडीयो "
- " घणीरे काम सम, × × साल धारी; मेर रो मेरगढ होई मंडीयो "
- " त्रजड जद × × वार वसमी तले, × × किया इद रखण काबु "
- " इजर इत आय, पगो भड देवसी, आय जीघाण घर नीज आबु "
- " गृहो नवा द्णरी, लाज गले जोडवर, भार खग × × सड न जुतो '
- " सेज आयु, पलंग सरणुओ; सिरोही सराणे, लेज स्तो "

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

- नं. 🖥 वीरमदेव की ओलाद वाले भेव, उतमण, पोसालिया, रूखाडा, खणदरा, आदि गांवो में हैं, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हैं.
- नं. 🖟 धनसिंह की ओलाद वाले मोसाल गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ४ दुर्जनिसंह, वहुआ को पुस्तक से मालूम होता है कि यह अरठवाडा में गोद आया.
- नं. ५ सुरतसिंह के दो पुत्र नं.६ जयसिंह और नं. ६ माहसिंह से अरठवाड़े में दो पांती हुई. नं.६ जयसिंह अरठवाड़ा में पाटवी था, मगर महासिंह ने अरठवाड़ा की जागीर दवा ली, और खुद पाटवी वन गया, वाद में जयसिह का पुत्र नं. ७ वीरमदेव का पोता नं. ९ वरूतसिंह नाओलाद गुजरा, तब उसके गोद नं. ६ आयदान का पुत्र सुजाणसिंह गया, लेकिन वह भी नाओलाद गुजरने से नं. ११ सरूपिंह को उसके हिस्से की भी जागीर वि. सं. १९५७ में रियासत से नजराना लेकर इनायत की गई, जिससे नं. ६ माहसिंह की ओलाद वाले अरठवाड़ा को पुरी जागीर के पाटवी हुए.
  - नं. १ आयदान की ओलाद वाले अरठवाडा में छोटभाई हुए.
- नं. है देवीसिंह ने वि. सं. १८५९ में जोधपुर के महाराजा मानसिंह को अपने आश्रय में अरठवाडा गांव में रखा था. देवीसिंह महाराव वेरीसाल के वक्त में सिरोही में काम आया. देवीसिंह के वाद नं. ई दोलतिसंह, नं. है इयामिसंह, नं. है अचलिसह, व नं. ११ सक्तपिंह इस मुआफिक अरठवाडा में पाटवी जागीरदार हुए.
  - नं. 🖁 जालमसिंह अरठवाडा में काम आया.
- नं. है पनेसिंह व नं. है रत्निसंह इन दोनों को 'राडबर' गांव मिला, लेकिन पनेसिंह की ओलाद में नाओलादी होनेसे, रत्निसंह राडवर में रहा, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. १२ अनोपसिंह अरठवाडा गांव के मौजूदा पाटवी है, इस जागीर में राजहक आठ आनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १३२५) लेनेका ठहराव नं. ७३१ ता. १३ मई सन १९२३ ईस्वी से तय हुआ है.



नोट-इस जागीर में मौजुदापाटवी नं.श ग्रुमानसिंह है, जिसके वरदिसंह व किशोरिसिंह नामके दो पुत्र है. इस जागीर का राजहक आठआनी पार्टीशन के कानून मुआफिक पाटवी को आवगा देकर, चोटीला गांव में जागीरदार का जो हक था वह और रू. १५०) नकद सालाना हमेशा के वास्ते रियासत में लेनेका, ठहराव नं. ७२६ ता. १३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है, इस तरह होनेसे राडबर गांव आवगा जागीर में हुआ, और उसमें दो पांती हुई, जिसमें एक राडवर के पाटवी ग्रुमानसिंह की, और दूसरी चोटीला के डुंगरसिंह धीरसिंहोत (देखो चूली के भेदावत प्रकरण १७ में नं.२ के वंशवृक्ष में नं.१ वाला)की.

३ वंदावृक्ष वाडका पांती नं. १ परंगने खूणी के मेरावत.

वाडका गांव में नं. १ लादसिंह के तीन पुत्रों से तीन अलग अलग हकमनामा पांती हुई है.



नोट-वाडका पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी उम्मेदसिंह है, इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ६६) लेनेका नं. ७२७ ता. २१ मई सन १९२३ इस्त्री के ठहराव से तय हुआ है.

४ वंशवृक्ष वाडका पांती नं. २ परगते खूणी के मेरावत.





नोट-इस वाडका पाती नं. २ की जागीर में मौजूदा पाटवी धनसिंह है, इस पांती का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू.४३) लेनेका ठहराव नं. ७२८ ता. २१ मई सन १९२३ ईस्वी सें तय हुआ है.

५ वंदाचृक्ष चाडका परगने खूणी के मेरावत पांती नं. ३. १ साहे<sub>विखान</sub> ( पाडका के पांती नं. १ के मेरावत धंदावृक्ष में नं. २ वाला. ) ओ. प्रां. पाडका पांती नं. ३



नोट-इस वाडका गांव की पांती नं. ३ का पाटवी नं. ६ हीरसिंह है. इस पांती का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १२९) लेनेका, नं. ७२९ ता. २१ मई सन १९२३ ई. कें ठहराव से तय हुआ है.







६ (अ) वंशवक्ष भेव परगने खूणी के मेरावत छोटभाई.



नोट-भेव की जागीर का मौजूदा पाटवी नं. ११ वर्ष्ततिसह है उसके १ हुंगरिसह, २ कैशरीसिंह, व ३ हीरिसिंह ये तीन पुत्र है, इस जागीर के राजहक आठआनी की रकप कि. ७९०) सालाना नकद लगान के कानून मुआफिक वसूल होनेका ठहराव नं. ७१३ ता. २० मई सन १९२३ ई. को तय हुआ है.

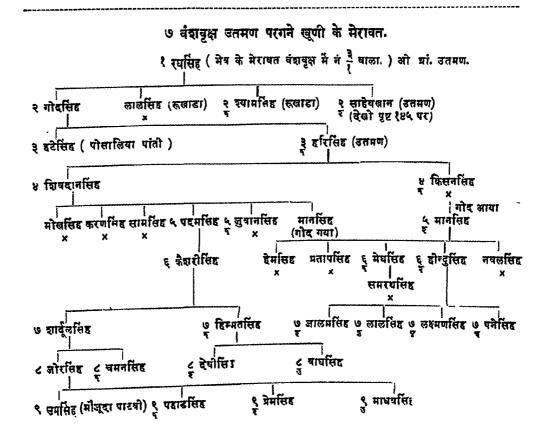



नोट-उतमण के मौजुदा पाटवी नं. ९ उमिसिंह है, इसके १ करणिसंह २ जयिसंह ३ वसन्तिसंह ४ शक्तिंह व ५ सतीदान यह पांच पुत्र है. इस जागीर का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रकम रु. ८११) वसुल होनेका ठहराव नं. ७०७ ता. १३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

८ वंशवृक्ष पोसालिया परगने खुणी के उतमण पांती के मेरावत. (छोटभाई)

पोसालिया में एक पांती भेव के वंशवृक्ष में नं. है लाखसिंह की थी, और दूसरी पांती उतमण वंशवृक्ष के नं. र हटेसिंह की थी, उतमण की पांती में पाटवी नं. र कुशलसिंह नाओलाद होनेसे वह पांती खालसे राज हुई है, और छोट भाई में नं. ५ समेरसिंह मौजूद है. दूसरी भेवकी पांती के पाटवी ने पोसालिया की अपनी पांती रियासत को देकर, वह रामपुरा गांव में गये है.

१ हटेसिंह ( उतमण के मेरावत वंशवृक्ष में नं. ३ वाला. ) उतमण पांती बालसा राजा. छोटमाई पोसालिया



#### चीहान कुछ कल्पद्रुम.



नोट-नं. ५ समेरसिंह के तरफ पोसालिया में जो जागीर है, उसके राजहक आठ आनी का मुकरर लगान सालाना रु. १३१) हमेशा के लिये, वसूल करनेका ठहराव ता. १ जून सन १९२६ इस्वी से तय हुआ है.

### ९ वंशवृक्ष रूखाडा परगने खूणी के मेरावतः



नोट-रूखाडा गांव का मौजूदा पाटवी नं. ७ खूसालसिंह है, इसके मोदसिंह व चतरसिंह नामके दो पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ४८८) लेनेका ठहराव नं. ७१५ ता. १४ मई सन १९२३ ईस्वी से तय हुआ है.

१० वंद्यावृक्ष (पोसालिया परगने खूणी की भेव की पांती के मेरावत.) अब रामपूरा परगने खूणी के मेरावत.
! लाख़सिंह (भेव के मेरावत वंद्यवृक्ष में नं ३ वाला.) ओ. गां. रामपुरा परगने खूणी





#### चौहानं कुछ फल्पद्रम



नोट-खणदरा गांव में मौजूदा पाटवी नं. ५ किशनसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. २५४) लेनेका ठहराव नं. ७०६ ता. १६ मई सन १९२३ ईस्वी से तय हुआ है.

#### १२ वंशवृक्ष मोसाल परगने खूणी के मेरावत.

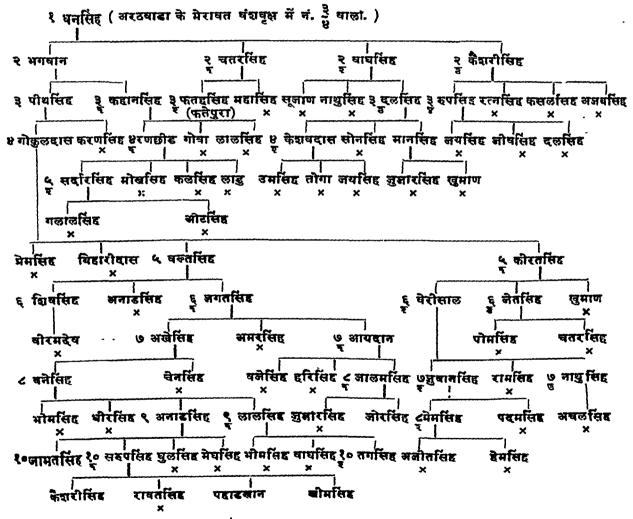

नोट-इस जागीर का मौजूदा पाटवी नं. १० जामतसिंह है, जिसके १ हमीरसिंह व २ दोलतसिंह नामके दो पुत्र है. इस जागीर में से राजहक आठआनी के एवज में फतापुरा गांव व रु. १८०) सालाना राज में देनेका ठहराव होकर, मोसाल गांव पार्टीशन के कानून मुआफिक आवगा जागीरदार के तरफ रखा गया है, लेकिन जंगल की आमदनी होवे उस में रियासत का आठआनी हक कायम रखा गया है, इस बाबत का ठहराव ता. मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

#### १३ वंदावृक्ष फतापुरा परगने खूणी के मेराबत.



नोट-नाओलादी होनेसे यह गांव खालसा होकर वि. सं. १९०९ में नं. 🗧 मोसाल वाला प्रेमिसह जुवानिसहोत को रियासत ने इनायत किया था, लेकिन उसकी ओलाद भी नहीं रही, जिससे मोसाल वाले के साथ जो ठहराव ता. मई सन १९२३ ई. का तय हुआ है, उस मुआफिक यह गांव खालसा राज हुआ है.



## प्रकरण १२ वां

# हुंगराक्त देवडा की अमराक्त शासा.

अरठवाडा के कल्याणसिंह स्रावत का दूसरा पुत्र अमरसिंह को जोगापुरा की जागीर मिली, जिसकी ओलाद वाले 'अमरावत ' कहलाये गये. जोगापुरा ठिकाना, पाटवी जागीरदार नाओलाद होनेसे खालसे राज हुआ. बाद राजसाहेव तेजसिंह को यह जागीर दी गई थी, लेकिन पीछेसे वह महाराव के हाथखर्च में रखकर, राजसाहेव को मणादर की जागीर दी गई थी. इस समय में यह गांव महाराज मानसिंह के तरफ है, और इस गांव में अमरावत छोटभाई के तरफ अरहट खेत आदि है.

१ वंशवृक्ष जोगापुरा परगने खूणी के अमरावत. ( छोटभाई. )



वंशाइक्ष गोला परगने खूणी पांती नं. १ के अमरावतः

नोट-नं. है भभूतिंह पाटवी है जिसके १ जोरिसंह, २ पीरिसंह, ३ माळदेव, ४ कैशरीिसंह व ५ जयिसंह नाम के पांच पुत्र है. इस पांती में राजहक आठआनी की सालाना रकम रु. ५७) नकद लगान के कानून से दाखिल करनेका नं. ७५२ ता. २१-५-२३ ई. के ठहराव से तय हुआ है. नं. ३ पहाडिसंह को वि. सं. १९३९ में रांवाडा के ठाकुर शार्दृलसिंह के साथ, देहान्त की सजा हुई उसमें गोली से राज ने मरवा डाले.



नोट-नं. ३ समरथिं हमीजूदा पाटवी है, इसके १ हीरिसंह व २ वनेसिंह नामके दो पुत्र है. इस पांती का राजहक आठआनी, सालाना रु. ६१) नकद लगान के कानून मुआफिक ठहराव नं. ७५३ ता. २१ मई सन १९२३ ई. से दाखिल करने का तय हुआ है.

४ वंशास्थ रांवाडा परगने खूणी के (नाओलाद) भमरावत.

नोट-रांवाडा की जागीर एक नकारवंध ठिकाना था, लेकिन इस ठिकाना के ठाकृर हमेशा से लृट धाडे करते थे, और जोधपुर रियासत के साथ गोलमाल रखते थे, नं. २ आयदान ने वि. सं. १८७१ में जोधपुर रियासत की सहायता में रहकर रांवाडा में जोधपुर का थाणा विठलाया था, (परवाना महाराजा मानसिंह जोधपुर मिती संवत १८७१ का आशोज विद १३ वार भोम.) इसी कारण से उसको जोधपुर रियासत से ताजीम की इज्जत वक्षी गई थी. नं. ४ शार्दृलसिंह ने भी चोरी लूट और वगावत का धंधा ईक्तियार किया, जोधपुर रियासत के कई गांवो से यह वोल (चोथ) वस्ल करता था, इसको इन कसूर में वि. सं. १९२९ भें वारह सालकी केंद्र की सजा हुई, और अजमेर की जेल में भेजा गया, लेकिन तीन साल वाद सिरोही के सरायतों ने उसके नेकचलन

रहने की जमानत दाखिल करने से, महाराव उम्मेदिसंह ने उसको कैद से छुडाया, और पंवाडा की जागीर वापिस दी. च्यार वर्ष वाद उसने फिर तूफान ग्रुक्ष किया, और केराल गांव के सिंधल जोरिसंह को मारकर, केराल गांव वरवाद करके वागी हो गया. तीन वर्ष उसने बगावत में निकाले, और मीणे भीलों का वडा गिरोह जमा करके सैंकडो वारदात की, वि. सं. १९३९ में वह पकडा गया, और उस पर खून व डकेटी के ग्रुनाह सावित होने से देहानत दंड की सजा हुई, लेकिन सरदार होनेके कारण फांसी पर नहीं लटकात सारणेश्वरजी के रास्ते पर उसको व गोला गांव के नं. ३ पहाडिसंह को गोली लगवाकर मरवा डाले, कहा जाता है कि शार्दृलसिंह को बारह गोली लगने पर वह जमीन पर गिरा था, उसकी छत्री उस स्थान पर विद्यमान है. रांवाडा की जागीर इसी कसूर में खालसा राज हुई, बाद में उसका पुत्र जुवानिसंह भी जोधपुर में गुजर गया.



नोट-इस जागीर का मौजूदा पाटवी नं. ८ पीरसिंह है, इसके १ कृष्णसिंह व २ रणजीतिसिंह नामके दो पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ४४८) दाखिल करनेका ठहराव नं. ७११ ता. २० मई सन १९२३ इस्त्री से तय हुआ है.

६ वंदावृक्ष मोटा लखमावा परगने खूणी के अमरावतः र सव्हींग ( जोगापुरा के अमरावत वंशवृक्ष में नं. 💐 वाला. ) ओ. ग्रां. मौटा सक्समावा रपसिंह × २ फतहसिंह २ अजमसिंह ३ अर्णवसिंद ( नीचे देखो ) 🧸 गुमानसिंह ३ राजंसिह कुशलंबह धु स्रताण उदेसिंह जालमसिंह संग्राम ४ सर्वार्देश्सद ४ वर्षेसिह पोमसिंह ५ नारायणदास ५ लालसिंह ५ जुजारसिंह वरुतसिह सुजाण ५ सालमसिंह हु भोम्सिंह दर्शित दु जोदंतिह ७ गेर्नेसिंह ७ ( भेरुसिंह ८ वहादुरसिंह ११ क्रवेरसिष्ट मोडसिंद <u>×</u> मोहबतसिंह शिवसिंह तेलसिंह ६ वनेसिंह ६ जीवसिंह अमरसिष्ट सर्वलसिंह × ७ तर्गसिंद लक्ष्मण शिवसिंह ७ मर्गसिंह ७ रामसिंह गजसिंह ७ क्रशलासह ८ शादूर सिंद दुर्जनसिंह भूरसिंह × प्रताप अवलिंद ८ धुलसिंह ८ जुद्दारसिंद ८ भेरसिंद × (मी. पा.) ८ भेर्यसह हेर्मसिंह ८ चेर्नसिंह × पर्वसिंह ७ किशोरसिंह प ७ कलंसिंह ७ चमनसिंह ट्ट मोर्त्तोसिंह नं. ३ अर्णदसिंह (चलु पंशपृक्ष नं ६ में नं. २ अजयसिंह का पुत्र) ४ जयसिंह कीरतसिंह ष्ट्र श्यामसिंह ष्ट आयदानसिंह ५ गरुसिंह . शंमूदान (देखो पृष्ट<sup>-</sup> १५४ पर) सदसिंह ५ रत्नसिंह **खुसारुसिंद** गुलांलसिद ६ केशरीसिंद तेजसिंह ६ जवलसिंह × (देशो पृष्ट डू कहान्सिं**ड** वित्रसिंह तगसिंह वाचिसिंह ७ देमितिह पद्मितिह ७ धनसिंह वरदसिंह यानसिंह अनाहसिंह ७ वेरीसाल शिवसिंह





[ १५४ ]



नोट-इस जागीर का मौजुदा पाटवी नं. ८ घुलिसिंह है, इसके कृष्णिसिंह व अक्षेराज नामके दो पुत्र है, इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून से सालाना रू. ४८२) लेनेका ठहराव नं. ७०८ ता. २० मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

### ७ वंशवृक्षः जोयला परगने खुणी के अमरावत ( छोटभाई.)

१ महेश्रदास ( वंशवृक्ष जोगापरा के अमरायत में नं. १ वाला ) नाओलादी खालसा.



नोट-नं. १० केशरीसिंह नाओलाद हानेसे यह जागीर खालसा राज हुई है. नं. के लालसिंह छोटभाई मौजूद है, जिसको ठहराव नं. ७०९ ता. १६ मई सन १९२३ ई. के मुआफिक अरठ व खेत रहे है.

८ वंशवृक्ष जोवला परगने खूणी के छोटभाई व पोईणा और घनापुरा इलाके जोघपुर के अमराबत.

१ रायवदास ( वंशवृक्ष जोगापुरा के अमरावत में नं. २ वाला. )

२ मूपतसिंड (वेडल) भीमसिंड २ रलछोड (पोईंगा) २ तेजसिंड (धनापुरा २ उदयसिंड (धनापुरा (वेसो पृष्ट १५६ पर) × र पाती नं. १)



नं. २ भूपतिसंह को जोगापुरा में वंट मिला था, लेकिन वह 'वेडल ' चलागया था, जो वाद में उसका पोता नं. ४ प्रेमिसह वि. सं. १८०९ में वापिस जोयला गांव में आनेसे, उसको वहैिसयत छोटभाई आबाद किया गया, जिसकी ओलाद जोयला में मौजूद है.

तं. रे रणछोड को 'पोईणा' गांव जागीर में मिला, यह गांव पीछेसे जोधपुर रियासत के तरफ चला गया, लेकिन रणछोड की ओलाद वाले 'पोईणा' में मौजूद है. 'पोईणा' में रणछोड से क्रमशः २ लालसिंह ३ जोधिसंह ४ तस्तिसिंह ५ जालमिंह ६ भारतिसिंह ७ हिम्मतिसिंह व ८ जुहारिसिंह हुए. नं. ८ जुहारिसिंह मौजूदा जागीरदार है.

मं. है तेजिस व नं. है उदयसिंह को धनापुरा की जागीर मिली, और ये दो भाईयों से धनापुरा की जागीर में दो पांती हुई, मगर धनापुरा गांव पीछेसे जोधपुर रियासत के तरफ चलागया, नं. है तेजिस की ओलाद में कमशः २ महासिंह, ३ जसवन्तिसंह, ४ वीर-भाण, ५ वजेसिंह, ६ वेनिसंह, ७ अमर्रासेंह व ८ कैशरीसिंह हुए. नं. ८ कैशरीसिंह धनापुरा जागीर की पांती नं. १ का मौजुदा पाटवी है.

नं. है उदयसिंह की ओलाद में क्रमशः २ नाडसिंह, ३ कृष्णसिंह, ४ जयसिंह, ५ ज्ञान्हसिंह व ६ लक्ष्मणसिंह हुए. नं. ६ लक्ष्मणसिंह धनापुरा जागीर की पाती नं. २ का मौजूदा पाटवी है.

-

# प्रकरण १३ वां.

# हुंगरावत के मीमावत व अर्जुनीत.

ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष में नं. ई भीमसिंह की ओलाद वाले 'भीमावत 'व नं. ई अर्जुनसिंह की ओलाद वाले 'अर्जुनोत ' कहलाये. भीमसिंह का बढा पुत्र राम-दास को भूतगांव मिला, और अर्जुनसिंह की ओलाद वाले नुन गांव में है, जिनके वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.

१ वंशास्त्र भूतगांव परगने झोरा के भीमावत.





नोट-इस जागीर में मौजूदा पाटनी नं, १३ मानसिंह है, इसके एक पुत्र भूरसिंह है. इस जागीर का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुर्आफक सालाना रू. ९४४) ठहराव नं. ९६७ ता. १ आगष्ट सन १९२३ ई. से दाखिल करनेका तयहुआ है.



नोट-पांती नं. १ में नं. ४ लाखसिंह की ओलाद न रहने से, यह पांती खालसे राज होकर पाडिव ठाक्कर को दी थी, पीछे से वापस रियासत ने ले ली, और जावाल ठाक्कर को दी गई, जावाल ठिकाने से यह पांती अपने भाईओं को दी गई, जिससे तुन गांव में एक पांती जावाल की है, जिसका पाटवी रामावत मोतीसिंह है. (जावाल की पांती का वंशवृक्ष रामावतों के प्रकरण में दिया गया है.)

नुन की दूसरी पांती जो 'अर्जुनोत' की है, उसका पाटवी नं. ११ सतीदान है. इस जागीर में राजहक आठआनी का नकद लगान ठहराने की तजवीज दरपेश है. सतीदान के एक पुत्र जीवसिंह नामका है.



### प्रकरण १४ वां.

<=000000000000000

# डुंगराक्त के कुंमाक्त व मांडणोत.

ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष में नं. ४ तेजसिंह के पुत्र नं. र्ने मांडण से मांडणोत व मांडण के वडा पुत्र इस वंशवृक्ष का नं. २ कुंभा से कुंभावत कहलाये.

? वंशवृक्ष सीलदर परगने मगरा के कुंभावत ( पांती नं. १ खालसा ) छोटमाई.





नोट—नं. १० धनसिह कसूर में आनेसे सीलदर की पांती नं. १, जिसमें यह पांती का सीलदर गांव की जागीर में हैं हिस्सा था, वह पांती वि. सं १८८७ में खालसे एज हुई, और उनकी ओलाद वाले खालसा पांती के छोटमाई के तौर पर है. नं. १६ पहाडसिंह नं. १६ कीरतिसंह के गोद गया था, लेकिन वाद में उसने नं. १३ मूलसिंह का सीलदर की जागीर में हैं हिस्सा जो खालसे राज हुआ था, वह मिलने का दावा किया, जो दावा ठहराव नं. ७५९ ता. ३१ मई सन १९२३ ई. से खारीज हुआ, और नं. १६ कीरतिसंह का गोद कायम रहकर, उसका छोटमाई का वंट पहाडसिंह के तरफ रही, और मूलसिंह को राजसे जो आजीविका दी थी, वह नं. १३ खुसालिसंह के तरफ रही.

# सीखदर के कुंमाकतों का संक्षिप्त इतिहास.

सीलदर के कुंभावत और हरणी के सांगावतों दरिमयान, ग्रुरू सें ही अपनी र जागीर के गांवों के सिमा की तकरार चली आई है, इस तकरार में कई एक दफे आपस में वाद हुआ, और दोनों पक्ष के राजपूत मारे गये, इतनाही नहीं लेकिन इसी तकरार में सीलदर की पांती नं. १ के पाटवी नं. १० धनसिंह ने अपनी जागीर ग्रमा दी.

नं. १ मांडण को सीलदर की जागीर मिली थी, यह हरणी के मगरे के युद्ध में, अपने प्रधान परमार शेरिसंह के साथ काम आया, उस स्थान को मांडण की काकर कहते हैं, (पाया जाता है कि यह लडाई सांगावतों के साथ हुई थी.) इसके विषय में किसी ने कहा है कि,

" घररा मांडण घर रहाा, ने रणरा मांडण रण रहाा, "

नं. २ कुंभा से कुंभावत कहलाये. कुंभा, महाराव सूरताणसिंह के समय में वि. सं. १६४० में दताणी की लडाई में काम आया.

नं. है सूर्जनसिंह के पोते नं. है राजसिंह व नं. है जीवसिंह ने निवज के लखावत पृथ्वीराज को मारकर, महाराव रायसिंह का वैर लिया, जिससे महाराव अखेराज ने, राजसिंह को 'लाय 'व 'तलेटा ' दो गांवों की जागीर व जीवसिंह को 'छीबागांव ' की जागीर दी, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में अलग २ दिये गये है.

- नं. ३ खेमसिंह सीलदर में पाट वैठा, यह अपने भाई नं. है जयमल व नं.है वरजींग के साथ 'वाडेली ' गांव के पास, महाराव रायसिंह की सेवा में काम आये, जिसमें नं. है जयमल नाओलाद हुआ.
- नं. ३ वरजींग के पुत्र केशवदास को 'तवरी' गांव मिला, और केशवदास के पुत्र नारखान को महाराव अखेराज ने 'मांडवारा' की जागीर बक्षी, जिसकी ओलाद में वर्तमान समय में, वंशवृक्ष नं. ३ वाले 'मांडवारा 'ठिकाना के कुंभावत है.
- नं. है वीरमदेव की ओलाद वाले कुभावतों को 'रायपरीया' गांव की जागीर महाराव अलेराज ने वक्षी, जो गांव पीछे से जोधपुर रियासत की हद में चला गया. वीरमदेव से कमशः २सतीदान, ३ तेजपाल, ४ नारखान, ५ सुजाणसिंह, ६ महासिंह, ७ अनोपसिंह, ८ जोरावरसिंह, ९ खुसालसिंह, व १० हेमसिंह रायपरीया में हुए. नं. १० हेमसिंह रायपरीया का मौजूदा पाटवी है.
- नं. १ मालदेव, निवज के लखावत चांदा के साथ युद्ध में काम आया, जिससे नं. हैं मंगलसिंह सीलदर का पाटवी हुआ.
- मं. ८ कलसिंह के नं. ९ जोरसिंह व नं. १ सरदारसिंह, इन दो पुत्रों से सीलदर गांव की जागीर में दो पांती हुई, जिसमें जोरसिंह के तरफ इस जागीर में से दो हिस्से व सरदारसिंह के तरफ एक हिस्सा की जागीर रही. यह दोनों पांती 'हुकमनामापांती' हुई.
- नं. ९ जोरसिंह का पुत्र नं. १० धनसिंह ने वि. सं. १८७९ में रियासत से मनाई करने पर भी, हरणी वाले सांगावतों के साथ मुकावला किया, जिसमें इसका भाई नं. १० होरसिंह व परमार हरनाथ, परमार जगतसिंह, वजीर गोका, भील भूदरा, भील केरींग आदि काम आये, और कितनेक हरणी के आदमी भी मारे गये. उसके वाद भी यह अपनी आदतों से वाज नहीं रहा, जिससे इस कसूर वावत वि. सं. १८८७ में इसकी जागीर रियासत ने जसकर खालसा करदी. वाद में इसके पुत्रों को रियासत ने उनके गुजारा के वास्ते आजीविका में अरहट खेत दिये, जिससे वह खालसा पाती के छोटभाई के तीर पर है.

नं. १ सरदारसिंह की ओलाद, सीलदर की पांती नं. २ वाले कहलाये.

### २ वंशवृक्ष सीखदर परगने मगरा के कुंभावत पांती नं. २.



नोट-सीलदर पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी लाखिसह है. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी, नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ४७८) लेनेका ठहराव नं. ७५६ ता. ३१-५-१९२३ ई. से तय हुआ है.

# डिकाना मांडवारा के कुंमावत.

मांडवारा की जागीर नं. ३ नारखान ' तवरी ' वाले को मिली, मगर वाद में उसके पोता नं. ई सूरताणसिंह ने पाटवी की जागीर दबाली, जिससे सूरताणसिंह की ओलार वाले पाटवी रहे, और नं. ६ अणंदिसह की ओलाद वाले छोटभाई हुए.

३ वंशवृक्ष मांडवारा परगने मगरा के अंभावत छाटमाई.

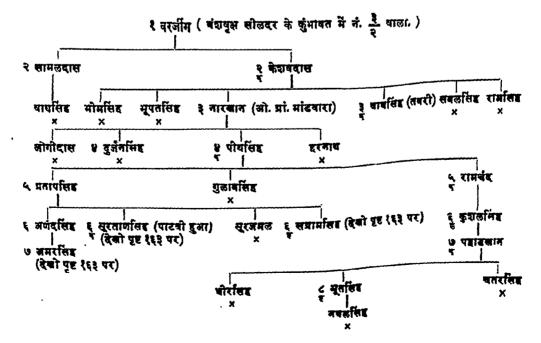

## श्रीवृद्ध टाक्टर साहब ( मेर ) मांडवारा-रियासत सिरोही.



ठाकुर साहब इंगरसिंह ठिकाना मांडवारा.

[ विभाग दूसरा एष्ट १६४ नं. ५ ]



४ वंशवृक्ष मांडवारा के पाटवी ठाकुर कुंभावत.

उपर के वंशवृक्ष में नं. हैं सूरताणसिंह ने मांडवारा की जागीर दवाली और पाटवी वन गया, जिसकी ओलाद में मौजूदा पाटवी है.



### मांडवारा डिकाने का संक्षित इतिहास.

मांडवारा के छुंभावत वंशवृक्ष नं.३ में नं.३ नारखान को मांडवारा मिला, उस वंशवृक्ष के नं. ४ दुर्जनिसिंह मांडवारा में काम आया, और नं. ६ अणंदिसिंह हरणी के साथ वाद में आयल के मगरे काम आया, नं. ७ अमरिसंह वालक होनेसे नं है सूरताणिसंह जो उसका काका था, वह मांडवारा का पाटवी हो गया.

वंशवृक्ष नं. १ (मांडवारा के पाटवी) में नं. २ पद्मसिंह को वि. सं. १८३७ में 'सिरोडकी' मिला. पद्मसिंह निवज के लखावतों के साथ लडाई में 'डाबेले के मगरे' में अपने प्रधान जो क्रुकड व बोडा राजधूत थे, उनके साथ काम आया. नं. है अखेराज नाओलाद होनेसे उसकी जागीर खालसे राज हुई, इसके भाई नं. है गोमसिंह को वि. सं. १८८५ में पोईदरा गांव की हिफाजत रियासत ने सुपुर्द की.

नं. ३ अभयसिंह वि. सं. १८६७ में जोधपुर गया था, जहां उसको कुरव १ की इज्जत मिली थी.

नं. ४ शिवनाथसिंह को कोटरा गांव आबादी के वास्ते दिया गया.

नं. ५ हुंगरिसेंह मांडवारा ठिकाना के मौजूदा ठाकुर है. इस ठिकाने की जागीर में, राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक नं. ७३६ ता. २९ मई सन १९२३ इस्वी के ठहराव से सालाना रू. २५४०) लेनेका तय हुआ है. मांडवारा के ठाकुर ताजिमी सरदार है, और उसको 'ठाकरां राज ' की लिखावट के साथ पैर में सोना पहिनन की इज्जत रियासत से बक्षी हुई है. मांडवारा ठिकाना के ठाकुर जोकि सरायत नहीं है तब भी वाजे वक्त उसको सरायत के तौरपर बुलाकर काम लिया जाता है.

### ४ (अ) वंशरक्ष मेर मांडवारा के कुंभावत छोटभाई.

१ सग्रामिंह ( वंशवृक्ष नं. ३ मांडवारा के कुभावत में नं. ६ शाला नं. ५ प्रतापितह का छोटा पुत्र) छोटभार्
२ जुजारितह जेतिहिंह हिरदास २ सुमाणितह २ रतिसिंह

जुवानितिह जोपा ३ रामितिह ३ करणितिह मुलितिह

४ ४ ४

४ भारतितिह १ होमितिह समरथितिह १ गक्किसिंह सबलितिह १ जामतितिह तगितिह

४ भारतितिह १ होमितिह समरथितिह १ गक्किसिंह सबलितिह १ जामतितिह तगितिह

४ भोद्यतितिह मगितिह ५ किशोरितिह जुहारिनिह ५ वल्वंत ५ लक्ष्मणितिह ५ वेरीसाल ५ मगितिह

४ (गोदगया) १ विद्याया) १ विद्याया) १ विद्याया।

### ५ वंशवृक्ष पोइद्रा परगने मगरा के कुंभावत

र गोमसिंह ( वंशवृक्ष नं । मांडवारा के पाटवी ठाकुर कुंमायत में नं. है वाला ) औ. यां. पाईदरा।



नोट-पोइदरा के कुंभावत मांडवारा ठिकाना के छोटमाई है, लेकिन यह जागीर अलग है, मांडवारा ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. दें अखेराज को मांडवारा में कुछ जागीर

नोट— मेर गांव चीबावतों के तरफ था, और जब कि तिरोही. पाटणपुर की सीमा तय हुई, तब यह गांव चीबावतों के तरफ होनेसे पाटणपुर रियासत का गिना जाकर नंखमबंदी भी हुई थी, हेकिन बाद में पाटणपुर के साथ गांवो का तबादछा हुआ, तब सिरोही के नीचे आया, जो इस वक्त मांहवारा ठिकाना के शांमिछ जाभीर में है, और मेर मांहवारा के नाम से यह ठिकाना मशहूर है.

के साथ, पोईदरा गांव की जागीर में से तीसरा हिस्सा मिला था, लेकिन अखेराज नाओलाद होनेसे उसकी जागीर खालसा राज हुई, जिससे मांडवारा में इसकी जागीर का हिस्सा के साथ, पोईदरा का तीसरा हिस्सा भी राज में खालसा हुआ. वर्तमान समय में नं. ४ गलसिंह व नं. हैं गजेसिंह के तरफ पहुँ आना व रियासत के तरफ १० आना के हिसाब से आमदनी का बटवारा होता है, और यह गांव छोटा होने के कारण ठहराव नं. ७३४ ता. २९ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है कि, इस गांव की आमदनी में स राज्यहक बटवारा से वसूल किया जावे, और यह जागीर अलग गिनी जाय लेकिन बहैसियत मांडवारा ठाझर के छोटभाई शुमार होंगे.





नोट-तवरी गांव में मौजूदा पाटवो नं. ९ लालसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ८०३) छेने का ठहराव नं. ७६१ ता. २८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

७ वंदावृक्ष लाय परगने झोरा खारल के मांडणोत पांती नं. १. १ राजसिंह (वंशवृक्ष चीलदर के कुंमावत में नं. है वाला नं. है देवराज का पुत्र.) औ. यां. लाय पांती नं. १. हरिसिंह रू भाखरसिंह (तलेटा) रू पीयसिंह (तलेटा) ९ लादसिंह मादसिंह 2 मनोहर (पाती नं. २ में देखी) ३ सोद्सिट मोहनदास गोपालदास हाथोसिट गोकुलंदास ४ फतेहर्निह अञ्जैत अणंदंसिंह विष्णुदास दर्शिह कहानसिंह ५ प्रतार्पसिष्ट पाचसिंद नोदंसिंह कहानसिंह गोवसिंह लादसिंह नगंसिष्ट शकसिंह ७ कैशरीसिंह ७ यद्तिह पहाडखान स्पतिसह टू जैतसिंह टू आयदान ८ राजसिंह टू धोरसिंह टू मूर्तसिंह टू शादेलसिंह कृष्णसिंह धनसिंह लक्ष्मणसिंह रू गुमानसिंह रू लक्षसिंह रू अमरसिंह ९ तक्तसिंह जालमसिंह लादसिंह जामतसिंह र् जुडारसिंड र् लालसिंड र् सोनसिंड १० भोमसिंह (मौजूदा पाटवी) ्गोद आया पाटवी भोमिन्ड के प्रम

नोट-इस पांती के पाटवी भोमसिंह के १ करणिसह, २ जयसिंह, ३ जामतिसह, ४ दुर्जनिसिंह नामके चार पुत्र है, जिसमें करणिसह को वस्तिसिंह व चमनिसिंह नामके वो पुत्र है,

इस पांती की जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ८३४) नं. ७७८ ता. १३-६-२३ ई. के ठहराव से दाखिल करनेका तय हुआ है.

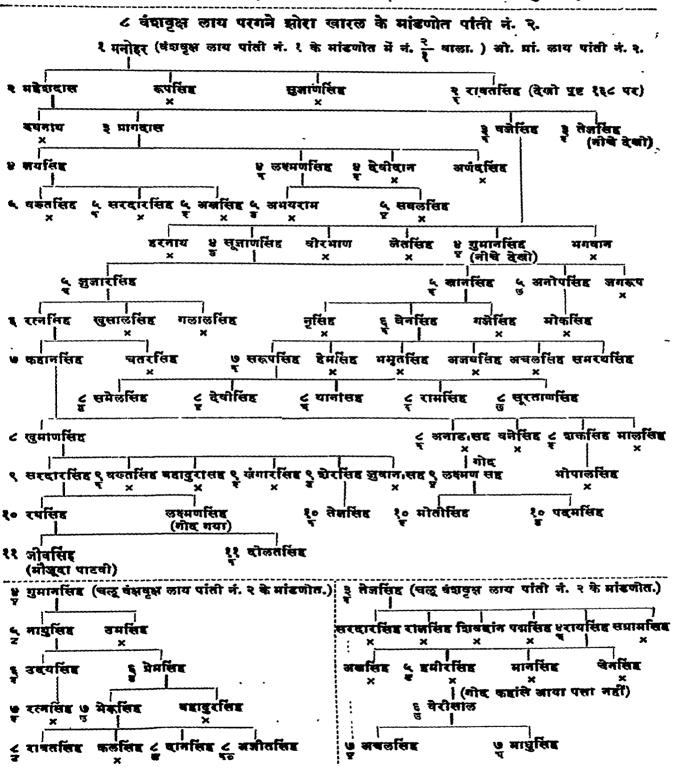

८ (अ) वंशवृक्ष लाय परगने झोराखारल के मांडणोत पांती नं २ के छोटभाई.



नोट-लाय गांव में पांती नं. २ के मौजूदा पाटवी नं. ११ जीवसिंह है. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु.१३८०) लेनेका ठहराव नं. ८४० ता. १४ जुन सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

```
९ वंशवृक्ष तलेटा परगने झोरा खारल के मांडणोत.
१ भाखर्सिंह ( वंशवृक्ष नं. ७ स्राय पांती नं. १ के मांडणीत में नं. २ वासा ) भी. मां. तसेटा.
२ नरहरदास
३ पद्यसिष्ठ
             कैशरीसिंह
                                                                                             ओपसिंह
| गोद आया
५ कीरतसिंह
                                                  ५ वस्तसिंह ५ कहानिसिंह ५ उमेसिंह
१ × ×
                                            ५ सूरतांणतिह उदयसिंह ६ पनेसिंह
            कीरतसिंह
                       स्रसिंह
                               इ जगतितह इ उदयसिंह इ सरुपसिंह ७ वनेसिंह
६ जालमसिंह
                                                     ७ सर्वाईसिंह ८ केनसिंह
  भारतसिंह ७ जुवानसिंह धू मानसिंह देवीसिंह
                                                    ट् अचलतिह टू रायसिह
८ नायुसिंह
                           र रावर्तसिंह ९ लक्ष्मणसिंह ९ होरसिंह ९ वेरीसाल
```



नोट-तलेटा गांव में मौजूदा पाटवी नं. ९ कल्याणसिंह है. इस जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. २४०) लेनेका ठहराव नं. ७७७ ता. २७ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

१० वंशवृक्ष छीबागांव परगने खूणी के मांडणोत. १ जीवसिंह ( वंशवृक्ष नं. १ सीलदर के कुंभावत में नं.  $\frac{3}{2}$  देवराज का पुत्र नं.  $\frac{8}{3}$  वाला. ) २ इम्बरदास ३ रघसिंह ( ओ. मां. छीवागांव ) ३ नार्थसिंह ( मांडाणी ) नयसिंह **४** गोपालंदास देवीसिद ४ भगवानदास ५ ओपसिंह रूपसिंद ५ सालसिंद द् नेतिसिंह द् मालसिंह दु धीरसिंह ६ सावन्तसिंह दोलतसिंह ६ खुमाणसिंह जसवंतसिंह ७ जोवसिंह ७- फर्तेसिंह ८ हेमसिंह ६ चतरसिंह ८ दोलतसिंह ८ वर्जेसिंह ८ गर्लसिंह ८ कुशलसिंह ९ लक्ष्मणसिंह ९ समरयसिंह ९ जोरसिंह ९ चार्देलसिंह (मीजूदा पाटवी) ७ वेन्सिंह ८ भोमसिंह सरदारसिंह ९ करणसिंह ९ जुहारसिंह ्र होन्दुसिंह ९ अजीतसिंह ् कलसिंह ×

नोट-छोबागांव में मौजूदा पाटवी नं. ९ लक्ष्मणिस है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ७३६) लेनेका ठहराव नं. ७३५ ता. १३ मई सन १९२३ ईस्वी से तय हुआ है.



## प्रकरण १५ वां.

डुंगरावत देवडा वजावत व हरराजीत.

हुंगरावत देवडा रामावत व सवरावत के प्रकरण में वंशवृक्ष नं. १ ठिकाना पाडिव में नं. १ तेजिसिंह का पुत्र नं. के रूद्रसिंह के पुत्र (इस प्रकरण के वंशवृक्ष नं. १ में नं.२) हरराज से 'हरराजोत' व उसके पुत्र नं. ३ वजेसिंह से 'वजावत' कहलाये गये हैं.

१ वैदावृक्ष मणादर परगने झोरा खारल के बजावत ( छोटभाई ).



<sup>\*</sup> नोट-पूता नेणसी की ख्यात में नं. है लूणकरण का पुत्र नं हू द्याल का नाम नहीं है, लेकिन उसकी जगह बाार्टूलसिंह का नाम है, और शार्टूल के पुत्र भूपतिसिंह व मनोहर होना लिखा है, जबकि महाराव रायसिंह का, लखावत पृथ्वीरान ने चुक किया तब उसमें, बाार्टूलसिंह मारा गया था.

# उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ रूद्रसिंह के तरफ 'बावली ' की जागीर थी. इसका पुत्र नं. २ हरराज बावली में रहा. हरराज, रियासत का स्थामधर्मी सरदार था.

नं. रे सेका को 'नवारा 'व 'फलवदी' की जागीर मिली थी, मगर उसकी ओलार वाले जोधपुर रियासत में भाग गये, उसका कारण यह है कि सेका के पुत्र रावतिसह ने महाराव स्रताणिसह के समय में, हरराज के पुत्र वजेसिंह के कहने में आकर, लखावत स्जा व वालीसा जगमाल को चूक किया था. सेका की ओलाद का अहवाल नीचे मुआफिक है.



नोट-नं. है भीमसिंह, महाराव रायसिंह की चाकरी में था, जो निवज के पृथ्वीराज ने महाराव रायसिंह का चूक किया उसमें काम आया.

नं. है सांवल, महाराव मानसिंह ने हामा रतनावत चूलीवाले को मारा तव यह भी काम आया.



नोट-नं. है रावतसिंह को वि. सं. १६५८ में सिवयाणा का गांव 'देवली' की जागीर मिली, वहां वि. सं. १६६३ में इसका देहान्त हुआ.

नं. है पसायण को 'खडाला 'व 'नीमली 'की जागीर जोधपुर से मिली.

नं. रें अचलदास को जोधपुर रियासत सें दसहजार रुपियों के रेख की, नवसरा पहा की जागीर मिली, इसका देहान्त वि. सं. १७०३ में हुआ.

नं. हु जगन्नाथ के तरफ नवसरा पहा की जागीर थी, इसका देहान्त वि. सं. १७२१ में हुआ. उसके वाद का जोधपुर रियासत के सेकावत हुंगरावतों का इतिहास मालूम नहीं है, लेकिन उनके तरफ नुरू, वांणनी, वागंदु, यह गांव होने सूना गया है, और वजावत हुंगरावतों के तरफ नीमला व भरूडी पहा की जागीरें है.

नं. ३ वजेसिंह का नाम सिरोही के देवडा चौहानों में प्रख्यात है, इसके नामसे डुंगरावतों में 'वजावत ' नाम की अलग शाखा कहलाई गई, इसके तरफ बावलो गांव की जागीर थी. महाराव मानसिंह का यह मुसाहिव था, और उसके पीछे महाराव सूरताणसिंह गद्दी पर आये तब उसका भी मुसाहिब हुआ, लेकिन महाराव की कम उम्र का लाभ लेकर, सिरोही रियासत के राजा बनने की अभिलाषा होनेसे, इसकी वीरता कार्यदक्षता व नमकहलाली में कलंक लगा, जिसका सविस्तर अहवाल पहिले विभाग में महाराव सूरताणसिंह की ख्यात के प्रकरण में आचूका है, और इसने महाराव सूरताण-सिंह को पुनः सिरोही सम्पादन कराने के कार्य में, जिरावल व कालंद्री में राव कला के साथ युद्ध किया, वह अहवाल डुंगरावत सुरसिंह की ख्यात में, कवितों में अंकित हुआ है. राज्य लोभ के कारण इसने कंईएक प्रयंच किये व सिरोही राज्य सम्पादन करने की आशा इसका देहान्त होने पर ही इससे छूटो थी. यदि यह उल्टे रास्ते नहीं जाते, महाराव सूरताणसिंह की सेवा में अखीर तक रह जाता तो, सिरोही रियासत को अपने भाईओं की जागीर के जो परगने जालोर के खान को देना पडा, वह नहीं दिये जाते, और शाही फौज के साथ महाराव सुरताणसिंह को बावन दफे युद्ध करने के प्रसंग नहीं आते, विक इसकी वीरता कार्यदक्षता और राज्य प्रपंच की कुनह से, सिरोही रियासत वहुत तरकी पर पहुंच जाती, इसका प्रतिस्पर्धि सोलंकी सांगा था, यह वि. सं. १६४४ में आब पहाड के उत्तर ढाळ पर वास्तानजी नामक स्थळ है. वहां पर सोळंकी सांगा के हाथ से मारा गया, कहा जाता है कि यह दोनों उसी युद्ध में काम आयेथे, जब कि सोलंकी सांगा की शमसेर से इसका सीर घड़से अलग हो चुका. तब भी इसका घड घोडे पर से नहीं गीरा. और घोडा वह धड लेकर + बावली पहंचा. सोलंकी सांगा व वजा के दरमियान युद्ध हुआ, इस विषय में कविने कहा है कि-

" परह बीडो लियां हुकम पातजाह रे, आवीयो बजी चढ नंद गीरी उपरे; "

" पर चढे रात्र सूरताण सु पाधरे, हाक छे ओ रियो वाज हरराज रे."

" गाजीया वाण निशाण सर गरगडे, चाव वे वे कटक आवीया चापडे."

" धूणीयां सेल जी फेंकीयां घड घडे, देवडो खपरे ओरियो देवडे. "

" सार झड मंडीयो जगा सूर रो, खरां खोटां तणो निसरे तत खरो. "

" हाक तो थाट अलियाट रो दाहरो, प्वंग प्रताल गो मांक्षीयां पाधरां. "

" र्खींग भाजां पछे मांझीयां खह खहै, वजह घह उकरह छाडीया बेहहै; "

" पसण सांगा जसा पगां आगल पडें, चालीयो बजो बैकुंट अणीयां चढें. "

वजेसिंह का सीर कटने जाने बाद, उसका घड को छेकर घोड़ा बावली पहुंचा, उस विषय में कवि ने कहा है कि-

" सुरताण जतो कर खाग सवाहे, सत्र एवडा दीघ सजा; आठां गांक तेणी आंतरी, वदन अने घड हुओ वजा."

<sup>&</sup>quot; आतो वात सणी उर अंतर, मोटां सपहां वेर मन; घड लें गया पाछला घाडायत वेरायत ले गीया वदन "

<sup>+</sup> बावली गांव वास्तानजी से करीब २० माईल के सामले पर है.

' सब देवडा वहे सामसु, बजा जकां नांह दिह वले; माथो घड बेह मेहलाणो, बल करता जुजवा वले. " " हरराजुवत संग्राम होवतां, सोट सकर साहे सजड, भाग तणै कीथा वेहु भागां, भोग मांगता तके भड. "

इसका भाई नं. है धनसिंह इसकी सहायता में रहा था, वह भी वास्तानजी में हुंगरावत सामन्तसिंह सुरावत के हाथ से मारा गया, इस विषय में कवि आसीया दुवा ने कहा है कि—-

- " धुह डगे अंवर ध्रवे, मेले इद महेराण; वजमल देखे वेरीयां, तुं भागे तड ताण. "
- " मेलीयो मरे मरे परीयण, पण अूण भंग पाणे; धनीया ढलो धरे, हाले नयुं हरराज योत. "
- नं. रहा, जहां पर उसको 'समुचा ' पहे की जागीर मिली थी.
- नं.  $\frac{3}{3}$  मानसिंह व नं.  $\frac{3}{5}$  वणवीर की ओलाद वालों को, देलदर व छोटालोटीवाडा की जागीरें मिली, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हैं.
- नं. है लूणकरण उर्फ लूणा, महाराव सूरताणसिंह के समय में तिरोही में काम आया. लूणकरण का पुत्र शार्दृलसिंह नामका होना, और वह महाराव रायसिंह का चूक हुआ उसमें लखावत पृथ्वीराज के साथ युद्ध में मारा जाना, मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है. वहुआ की पुस्तक में शार्दृलसिंह का नाम नहीं है, और लूणकरण की ओलाद में कितनीक पुरुत वाद नाओलादी होने का उल्लेख है.
- नं. ४ जशवंत को जोधपुर रियासत में 'कुलथाणा' नामकी जागीर मिली थी, लेकिन वाद में महाराव रायसिंह (दूसरे) ने, मणादर पट्टे की जागीर, बारह गांवों से इनायत की. जशवंत का पुत्र नं. ५ तेजपाल, महाराव रायसिंह का चूक हुआ, उस झगड़े में काम आया. इसके बाद जशवंत के भाईओं व उसकी ओलाद वालों की जागीरों के वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.
  - नं. १४ जालमसिंह नाओलाद गुजर गया, जिससे मणादर के वजावतों की जागीर में से, मणादर के पाटवी की जागीर खालसे राज होकर, राजसाहेबां तेजसिंह को दी गई थी, जो इस समय खालसे राज है.

### २ वंशहक्ष सतापुरा परगने शोरा खारल के बजाबत पांती नं. ?

सतापुरा की जागीर नं. है राघोदास को रियासत से इनायत हुई, और राघोदास की ओलाद में नं. ६ जुवानसिंह व नं. है खेमराज से इस गांव में दो हुकमनामा पांती हुई है, ईन दोनों पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी बटवारा से वस्छ होता है.



### ३ वंशवृक्ष सतापुरा परगने झोरा खारल के बजाबत. पांती नं २.

१ त्वेमराज ( सतापुरा पांती नं. १ के कंशवृक्ष में नं. है वाला ) ओ. मां. सतापुरा पांती नं. १

प्रतापसिंह

र जगतसिंह

नारसिंह

तेनसिंह

अ प्रतापसिंह

अ प्रताप

### ४ वंशवृक्ष मणोरा परगने झोरा खारल के वजावत पांती नं. १

१ मुजाणसिंह ( वंशवृक्ष नं. २ सतापुरा के वजावत पांती नं. १ में नं. २ वाळा ) ओ. मां. मजोरा पांती नं. १
२ नायुसिंह ( पांती नं. १ )
- दळपतसिंह ३ सूरतसिंह हरनाय

- अग्रयराम मोकसिंह रत्नसिंह

- अग्रयराम मोकसिंह प्रतिसिंह

- अग्रयराम मोकसिंह प्रतिसिंह

- (देखो पृष्ट १७६ पर)

```
चौद्दान कुल कल्पद्धमः
[ १७६ ]
               ५ खुमाण्सिंह ( चलू वंश्रमृक्ष मणोरा परगने झोरा के वजावत पांती नं १.)
  दुर्जन सिंह
                                         गजेसिंह
                द वीरमदेष
                               देवीसिंह
                गेनेसिंह
                                          ७ अखेराज
  मेघसिह
                                          | गोद आया
८ दानसिंह ( मीजूदा पाटवी )
      नोट-मणोरा पांती नं. १ की जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है.
                    ५ वंशवृक्ष मणोरा परगने झोरा के बजावत पांती नं. २.
                  र गुपान्सिंह (मणोरा पांती नं १ के वंशवृक्ष में नं. २ वाला.) ओ. ग्रां. मणोरा पांती नं. २.
्र
१ प्रेमसिंह
                                                     २ शिवसिंह
  लश्चत ३ जीवसिंह कुशलसिंह देवीसिंह ३ मानसिंह
                                                                          ३ उदयसिंह जोरसिंह
                                                      ३ उमसिंह
                                       ह्पसिंह थ भोपालसिंह बदसिंह वर्ष्तिह थ गलालसिंह नतरसिंह थ जोधसिंह

× र | × × × × | × % |
  अनोपसिंह सरदारसिंह ४ सोनसिंह
                             वनेसिंह पद्मसिंह ६ असेसिंह यार्थिह ६ शार्दू लसिंह ६ नगसिंह

× × ६ | (गोद गया, ह
५ भारतसिंह तज्तसिंह
                          ६ वजेसिंह
                                        ६ लक्ष्मणसिंह खुशालसिंह
र (गोद गया)
                ]्गोद आया
           ७ वावसिंह
                 | गोद आया
         ८ खुशालसिंह ( मौजूदा पाटवी ) इस पाती में राजहक आठआनी वटवारा से चस्ल होता है.
                        ६ वंदावृक्ष मणोरा परगने झोरा में वजावत छोटभाई.
             १ रामसिंह ( वंशवृक्ष सतापुरा के वजावत पांती नं. १ में 🖫 वाला. ) मणोरा छोटआई.
                       ।
जोरसिंह '
१ जालमसिंह
                                                हटेसिंड
                                           ३ वतरसिंह
३ वेनसिंह
   शेरसिंह
                          ७ वंदावृक्ष वेरापुरा परगने सिरोही के बजाबत.
   १ चतर्सिह ( वंशवृक्ष नं. २ सतापुरा में नं. १ उमसिह का पुत्र में. है वाला. )
                                                    दलसिंह
           (देको पृष्ट १७७ पर)
```



नोट-यह गांव वि. सं. १८०५ में महाराव पृथ्वीराज ने, नं. १ चतरसिंह को दिया था. इस गांव में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है. वेरापुरा के वजावतों में चारणीवंट का शिरस्ता होनेसे, भाई भाग होन्दु धर्मशास्त्र के मुआफिक खाते है, जागीर का धोरण नहीं है. इस गांव में वि. सं. १८५६ में अनोपसिंह नामका वजावत था, मगर वह किसका पुत्र था उसका पत्ता नहीं चला है.

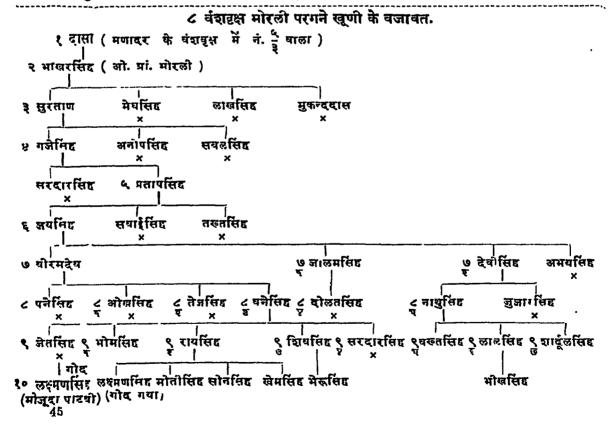

नोट-यह गांव वि. सं. १७१६ में महाराव अखेराज ने, नं. २ भाखरसिंह को क्क्षा था. इस जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक रू. ३७१) सालाना लेनेका, ठहराव नं ७१६ ता. १३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

९ वंशवृक्ष झाडोली परगने झोरा खारल के वजावत पांती नं. १ १ अमरसिंह ( मणादर के बजाबत बंशबृक्ष में नं. है वाला ) इसके पुत्र कृष्णसिंह को झाढोली, मिला और उसके दो पुत्रों से दी पाती हा. २ फूडणसिंह (ओ. ग्रां. झाढोली पांती नं. १) कहानसिंह ३ गोपालदास ( पां. नं. १ ) ३ तौगा ( पां. नं. २ ) सबलसिंह नोगीदास ४ सुन्दरसिंह ५ नारायणदास ५ मनोहर ६ वर्जेसिह इ अभयसिंह इ स्रताण ७ नायुसिह दुनेनसाल जीवासिह ८ सुमाणसिंह ९ पनेसिंह १० धोरसिंह र्॰ बदसिंह रू॰ तस्त्रसिंह चेनसिंह ११ कालसिंह ११ मोडसिंह ११ सरदारसिंह शिवसिंह ११ दोलतसिंह १२ मंगलसिंह **मोतीसिं**ड (मीजूदा पाटवी) नोट-इस पांती में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है. १० वंशवृक्ष झाडोली परगमे झोरा खारल के पाटवी पांती नं. २ के वजाबत १ तोग्सिंह ( झाडोली के वजावत पांती नं. १ में नं. है वाला. ) ओ. ग्रां. पांती नं. २ झाडोली २ लादसिंह २ डुंगर्रसिंह ि(छोट भार्रे) कैशरीसिंह कुशलसिंह हू अजवंसिंह (पाटबी पांती नं. २) ३ पीथसिंह ३ सनीपसिंह ¦(छोटभाई होगया) 🗴 १ मानसिंह १ सवामसिंह १ मालदेव १ भीमसिंह पद्मसिंह १ गुमानसिंह कुशलसिंह (देवो पृष्ट १ ९ पर) × × ४ (देखो पृष्ट × ४ ) ×

रायभाण केशरीसिंह कीरतसिंह

,यद दोनों काम आये)



१० (अ) वंशरक्ष झाडोली परगने झोरा खारल के बजावत पाँती नं. २ के छोटभाई.



१० ( आ ) झाडोली परगने झोरा खारल के बजावत पांती नं. २ के छोटभाई.

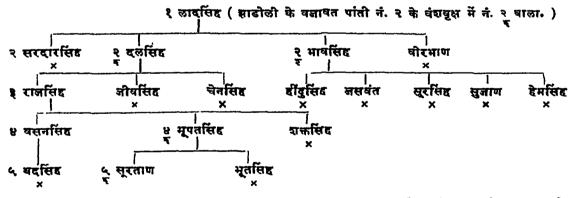

नोट-झोडोली पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी रावतिसंह है, इसके भवानिसंह नामका एक पुत्र है. इस जागीर में राज्यहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

११ वंद्रावृक्ष अणदोर परगने खूणी पहे श्री सारणेश्वरजी महादेव के वजावत पांती नं. १.
१ रामसिंह (मणादर वंद्रावृक्ष में नं. है वाला नं. १ वनेसिंह का पुत्र.) ओ. मां. अणदोर पांती नं. १
स्वरसिंह गोरभनदास
(देखो पृष्ट १८० पर) ×



(गोद गया)

९ करणसिंद

९ किशनसिंह

(मीजूदा पाटवी)

नोट-पांती नं. २ का पाटवी नं. ९ किशनसिंह है. श्रीसारणेश्वरजी महाराज का इस पांती में आठआनी हक बट गरा से वसूल होता है.

१३ वंशाहक्ष यावली परगने मगरा के वजावत पाटवी पाती नं. १ खालसा राज.



नोट-नाओलादी होनेसे, आधी वावली की जागीर वि.सं. १८८० के पहिलेखालसे राज हुई, जो वि. सं. १९१९ में राजसाहेबां नांदीआ जेतिसिंह को पट्टे में दी, बाद वि. सं. १९६० में खालसे राज रखी गई, वह खालसा पांती और दूसरे वजावत छोटभाई नाओलाद हुए, उनमें से नाओलाद छोटभाई के हिस्से की खालसे हुई जागीर भी शामिल होकर, बावली गांव में रियासत की एक खालसा पांती और दूसरी वजावतों की पांती है.

### १४ वंशवृक्ष वावली परगने मगरा पांती नं. २ के पाटवी वजावत.





१३ (आ) वंशवृक्ष बावली परगने मगरा के वजावत छोटभाई

१ गोदसिंद (बंधवृक्ष नं. १३ यायली पांती नं. १ के बजावतों में नं. २ मगवानदास का पुत्र नं. ३ याला)

१ लादसिंद १ वंधवृक्ष नं. १३ यायली पांती नं. १ के बजावतों में नं. २ मगवानदास का पुत्र नं. ३ याला)

१ लादसिंद १ मावरसिंद १ के बजावतों में नं. २ मगवानदास का पुत्र नं. ३ याला ।

१ लादसिंद १ मोदसिंद १ मो

### १३ ( इ ) वंशवृक्ष बावली परगने मगरा के वजावत छोटभाई





नोट-वावली में पाटवी पांती नं. २ में वंशवृक्ष नं. १४ का नं. ६ जुजारसिंह पाटवी है, और (वंशवृक्ष नं. १३ (इ) का ) नं. १ वीरसिंह भी पांती वाला कहलाता है, लेकिन उसका हुकमनामा नहीं हुआ है. इस गांव के वजावतों से राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

### १५ वंदावृक्ष भरूडी इलाके जोधपुर के वजावत.

भक्षडी गांव, वावली के वजावत वंशवृक्ष नं. १३ में नं. है वाला पीथासिंह (नं. २ भगवानदास का छोटा पुत्र) को वि. सं. १७२६ में सिरोही रियासत से दिया गया, वाद में सरहद के फैसले में यह गांव जोधपुर रियासत की हद में गया. भरूडी के वजावत में १ पीथिसह से कमशः २ सबलिसंह, ३ मानिसंह, ४ नारायणिसंह, ५ ओपिसह, ६ वीरमदेव, ७ कैशरीसिंह, ८ मेघिसह, ९ भारतिसंह व नं. १० जुठिसंह, इस मुआफिक पाटवी हुए. भरूडी गांव में मौजुदा ठाकुर नं. १० जुठिसह है.

१६ वंशवृक्ष वडालोटीवाडा परगने झोरा खारल के वजावत. रै खेमराज ( मणादर के बजावत वंशवृक्ष में नं. 🞖 वाला. ) ओ. ग्रां. बढालोटीबाडा. २ केश्वदास (काम आया सिरोही, अपने पिता समेत वि. सं. १६७५ में.) ६ शक्तंसिह देवीसिंह ४ पवसिंह ५ करणसिंह ५ कैशरीसिंह उदयसिंह ६ डुंगरसिंह दोलतसिंह ७ अमरसिंह सरदारसिंह ७ मोहनदास ८ समामसिंह जेतर्सिह ८ काम स्रोया <sup>×</sup> हरजी <sup>प्र</sup> वनेसिंह भगवान प्रतापसिंह शिवसिंह ९ वजेतिह जैससिंह प्रेमसिंह १० रावतसिंह सुजाण धनसिंह ६ गुमानसिंह प्रतापसिंह १० उमसिंह **अज्ञीत**सिंह महोयतसिंह गलंसिह

नोट-नं. १० पाटवी भोमसिंह को मूलसिंह नामका एक पुत्र है. नं. १ खेमराज व नं. २ केशवदास यह दोनों, महाराव रायसिंह का निंवज के पृथ्वीराज ने चूक किया, उस समय महाराव को सेवा में काम आये थे. इस जागीर में राजहक आठआनी चटवारा से वसूल होता है. २७ वंशवृक्ष मणादर के वजेसिंह का छोटा पुत्र नं है वाला अर्जुनसिंह का.(जागीर नहीं है राजपूत होगया.) १ अर्जूनसिंह ( मणादर के बजाबत बंदावृक्ष में नं. है वाला ) इसकी ओलाद मायल व वासहा परगने सांयपुर में थी, अब कहां चले गये है पत्ता नहीं. रत्नसिंह वाधसिंह ४ नेतसिंह मेयसिंह रघंसिंह हाथीसिंह नीवसिंह ५ जुनारसिंह ६ मानसिंह नवसिंह पश्चिह अमरसिंह पहाडसिंह गलंसिंह ७ रपसिंह उमसिंह ८ ओर्टसिंह वनेसिंह ८ अचलसिंह १ ९ चमनसिंह १८ वंशारक्ष देखदर परगने झोरा के डुंगरावत हरराजीत पांती नं. ? १ मानसिंह ( मणादर वंक्षवृक्ष नं. १ में नं. २ हरराज का पुत्र नं. ३ वाला ) औ. मां. देलदर पांती नं. १ केशरीसिंह मेघसिंह ३ ईश्वरदास **४ रूपंसिंह ( पांती नं. २ )** ४ नारबान ( पांती नं. १) ५ अमरसिंह करणसिंह ५ जयसिंह (पाती नं. ३) केश्चरास देवीसिंह सरदारसिंह कलसिंह ६ किशनसिंह कुशलसिंह ८ अभयसिंह ८ मालसिंह बलवन्तसिह ९ विद्यारीदास ९ कुश्रुसिंह ९ अनोपसिंह १० नवर्लसिंह र धीरसिंह १० प्रेमसिंह रायंसिंह ११ तर्ज्तसिंह ११ ग्रुमानसिंह ११ बहादुरसिंह ११ लक्ष्मणसिंह (मीजूदापाटवी) ११ समरथसिंह ११ रावतसिंह ११ परवतसिंह **शिवसिंह** हटेसिंह जयसिंह 47

नोट—देलदर की जागीर में नं. ४ नारखान व नं. हैं रूपसिंह को दो पांती थो, वादमें नं. ४ नारखान के पुत्र नं. ५ अमरिसंह व नं. हैं जयसिंह दरिमयान पांती नं. १ की जागीर तकसीम हुई, जिससे नं. हैं जयसिंह की पांती नं. ३ कहलाई गई, और पांती नं. १ व पांती नं. ३ के अलग अलग हुकमनामे, वि. सं. १८८६ के पहिले से होने लगे,

पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी नं. ११ तक्तिसंह है जिसके इन्द्रसिंह, मोहवतिसंह, पहाडिंसह, नामके तीन पुत्र है. इस पांती में राज्यहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है.

१९ वदाचृक्ष देलदर परगने झोरा के डुंगरावत हरराजोत पांती नं. ३ १ जयसिंह (वंशवृक्ष नं. १८ देलदर के हरराजीत में नं. १ वाला) ओ. मां. देलदर पांती नं. ३



नोट-देलदर पांती नं. ३ का मौजूदा पाटवी हिम्मतसिंह है जिसके मोतीसिंह, व कृष्णसिंह नामके दो पुत्र है. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी बटवारा से वस्ल होता है.



```
७ शार्दुलसिंह ( चलू वंशायुक्ष देलदर परगने होरा के तुंगरावत हरराजीत पांनी नं. २ ).
                          कृष्णसिंद
                                     ८ करणसिंह
                                                   ८ भावसिंह
             जुदारसिंह
८ पाचमित
                          ९ भोकलसिंह १ भीमसिंह
े जामनसिंह (मीजूदा पाटची) १ पीधसिंह की नतिसह १ नायुसिंह

× र
 र द्वाधीमित (पन्द वंदापृथ देलदर परगमें झोरा के दुंगरावत दरराजीत पांती नं. २ में नं. १ दपसित का पुत्र.)
              ४ मधामनिह
                        गलायनिष्ट
                                                                                 जोधसिंह
                                                     ५ गामसिंह
     गाद भाषा
६ भृत्रसिंह
                                                  नवसंसिष्ट
                                                               ओगसिंद
                                           ं।
चन्द्रसिद्द
४
                                                                               धूलसिंह (गोद गया)
             –देलहर पांती नं. २ में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है.
                २१ वंज्ञवृक्ष छोटालोटीयाटा परगने झोरा के हुंगरायत हरराजोत.
      १ ब्याबीर ( यदायुक्त में १ मणादर में म. २ टरराम का पुत्र में है याला.)
                                             रामदाम ( मृ. ने. गया. से. )
२ चंदगतिह
      1
४ भगा शिह
५ गांवितह
                                       अदर्गित सालमंतिह
                                                             ९ भूगसिह
७ सुसामगित
                                                     (गोद आया | देलदर पांती न ३ में से )
                                                             १० फलसिंह ( भीजूदा पाटवी )
```

नांट-इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वस्ल होता है.

**€000000000000000** 

# प्रकरण १६ वां

# डुंगराक्त के गांगाकत.

१ वंदावृक्ष जेलां परगने मगरा के गांगावत पांती नं. १.



नोट—जेलां पांती नं. १ में मौजूदा पाटवी जोरसिंह है. इस पांती में राजहक आठ आनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ३७९) दाखिल करनेका ता. १७ जून सन १९२३ ई. के ठहराव से तय हुआ है.

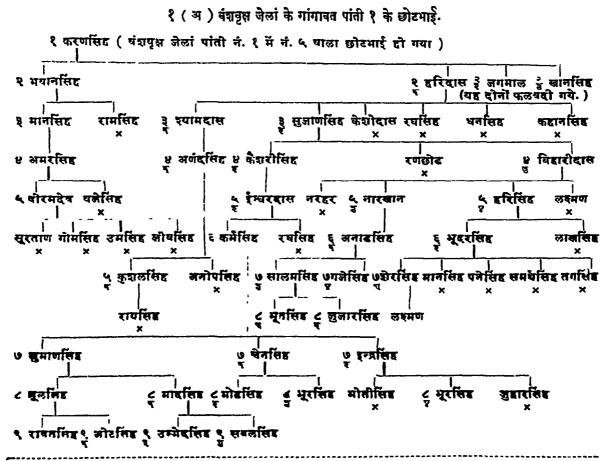

२ वंशकुक जेलां परगने मगरा के गांगावत पांती नं. २.





२ ( अ ) वंशवृक्ष जेलां परगने मगरा के गांगावत पांती नं. २ के छोटभाई.



नोट—जेलां में दूसरी पांती का पाटवी नं. १० वजेसिह है. इस पांती में राजहक आठआनी, नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ३३४) वसूल लेनेका, ठहराव ता. १७ जून सन १९२३ इस्वी से तय हुआ है.

इस गांव के गांगावत राजपूतों को फलवदी गांव की हद में काइत करने का हक उपर्युक्त ठहराव से मिला है. रियासत के दफतर से मालूम होता है कि जेलां के गांगावत छोटभाई पांती नं. १ के वंशवृक्ष में गजेसिंह को नमक आदि जागीर हक में हिस्सा मिलता है, लेकिन उसके नामका हुकमनामा न होनेसे, उसकी अलग पांती दुर्ज नहीं की है.

१९२ पर)

ह यंद्रायुक्ष फलवदी परगने मगरा ( पहे श्री वेजनाथजी महादेवः ) के गांगावत.

फलबदी गांव श्री वेजनाथजी महादेव का है, लेकिन उस गांव की हिफाजत का जिम्मा जेलां के गांगावनों के तरफ होने से, यह गांव की हिफाजत के वास्ते जेलां पांती नं. १ के छोटभाई के वंशपृक्ष नं. के में नं. ई जगमाल व नं. ई खानसिंह गये थे. खानसिंह की ओलाद वाले वाद में इलाके गैर में चले गये थे, जिससे पाटवी गांगावत जगमाल को ओलादवाले है. इस गांव में महादेवजी का आठआनी हक ता. १९ जून सन १९२३ इस्वी के ठहराव मुआफिक चटवारा सें वसूल होता है.

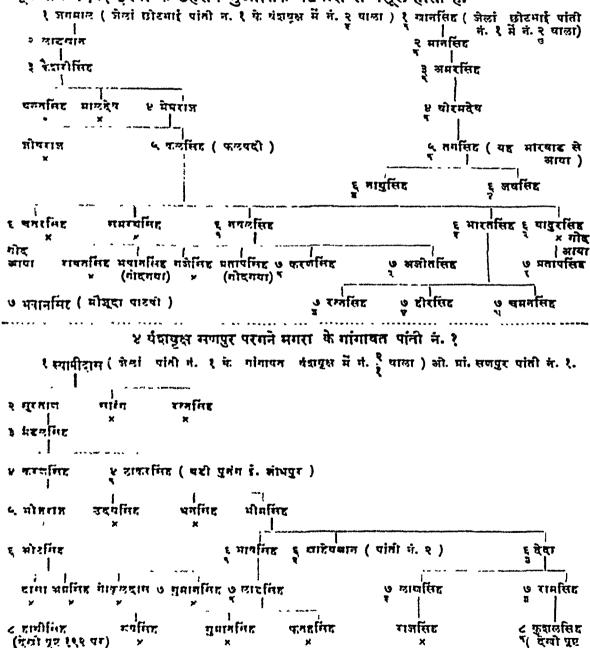

नोट-ईस पांती का मौजूदा पाटवी नं. १३ भीमसिंह ने ता. १४ जुन सन १९२३ ई. के ठहराव से रू ६२१) सालाना राज्यहक की आठआनी के दाखिल कर ने का, नकद लगान के कानून मुआफिक तय किया है.

# ५ वंशावृक्ष सणपुर परगने मगरा के गांगावत पांती नं. २ १ साहेवखान (वंशवृक्ष नं. ४ सणपुर पांती नं. १ में नं. ६ वाळा ) ओ. प्रां. सणपुर पांती नं. २ २ देवा नयसिंह निहारीदास - श्वावदान श्वलवन्त वीरभाण प्रेमिसिंह सीवसिंह नाशुसिंह ४ माहसिंह - प्राम्दान ५ अवसिंह मानसिंह - प्राम्दान ५ अवसिंह मानसिंह - प्राम्दान ५ अवसिंह भोमसिंह ६ वनसिंह - प्राम्दान ५ प्रत्निंह भोमसिंह १ वनसिंह - प्राम्दां ५ प्रत्निंह भीमसिंह १ वनसिंह - प्राम्दां ५ प्रत्निंह भीमसिंह १ वनसिंह - प्राम्दां ५ प्रत्निंह भीमदिंह प्राप्ति नं. १ से ) - प्रत्रिह (मीजूदा पाटवी)

नोट—सणपुर पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी नं. ९ चतरसिंह है. इस पांती में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालान रू. ५२४) लेनेका ठहराव ता. २७ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है. इस ठहराव में पांती नं. २ का ओ. प्रां.

स्यामीदास गांगाओत की जो लिखी है, वह गलती से लिखी गई है, क्यों कि वह जागीरदारान के कानून से खिलाफ है, वाकेही इस पांती का ओ. यां. साहेबखान भीमसिंहोत है.

खास नोट—सणपुर के गांगावतों को यह गांव वि.सं. १६७२ में, महाराव रायिसह ने दिया था, वाद में वि. सं. १८८६ में 'राणेरा' व वि. सं. १९२५ में करजाल, का खेडा, यह दोनों खेडे आवादी के लिये दिये गये, सन १९२३ ई. में सणपुर की दोनों पांती वालों से जो ठहराव हुए हैं, उनमें जो रकम राज में दाखिल करने की ठहरों है, उसमें करजाल खेडा की रकम सालाना, दोनों पांती की मीलाकर रू.५०), और राणेरा खेडा के सालाना रू. ५०) पन्द्रहसाल के वासते मुकरर है, वाद में सोलहवे साल से करजाल के रू.१००) व राणेरा खेडा के रू. ८०) राज्यहक के लेने के है, और उसके वाद नकद लगान के कानून मुआफिक रकम वहेगी.

### ६ वंदावृक्ष पडीपुनंग इलाके जोघपुर के गांगावत.

यह गांव ठाकरितह (सणपुर पांती नं. १ का वंशवृक्ष नं. ४ में नं. ३ मंडल का पुत्र) को सिरोही रियासत से दिया गया था, मगर वाद में जोधपुर रियासत के तरफ चला गया. वडीपुनंग के गांगावतों में, १ ठाकरितह से क्रमशः २ नृसिंह, ३ गोवसिंह, १ अणंदिसंह, ५ वीरमदेव, ६ भूतिसंह व ७ खुमिसंह, इस मुआफिक पाटवी हुए, इस समय मांजृदा पाटवी नं. ७ खुमिसंह हैं।



## प्रकरण १७ वाँ।

# डुंगरावत के मेदावत.

ठिकाना पाडिन वंशवृक्ष में नं. २ हुंगरसिंह का पुत्र नं. हैं भेदा से 'भेदानत' कहलाये गये. भेदा को ग्रुट्स में 'राडनर' की जागीर मिली थी, यह श्री सारणेश्वरजी महादेव के मन्दिर का रक्षण करने में काम आया, इसकी ओलादनाले को 'मुडारा' की जागीर (जो इस समय में जोधपुर रियासत में है ) मिली, बाद में 'कोलर' का पहा मिला, और फिर छूट गया, अखीर में नं. ९ राजसिंह को 'चूली' की जागीर रियासत से इनायत हुई.

१ वंदावृक्ष चूली परगने खूणी के भेदावत पांती नं. १. १ मेदा ( वंशवृक्ष ठिकाना पाडिय में नं २ द्वंगरसिंह का प्रत्र नं 🤰 याला ) <u>२</u> लालसिंह ( मुंदारा व बाद में इसकी ओलादबाले पिन्डबारा व तेलपुर आदि गांबों में है. ) ३ रत्नसिष्ठ धु वंगारसिंह ( इसकी ओलांद वाले जीधपुर रियासत में चलेगये. ) ४ हेर्मसह ६ कोगीदास कहामसिंह ७ देदा ८ तेनसिंह ९ राजसिंह (ओ. ग्रां. चूली पांती नं. १) अणंदसिंह ९ अजनसिंह १० माइसिंद ११ डुंगरसिंह भीमि र(देखों पृष्ट १९५ पर) × भीमसिष्ट सूरताण मालदेव (देखी पृष्ट १९५ पर) ×



(देको पृष्ट १९६ पर)

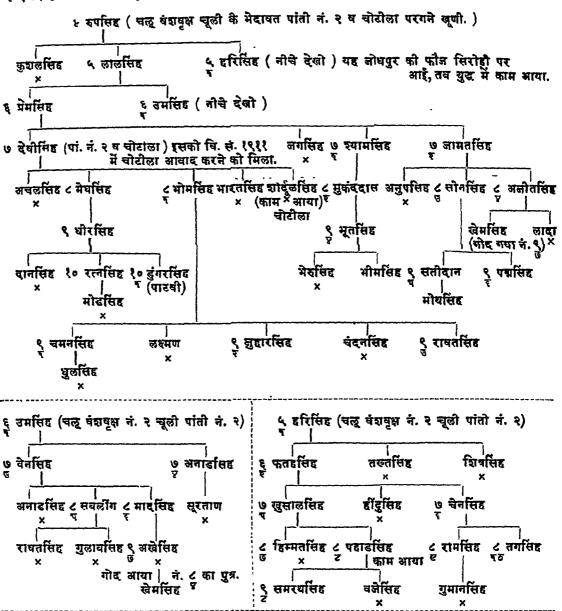

# चूली के मेदावतों का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ भेदा के पिता डुंगरसिंह को 'राडवर 'मिला था, वहांपर यह रहा, और (पाडिव वंशवृक्ष में नं. १ वाला ) तेजसिंह को 'ओडा 'की जागीर मिलने से वह ओडे गया. भेदा सारणेश्वरजी में काम आया.

नं. २ रायधर राडवर में था, और इसका भाई लालसिंह को ' मुडारा ' की जागीर मिली, वाद राडवर छूट जानेसे, दोनों भाईओं की ओलादवाले मुंडारा गांव में चले गये.

नं. है लालसिंह की ओलाद वालों में, एक भाई कला की ओलाद वाले पिन्डवारा के राणावत के पास जागीर मिलने से रहा, दूसरा कर्मसिंह को तेलपुर की जागीर मिली व तीसरा तेजमाल को 'छोटी पुनंग' (छोटी पुनंग गांव वर्तमान समय में जोधपुर रियासत के तरफ है, लेकिन उस जागीर के ठाक्कर तेजमाल की ओलाद वाले हैं ) की जागीर मिली, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.

नं. ४ हेमसिंह उर्फ हामा प्रसिद्ध पुरुष हुआ था, मूतानेणसो की ख्यात में लिखा है कि इसने 'पालडी ' के देदा देवडा को ( इस देदा के नामसे डुंगरावतों में ' देदावत ' शाखा हुई है, जिसको ओलाद में ' नांवी ' इलाके जोधपुर के देदावत है. ) मारा था. हेमसिह को महाराव मानसिंह ने मारा था, इसके विषय में प्रख्यात कवि आढा दुरशा ने कहा है कि,

- " अतुली बल अकल न सकीया आंगम साजे सु तण निरो हो सार. "
- " हामी अरयद राय हेरीयो जवरा हेरू फेरिया ज्यार. "
- " सिराहीया साथ कुण सा'व्रत हामा वानी त्रीर हक. "
- " काया कुटे बनो जरी काल काला सिर आया कटक. "
- " रिणरीधल छपरी रतनावत में गढ में मजरूप घणा "
- " मोदतणा दल पहल पैलिया तो दल आया मान तणा. "
- " मान राव हामी मारिवा केवा मागण कटक करे. "
- '' पग पग आवंतां प्रसण भीच न हुतो पगां भरे. '

पाया जाता है कि यह वीसलपुर के लखावत कल्याणसिंह ने, जब सिरोही की गदी का कब्जा किया, तब उसकी सेवा में उपस्थित था, और जब महाराव सूरताणसिंह के साथ, कल्याणसिंह का कालंद्री में युद्ध हुआ, तब कल्याणसिंह की सहायता में इसने युद्ध किया है, यह मुडारा गांव में काम आया.

नं. १ खंगारसिंह की ओलाद में क्रमशः नं. २ आसराज, ३ करणसिंह, ४ खानसिंह, ५ धनसिंह, ६ सामन्तिसह, ७ रघिसह, ८ जगन्नाथ, ९ माहसिंह, इस मुआफिक हुए, और माहसिंह के तीन पुत्र नं. १० सूरतिसह नं. १० अमरिसेंह, व नं. १० चतरिसंह है, वे इलाके जोधपुर में रहते है.

नं. ५ जीवसिंह के भाई नं. ैं नारायणदास, नं. ६ सांगा, व नं. ६ साकरसिंह, यह तीनों भाई 'कोलर' में काम आये.

नं. है रावतितह, वीसलपुर के लखावत कल्याणिसह की सेवा में था. यह हुंगरावत वजेसिंह को 'इडर 'से आते हुए, रोकने के लिये चीवा खेमराज के साथ गया था, जहांपर हार खाकर जख्मी हुआ, इस विषय में कवि ने कहा है कि,

<sup>&</sup>quot; दन घर छगां देखियो राखे जतने राव, खीवो ने रावत खडे दोखीयां देसां दाव. "

<sup>&</sup>quot; फांकल जी रावल फरां बजातणा सूग बोल, कलांज चढीयो जोर कर तहां वजपल खग तो ज. ''

<sup>&</sup>quot; विष विष खागां वानीयो कांकल जो करणा, मूण खेमा रायत सपढ वनमल सुं वहणा."

- " वजमल अरी बखंडणो वहतां थे वजपाल, छीवो खीमो साजीयो वेरज लिघो वाल. "
- " पढीयो रावत पागती हद कीपी हथवाह, वाह केहतां वाहीई अणवध करे उपाह. "
- " गडयल खाए रावत गीयो जोए जोए सूरा जात, क्षत्री केइक साजीया बजा कलारी वात. "

जविक कालंद्री में युद्ध हुआ, तब फिर रावतिसेंह उस लडाई में कल्याणिसेंह की सहायता में रहा, बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि वह 'छोटालोटीवाडा ' गांव में काम आया, लेकिन रघु नामके किन ने, जो दोहे हुंगरावत स्र्रिसेंह काम आया उस विषय में कहे है, उनसे मालूम होता है कि, यह उस लडाई में मारा गया, जिसके लिये किन कहता है कि,

" काले रामायण कियो पहेलो खेमी पाड, पछेज रावत पाडीयो रंग हो जीतो राड "

नं. ७ देदा 'पाळडी 'में काम आया, और उसका पुत्र, नं. ८ तेजसिंह गांव 'वासांडे 'काम आया.

नं. ९ राजिंसह तेजिंसहोत को 'चूली' गांव की जागीर मिली, जिसके बाद लिखने काविल इतिहास नहीं है.

(नोट) चूली गांव की जागीर में पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी भाणसिंह है, उसके हेमसिंह व पुलसिंह नामके दो पुत्र है, जिसमें पुलसिंह नं. १ लाखिंह के गोंद गया. इस जागीर में दूसरी पांती का पाटवी (वंशवृक्ष नं.२ में) नं. १ हंगरसिंह है, जिसके तरफ 'चूली ' की दूसरी पांतो के साथ, 'चोटीला ' गांव आवादी के लिये दिया हुआ था, लेकिन चोटीला गांव, खालसा राज में रखकर, ता. १३ मई सन १९२३ ईस्वी के ठहराव से, हुंगरसिंह को राडवर गांव में रू ३००) की जागीर पार्टीशन के कानून सें आवगी देकर, उस राडवर की पांती का, इस हुंगरसिंह को ओ. ग्रां. ठहराया गया है, और चूली की पांती में, राज्यहक आठआनी की रकम पांती नं. १ के पाटवी भाणसिंह के शामिल, ठहराव नं. ७१४ ता. १७ मई सन १९२३ ई. से नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ६९६) लेनेका दोनों पांती का तय हुआ है.

### रे वंशवृक्ष गोडाणा परगने खूणी के भेदावत.

गोडाणा गांव, वि. सं. १९०९ में भेदावत कहानसिंह कलसिंहोत चुलीवाले को रियासत से आवादी के वासते दिया गया, बाद में कहानसिंह का बडा पुत्र नवलसिंह गोडाणा गांव में गया, और दूसरे पुत्र, चूली गांव में रहे.



नोट-इस गांव का मौजूदा पाटवी शिवनाथसिंह है. इस गांव की ओ. यां. कहानसिंह कलसिंहोत है. इस जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १६७) लेनेका ठहराव नं. ७१० ता. ८ जुन सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

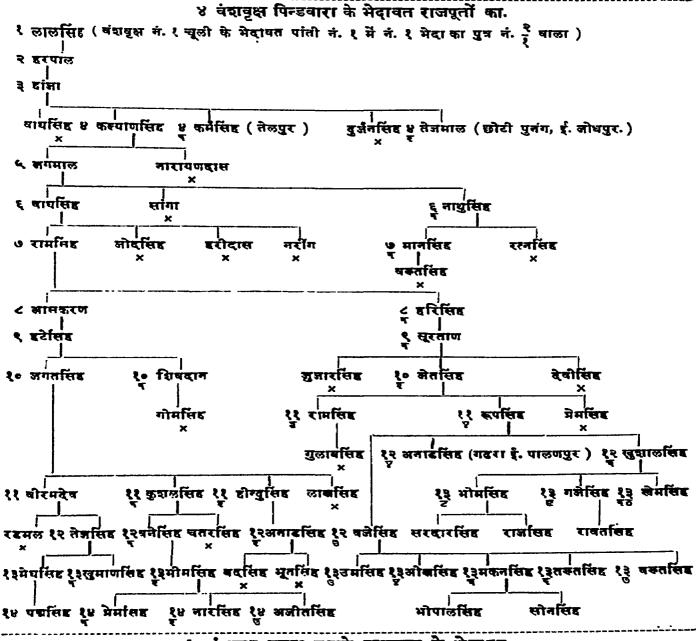

५ वंशवृक्ष गढरा इलाके पालणपुर के भेदावत.



मिला. यह बहुत मौजिज राजपूत था. रियासत सिरोही व मेवाड की सरहद तय हुई, उसमें सिरोही रियासत की अच्छी सेवा इसने बजाई थी.

६ वंदावृक्ष तेलपुर परगने पिन्डवारा के भेदावत. ( राजपूत दावे. )

तेलपुर गांव पिन्डवारा के भेदावत राजपूतों का वंशवृक्ष नं. ४ में नं. हैं कर्मसिंह को जागीर में था, लेकिन वि. सं. १७८५ में पाडिव के ठाकुर ने, रावतिसंह (देखों नं. हैं) को चूक करके मारा, और नकुब राजपूत जो उसका प्रधान था, उससे गांव छीन लिया, जिससे भेदावत राजपूत 'राजपूत दावे' इस गांव में रहे हैं. इस्वी सन १९२३ में पाडिव ठिकाने के साथ नया ठहराव हुआ, उसमें यह गांव खालसे हुआ हैं.

१ कर्मे(सिंह ( पिन्डवारा के भेदावत राजपूत वंशवृक्ष नं. ४ में नं. ४ वाला. ) २ दूर्जनसिंह ३ भीमसिष्ट धुरावतंसिंह (पाडिव ठाकुर ने मारा) **४** राजसिंह ५ हरिसिंह रामसिंह कैशरीसिंह ५ स्पर्सिष्ठ ६ वस्तसिंह ७ समामसिंह ७ खेमराज शिवसिंह खेतसिंह ८ हुंगर्सिंह दुजैनसिंह नीवराज ९ खुसालसिंह पर ९ दानंसिंह १६ ८ रामसिंह गलसिंह ८ जालमसिंह ९ मताप्सित पूतकंतसिंह पूसोनंसिंह पूधोर्शसिंह पूसवलंसिंह पूतेर्जसिंह मुकन्दसिंह अजीतितिह **१**० जामतसिंह रघसिह ९ मेमसिंह ९ नवलंसिंह मर्गसिह नगतसिंह

७ वंशवृक्ष छोटी पुनंग इलाके जोवपुर के भेदाबत.

पिन्डवारा के भेदावत राजपूतों का वंशवृक्ष नं. ४ में नं. है तेजमाल को छोटीपुनंग गांव की जागीर, सिरोही रियासत से मिलो थी, वाद में यह गांव जोधपुर की रियासत के तरफ गया. छोटी पुनंग के भेदावतों में नं. १ तेजमाल से क्रमशः २ कर्मसिंह, ३ सतीदान, ४ मूपतिसंह, ५ नाहरखान, ६ रघिंह, ७ केशरीसिंह व ८ गोदिसंह पाटवी हुए. गोदिसंह के तीन पुत्र ९ अनाडिसंह, है जोधिंसह, ई चेनिसंह पाटवी की ओलाद वाले है.

#### प्रकरण १८ वां.

## मालणका खुंगरावल.

ठिकानां पाडिव वंशवृक्ष में नं.२ डुंगरसिंह के पोता मालदेव से मालणवा कहलाये गये. १ वंशवृक्ष वीरवाडा परगने पिन्डवारा के मालणवा डुंगरावतः

१ जांज्या (वंशवृक्ष ठिकाना पाडिव में नं. २ द्वंगर्रासंद का पुत्र नं. ३ वाला ) २ मालदेव ( मालणवा कहाये. ) इसने मालणु गांव बसाया. ३ वायसिंह ४ रडमंग ५ तेजंसिंह ६ रायमल ७ कर्मलिंह (वीरोली) हु ७ श्यामलदास ८ इश्वरदास ९ दयालदास **१**० करणसिंद (सीवेरा.) १० जगतसिंह ओटसिंह ११ देवीसिंह १२ ओपसिंह (बीरबाडा) १२ अखेसिंह (छोटमाई देखो पृष्ट २०२ पर) १२ माहसिंह । (मालणु) १३ चतरसिंह १४ जोरसिंह पद्मसिंह तेजसिंह जालमसिंह जामतिसिंह दोलतिसिंह समामसिंह रू४ गलालिसिंह १४ मेमसिंह

× × × × (देखी पू. २०२ पर) भोपालसिंह १५ वदसिंह × (काम मोपालसिंह अनाडसिंह १५ अमरसिंह कहानसिंह (काम माया वि. सं. १८७० में) १६ सुरंजमल १७ मेचसिंह चेनसिंह १७ अवलसिंह १७ देवीसिंह प्रतापसिंह समर्थसिंह × (मीजूदा पाटबी)

१ ( अ ) वंत्रवृक्ष वीरवाडा परगने पिन्डवारा के डुंगरावत माळणवा छोटपाई



? (आ) वंश्वरक्ष वीरवाडा परगने विन्हवारा के मालणवा छोटमाई.

🤾 अखेनिह (वीरवाडा के मालणवा वंशवृक्ष नं. १ में नं. ११ देवीसिंह का पुत्र नं. १२ वाला ) छोटमाई 🦪



नोट—वीरवाडा गांव का राजहक जो आठआनी लगता है, वह महाराव शिवसिंह ने श्री बामणवारजी महाराज के मन्दिर को अर्पण किया है. नं. २ सालदेव ने मालणु गांव बसाया था, जो गांव जोधपुर रियासत के साथ सिमा निकाल ने के फैसले में, जोधपुर तरफ चला गया.

नं. १३ वस्तिसिंह के समय में भारी दुष्काल पड़ा था, उस समय इसने अपना अनाज का कोठार अपनी प्रजा को अपण करने से किसी किव ने कहा है कि—

" दर्गाओं मरुपर देश, यक हाले मालवे; वीरवाडे वगतेस थांभी दीवां देवडा. "

नं. १६ वदसिंह व वंशवृक्ष १ (आ) में नं. ३ वाला जगतिसह, पाडिव के हुंगरावतों के साथ, वि.सं. १८७० में वाद हुआ उसमें काम आय थे, दंतकथा में कहा जाता है कि मालणवा देवडा ने, रामावतों के उपर हमला करके उनकी पोल के किवाड ले आये थे, जो अब तक वीरवाडे में मौजूद है.

वंशवृक्ष नं. १ (आ) में नं. है कुशलसिंह की ओलाद वाले वि. सं. १८७८ में सवरली गांव म थ, लिकन नं. है रत्नसिंह वि सं. १८९१ में नाओलाद होने से, सवरली गांव खालसे हुआ, जिससे नं. है राजसिंह की ओलाद वाले वीरवाडा में आवाद हुए है. इस गांव में आठआनो राजहक जो बामणवारजो महाराज के देवस्थान के तरफ जाता है, उसकी वसूलात बटवारा से होती है.

२ वंशवृक्ष वीरोली परगने पिन्डवारा के मालणवा (नाओलादी से खालसा) पाटवी.



नोट-नाओलाद होनेसे वीरोली गांव खालसे राज हुआ.

३ वंशवृक्ष सोणवाढा परगने पिन्डवारा के मालणवा. राजपून दावे.







नोट-इस गांव में पाटवी अजेतिसह मौजूद है, और गांव आबादी की खास शर्त से जागीर में है, जिसमें राजहक आठआनी बटवारा से वसूछ होता है, अजेतिसह को शिवनाथिसिंह नामका एक पुत्र है.

७ वंदावृक्ष पालडी परगने खूणी के मालणवा राजपूत. (राजपूत दावे)
१ अजबसिंह (वंदावृक्ष नं. ३ सोणवाडा के मालणवा राजपूत में नं. ४ वाला नं. ३ सोधिंह के पुत्र) राजप्त दावे. पालडी गये.
१ दुर्जनिसिंह

- प्रमुद्दिह

५ मुद्दिह धीरसिंह ६ मुक्तन्टिसिंह
६ होरसिंह कलसिंह ६ खुसालसिंह ६ प्रमिसेंह

८ वंशवृक्ष बीरोली परगने पिन्डवारा के मौजूदा मालणवा राजपूत. (राजपूत दावे.) वीरोली गांव, वंशवृक्ष नं. २ वीरोली के मालणवा में नाओलादो होनेसे खालसा राज हुआ था, बाद में सोणवाडा के मालणवा राजपूत वंशवृक्ष नं. ३ में नं है साहेवखान का तीसरा पुत्र जुजारसिंह को, वीरोली आबाद करने को रियासत से दिया गया, मगर आवाद नहीं होनेसे खालसा राज रहा, लेकिन साहेबखान की ओलाद वाले वीरोली गांव में राजपूत दावे रहते हैं.

१ साहेबखान (सोणवाडा के मालणवा चंद्यवृक्ष नं. २ में नं. ४ वाला) राजपूत दाये.

अणदांसह २ केद्यारीसिंह २ जुजारसिंह (घीरोली आवादी के चास्ते मिला था) २ दोलतसिंह

२ नाशुसिंह विचसिंह जसवंत ३ देवीसिंह हींदुसिंह चनेसिंह

२ नाशुसिंह विचसिंह जसवंत ३ देवीसिंह हींदुसिंह चनेसिंह

२ प्रान्तसिंह चतरसिंह ४ जालमसिंह ४ ज्ञुवानसिंह भारतसिंह ४ जनाडसिंह ४ वदसिंह ४ गेनिसिंह

२ प्रान्तसिंह जुठसिंह ५ कहानसिंह ५ सालमसिंह ५ घाटूलसिंह ५ गलसिंह ५ दुजैनसिंह सवलसिंह मानसिंह ५ वेरीसाल

२ प्रान्तसिंह जुठसिंह ५ कहानसिंह ५ सालमसिंह ५ घाटूलसिंह ५ गलसिंह ५ दुजैनसिंह सवलसिंह मानसिंह ५ वेरीसाल

२ प्राव्तसिंह तक्तसिंह रावतसिंह

८ (अ) वंशरक्ष वीरोली के मोजूदा मालणवा राजपूत ( राजपूत दावे ) वीरोली में व सरवली में भी है.



९ वैशारक्ष मूरी परगने पिन्डवारा के मालणवा (नाओलादी से खालसा) व उनकी ओलाद सवरली में है, वह मालणवा राजपूत.

वंशवृक्ष नं. ३ सोणवाडा में नं. ५ वर्ष्तिह के पुत्र जीवसिह को मूरी गांव आवादी के लिये मिला था, मगर वाद में नाओलादी होनेसे खालसे राज रहा. जिवसिंह का एक पुत्र नं. १ सवाईसिंह सवरली चला जानेसे, उसकी ओलाद वाले सवरली गांव में राजपूत दावे मौजूद है.



#### १० वंशहक्ष सीवेरा परगने पिन्डवारा के नालणवा पांती नं. १

सीवेरा की जागीर मालणवा करणसिंह को मिली थी, करणसिंह के पुत्र जगतसिंह: व जयसिंह सीवेरा में रहे. जगतिंह के पोते से इस जागीर में दो पांती हुई. करणसिंह के पुत्र जोधिसह को आंवली गांव मिला था, जिसकी ओलाद न होनेसे, आंवली गांव खालसा राज हुआ है.

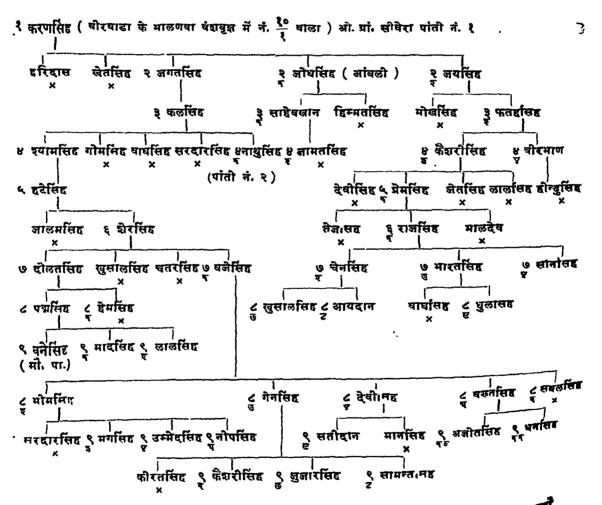

नोट-इस पांती में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. मौजूरा वटवी वनेसिंह के १ पृथ्वीराज व २ भूरसिंह नामके दो पुत्र है.

#### चौहान क्षुष्ट फल्पडुम.

#### नं. १२ वंदावृक्ष सीवेरा परगने पिन्डवारा के मालणवा, पांती नं. २



नोट-इस पांती में जीवसिंह मौजूदा पाटवी है, और राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है.

कनं. १ गुमानसिंह नाओछाद गुजरे है. जोकि चहुआ की पुस्तक में जीवसिंह के छोटे भाई कैशरीसिंह को, नं. १ गजेसिंह के गोद जानेका छिखा है, परन्तु वह राज से मंजूर नहीं हुआ है, और यह भी कहा जाता है कि, कैशरीसिंह नं. १ गजेसिंह के गोद नहीं गया, छेकिन नं. १ गुमानसिंह जो इसी साल में गुजरा है, वह उसके गोद गया था.



## प्रकरण १९ वां.

## कीतावतः व मामावली के गोसलावत देवडा.

सिरोही राजकुल वंशवृक्ष में नं. ४ वाले महाराव लूंमा के पुत्र दुवा से, चौथी पुस्तपर 'कीर्तिपाल' हुआ, जिससे 'कीतावत,' और दूसरा पुत्र 'चाहह ' के पुत्र 'गोसल ' से 'गोसलावत' कहलाये गये, गोसल की ओलाद वाले को, मामावली की जागीर मिलनेसे, वे ' मामावला देवडा ' भी कहे जाते है.

? वंशवृक्ष कीतावत देवडा पामेरा में (राजपूत दावे.) र दुदा ( राजकुल सिरोही देवडा चींडान वंशवृक्ष में नै. ५ वाला ) र म्लसिंह र मांद्रण ४ कोतीपाल ५ लालसिंह (सणदरा द्रां. जोधपुर में ) शंकरसिंह ५ द्वा भवानसिंह भीमसिंह ५ देवकरण ५ सांगा ( ह्युपाहा द्रें ) ४ १ ४ ४ १ विकाल १ जोधवर) मेवाह में ) ७ सरताण (टीकरा) ८ वणवीर कांधल ९ भगवान समाण रामसिंह ११ श्यामसिंह ११ अर्णदसिंह वक्तसिंह (नाओळादी से टोक्स बाळसे राम) बटेसिंह १२ मृतसिंह (पामरा) रानसिंह साहेबबान १३ शिरासह अना हसिंह खमाण १३ गलसिंह १४ वदसिंह १५श्वमानसिंह १४ अजीतसिंह १४ वरुतसिंह १५ चमनसिंह १५ रत्नसिंह

नोट-नं. १ दृदा के तरफ रोहीडा परगने के धनारी आदि गांवों की जागीर थी. नं. ४ कीर्तिपाल ने नि. सं. १४३० में, धनारी गांव के पास 'जालोकरा' नामक गांव

(जो इस समय वैरान खेडा है.) रावल ब्राह्मण को दिया था, वैसा रावलों के भाट की वहीं से पाया गया है, (ईस गांव में पुरोहित नारायणदास नामका मुसाहिब जो महाराव शिवसिंह के समय में था, और जिसने सिरोही रियासत की अच्छी सेवा बजाई थी, वह रहता था.)

नं. ५ लालसिंह को सणदरा मिला, जिससे उसकी ओलाद वाले वहां गये, बाद में वह गांव रियासत जोधपुर के तरफ जानेसे, उसकी ओलाद वाले 'भोमिये' कहलाये, जिसका वंशपृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. १ दूदा को परगने पामेरा का गांव टोकरा मिला था, मगर नं. १२ मालदेव जो पाटवी था, वह नाओलाद हुआ, और टोकरा गांव वैरान होगया, जिससे खालसा राज हुआ, बाद में नं. १२ भूतसिंह को, रियासत से पामेरा गांव में अरहट दिये गये, जिसकी ओलाद वाले, पामेरा गांव में राजपूत दावे रहते हैं.

नं. ई देवकरण को कांकेदरा मिला था, मगर बाद में इसकी ओलाद में, नं. ७ देवीसिंह उदयसिंहोत, अपने मामा राणावत दोलतसिंह विजापुर इलाके जोधपुर वाले के पास चला गया, जिससे उसकी ओलाद वाले विजापुर में रहे, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. 🕯 सांगा की ओलाद वाले मेवाड में लुधाडा गांव में चले गये, जो वहांपर विद्यमान है.





#### 🧚 यंदापृक्ष विजापुर इलाके जोघपुर के कीतावत देवहा.

र्षश्यम् मं. १ मं कीमायतों मं मं. रे देयकरण से कमज्ञाः २ कमैसिंह, ३ दीरसिंह, ४ लालसिंह, ५ इश्वरदास, ६ त्रह्यमिंह य ७ देयीसिंह पूप. देयीसिंह यि. मं. १७९० में विजापुर चिला गया, जहां पर उससे क्रमज्ञाः ८ गोहनिंह, ९ ह्याल्दाम य १० गायुनिंह हुए. जिनका परिवार



#### ४ वंदारक्ष मामावर्ला परगने पामेरा के गोसलावत. ( छोटभाई. )

सिरोही के महाराव लूंभा का पुत्र चाहड की ओलाद वाले के तरफ, डोडुआ गांव की जागीर थी, वाद में डोडुआ लूट गया, जिससे नं. ६ पीथिसिंह मामावली गांव में आया. सिरोही रियासत के पूराने दफतर से मालूम हुआ है कि, नीचे के वंशवृक्ष में नं वित्तिह, पीथिसिंह का तीसरा पुत्र था, तब भी उसकी ओलाद वाले, मामावली गांव की जागीर के पाटवी थे, वि. सं. १८५६ में (महाराव वैरीसाल के समय में) दृसरी पांती के वंशवृक्ष का नं. है वाला मुकुन्दिसह पाटवी था, और उसकी ओलाद वाले के नाम रियासत

से पाटवी का हुकमनामा होता था, वृसरे सब छोटभाई गिनेजाते थे, लेकिन सन १९२३ ई. के मई महीने में जो नया ठहराव हुआ है, उससे यह जागीर में दो हुकमनामा पांती कायम हुई है.

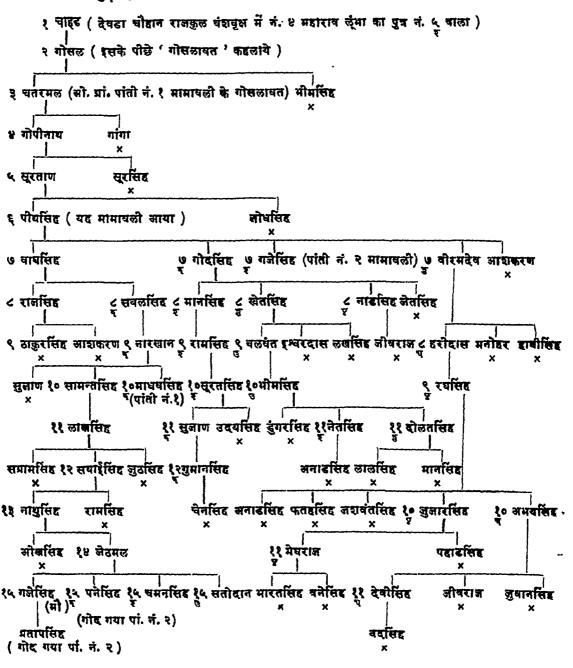

#### ५ वंशवृक्ष मामावली परगने पामेरा के गोसलावत पांती नं ?



नोट-मामावली पांती नं. १ का मोजूदा पाटवी नं. ६ शिवनाथसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआना नकद लगान के कानृन मुआफिक सालाना रु. १२२) लेनेका ठहराव नं. ६७६ ता. ८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

६ वंदावृक्ष मामावली परगने पामेरा के गोसलावत पांती नं. २

# १ श्लेसिट ( मांमायली पंशपृक्ष में. ४ में नं. १ पाला नं. ६ पीयसिंह का पुत्र ) ओ. मां. मांमायली पांती नं. २ २ वे.शारीनिंह २ संपत्तिह प्रतिह प्रतिह ३ स्रतीण ३ हरनाथ ३ धीहारीदास ×



नोट-मामावली पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी नं. ८ प्रतापिसह है. इस जागीर में राज्यहक आठआना नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १९८) लेनेका ठहराव नं. ६७५ ता. ८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

#### प्रकरण २० वां.

## वडगांमा, व वागडिया देवडा.

सिरोही राज्य स्थापन करने वाले विजलराय के पांच पुत्रों में, नं. हैं लूणकरण, (देखों राजकुल वंशवृक्ष में नं. हैं वाला) मंदार के मुगल के साथ युद्ध करने में काम आया था, जिससे मंदार उसके पुत्र तेजिसेंह को दिया गया था, बाद वि. सं. १३६० में आबु पहाड देवडा चौहानों ने कब्जे किया, उस समय तेजिसिंह ने, दलपत परमार (जो आबु के मालिक था.) को मारा, इसलिये वि. सं. १३६७ में जब चंद्रावती में महाराव लूंभा ने राज्यस्थान किया, तब आबु भी तेजिसेंह को दिया गया. तेजिसेंह के समय में आबु पहाड पर जो जो शिलालेख लिखे गये हैं, उनमें उसका नाम राजा के तौरपर लिखा गया है, जिससे इतिहास वेत्ताओं की यह राय है कि, तेजिसेंह महाराव लूंभा का बडा पुत्र था, इस विषय में इस पुस्तक के पहिला विभाग के प्रकरण २४ वां में सविस्तर अहवाल लिखा जा चूका है. लूणकरण के दूसरे पुत्र तिहणुक को वांकिडया वडगांम मिला था, जिसकी ओलाद वर्तमान समय में वडगांम में मौजूद है, वडगांम के नामसे तिहणुक की ओलाद वाले 'वडगांमा देवडा ' कहलाये गये हैं.

तिहणुक का वडा पुत्र देवीसिंह वडगांम रहा, और दूसरा पुत्र 'रावलसिंह' को धाका, धानेरा व सुराव आदि गांवों की जागीर मिली, वे गांव धानेरा पट्टी में 'वागड ' नाम के प्रदेश के नामसे मशहूर होनेसे, रावलसिंह की ओलाद वाले 'वागडिया देवडा' कहलाते हैं.

वडगांमा व वागडिया देवडों को, रियासत सिरोही से जागीरें मिली है, और वि. सं. १६३१ ( महाराव सूरताणिसह ) तक, वे सिरोही रियासत के तरफ थे, लेकिन जब कि लखावत करवाणिसिह ने, सिरोही की गद्दी सिसोदियों की सहायता से दबा ली, तब जालोर के मिलकखान को अपनी सहायता करने के वदले में, महाराव सूरताणिसेंह ने चार परगने दिये, उसमें एक परगना वडगांम भी था, जिससे वडगांमा देवडों का तालुक जालोर के खान से हुआ. जब की खान के हाथ से जालोर छूट गया, तब वडगांमा देवडों का तालुक जालोर के खान से हुआ. जब की खान के हाथ से जालोर छूट गया, तब वडगांमा देवडों का तालुक पुनः सिरोही के साथ हो गया, लेकिन वे लोग स्वतंत्र तौरपर अपना वर्ताव करने लगे, जिससे वि. सं. १७८७ में पुनः जालोर के राठौरों के तरफ गये. वर्तमान समय में वडगांमा देवडों का सिरोही रियासत में सिर्फ ' आकुना ' नामका गांव है, जो गांव महाराव सूरताणिसिंह ने, चांपराज नामका वडगांमा देवडा ने दताणी की लडाई में सेवा: वजाने से, वि. सं. १६४० में इनायत किया था. चांपराज की ओलाद वाले आकुना गांव में मोजूद है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

#### १ वंशारक्ष वडगांमा देवहा.



## उपर्युक्त वंशकृक्ष का लंक्षित इतिहास.

- नं. १ लूणकरण वहादुर राजवी था. इसने अपने पिता विजलराय के साथ वडगांम व मंदार के युद्ध में अच्छी वीरता वताई थी, जिससे इसके पुत्रों को महाराव लूंभा ने, मंदार व वडगांम पट्टे की जागीरें दी थी.
- नं. २ तेजसिंह का नाम आबु पहाड पर वि.सं. १३७८-१३८७ व १३९३ के शिलालेखों में मिलता है, और वह राजा था वैसा माना गया है. वडुआ की पुस्तक में लिखा है कि, तेजसिंह को अवल मंदार परगना, व साँचौर पट्टी के रेवाडा व पाल नामका पट्टा, (जिसमें १७ गांव है.) जागीर में मिला था. इसने झामटा, ज्यातुली व तेजलपुर नामके गांव, वशिष्ठजी के मन्दिर को चढाने का शिलालेख में उल्लेख किया गया है.
- नं. रे तिहणुक को वडगांम परगने के २६ गांव व धानेरा परगना मिला था. इसने वडगांम से बहुआ को सीख दी थी. इसकी ओलाद वाले 'वडगांमा देवडा 'कहलाये. इसकी राणी चावडीजी 'जीवांदे 'चावडा कांधल के पुत्र भाणसिंह की पुत्री थी.
- नं. ३ कान्हडदेव का नाम आबु पहाड पर वि. सं. १३९४ व १४०० के शिलालेखों में मिलता है. वर्तमान समय में आबु पर जो विश्वाद्यजी का मन्दिर है, वह इसके समय में बना था. इसकी मूर्ति अचलेश्वरजी के मन्दिर के सभामंडप में विद्यमान है, और इसने वीरवाडा गांव विश्वाद्यजी के मन्दिर को भेट किया था, ऐसा शिलालेख में उल्लेख हुआ है. इसको भी राजा होना माना गया है.
- नं. है रामसिंह के तरफ वडगांम परगना व स्णतरा परगने की जागीर रही, और उसका भाई नं. है रावलसिंह को वागड का परगना मिला, जिसकी ओलाद वाले बाद में 'वागडिये देवडे ' कहलाने लगे.
- नं. ४ सामन्तसिंह अपने पिता कान्हडदेव के पिछे गद्दी पर आये. इसने लूणोल, (लुहूणी) छापोल (छापुली), व कीरणथला (इस नामका कोई गांव सिरोही रियासत में नहीं है.) गांव विशय्जी के मन्दिर को भेट किये, ऐसा सि. रा. ई. के कर्ता ने अपनी पुस्तक में लिखा है. वडुआ की पुस्तक में इसका नाम भी नहीं है.

- नं. १ देवीसिह के तरफ वडगांम, झांखंडी, दहीपुरा आदि गांवों की जागीर रही, जिसकी ओळाद में वडगांम के मौजूदा ठाकुर है. देवीसिंह के बाद की ख्यात जिस वहीं में लिखी गई थी, वह वडुआ के हाथसे चली गई, और वडगांमा देवडों ने अपना अहवाल दूसरे +भाटों से लिखवाना ग्रुरु किया, वैसा कहा जाता है. इस समय में जोधपुर रियासत में वडगांमा देवडों की जागीरें, १ वडगांव, २ जोडवा, ३ राणीवाडा मोटा, ४ राणीवाडा छोटा, ५ झांखडी, ६ धामसेण, ७ रतनसिंह, ८ इंगरी आदि के पट्टे है. और वागडीया देवडों की जागीरें पालणपुर रियासत में है.
- नं. ई भोजराज के तरफ तेजाव गांव की जागीर थी, इसने व इसके पुत्रों ने दताणी की छडाई में अच्छी सेवा बजाने से, महाराव सूरताणिसह ने 'आकुना ' गांव वक्षा, बाद में इसकी ओछाद वाले, तेजाव छोडकर आकुना में आबाद हुए हैं, जो वर्तमान समय में आकुना में विद्यमान है.
  - नं. 🖁 शंकरसिंह के तरफ कोरां, दापां, झुझाणी, व कावीतरां आदि गांवों की जागीर रही.
- नं. १ अजेतसिंह के तरफ सुणतरा पहा के गांव धनाल, सुडा, राणीवाडा व रतनपुरा आदि जागीर में रहे, जिसकी 'वल' सिरोही में आती थी, लेकिन वि. सं. १८४६ से पालणपुर के तरफ चली गई. ( लालजीमल की वही से )

नोट-इस पुस्तक के लेखक ने वडगांम ठाक्कर को खुद निंबज मुकाम अपनी ख्यात भेजने को रुवरु में कहा था, लेकिन न आनेसे जोधपुर के वडगांमा देवडों के वास्ते ज्यादह नहीं लिखा गया है.

२ वैशबृक्ष आकुना परगने मगरा के चढगांमा देवडा पांती नं. १
१ भोजराज (वंशबृक्ष नं. १ वढगांमा देवडा में नं. १ वाला)
२ वांपराझ (ओ. मां. आकुनां पांती नं. १) भीमसिंह २ कमैसिंह (पांती नं. २)
२ तेजपाळ ३ रूपसिंह
४ राजसिंह (देखो पृष्ट २१७ पर)

<sup>4</sup> इस विषय में बहुआ छछमनसिंह का यह कहना हुआ पा कि, वहगांमा देवहें हमारे यममान है, और हमकों वंदाते थे, करीब एकसों वर्ष पर वहगांम मेरा वहाऊआ गया था, तब हमारी वहगांमा देवहों की प्रस्तक किसीने चूराछी, और बाद में वहगांमा देवहों के नाम छिलन का बंध हुआ. आछुना के वहगांमा देवहों की वंदाावछी हमने बढी मुश्केछी से खडी की, और उनके नाम छिले है.

नोट---वहगांव के ठाकुर शिक्शनर्मिह ने खेमत पर चढाई करके, वहां के ठाकरला कोली अननसिंह को मारा पा, उस विषय में कवि ने कहा है कि--

<sup>&</sup>quot; अपछरपूछे आय इही अजना मायुं कठे, घड रहा रण मांग श्विर ले गयी श्विद्दानीयो. "



नोट-इस पांती का माजूदा पाटवी नं. ११ सरदारसिंह है, जिसको शिवसिंह नामका एक पुत्रहे. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ३३८) लेनेका ठहराव नं. ७५४ ता. २९ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

55



नोट-आकुना पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी भूरसिंह है, इस जागीर में राज्यहक आठआना नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू २४९) लेनेका ठहराव नं. ७५५ ता. २९ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.



नोट—आकुना गांव के वशवृक्ष में जो जो नाओछाद गुनर गये, वे सब इसमें नहीं आये हैं, क्योंकि सिरोही के बहुए ने अभे बोपडे चले जानेसे, मौनूदा वडगांमा देवडों का वंशवृक्ष जजानी दिखापत करके छिला था. इस विषय में सिरोही रियासत के दफतर से तशदिक करते नीचे के नामों का पत्ता बहुआ से नहीं चछा, न आकुना के देवडों से उसका खुछामा मिछा. चिक बहुआ के प्रमुतक में इस वंशवृक्ष में दर्न हुए बहुतसे नाम नहीं थे, जो रियासत के दफतर से दर्न किये है.

र इसगांव में .वि. मं. १९०४ में शिवसिंह नामका पूरुप था, वह नाओलाद हुआ जिससे उसके गोद रत्नसिंह गया, जिमका हुकपनामा रु. ५१) ननराना लेकर रियामत ने कर दिया, लेकिन शिवसिंह किसकी ओलाद में था, वह पत्ता नहीं चला.

२ इसगांव में देवडा कलसिंह नामक था, जो नाओलाद हुआ था, जिससे उसकी पांती नं. १० सूरताण (पांती नं. १ वाले ) को वि यं. १९३२ में रियासत ने रु. २५) नजराना लेकर बसी, लेकिन कलमिंह किसकी ओलाद में था, उसका पत्ता नहीं चला है.

#### प्रकरण २१ वाँ.

## बोडा बौहान (सियाणा ई. जोबपुर)

सिरोही के राजकुल वंशवृक्ष में नं. है बोडसिंह उर्फ वोडा के नाम से 'वोडा चौहान' कहलाये गये. वोडा चौहानों की जागीरें रियासत सिरोही से व जालोर के सोनगरे चौहानों के समय में जालोर राज्यस्थान से दी हुई है, मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि, जालोर के राव कीर्तिपाल के पुत्र, भाखरसिंह का पुत्र बोडा नामका था, परन्तु वहुआ, राणीमगा व कुलगर की वहीं से पाया गया है कि, जालोर के राव माणीजी उर्फ मानसिंह का दूसरा पुत्र 'वोडा 'था.

वोडा चोहानों में पार्टवी ठिकाना 'सियाणा 'है, जो वि. सं. १६३१ तक रियासत सिरोही में था, और वाद में महाराव स्र्ताणसिंह ने जालोर के मिलकखान को चार परगने दिये, जिसमें यह परगना भी जालोर तरफ गया. वि. सं. १७२० में जब कि मूता नेणसी ने वोडा चोहानों की ख्यात लिखी, तब सियाणा पटा के वोडा चौहानों के तरफ १ सियाणा, २ चांदण, ३ भेंटाल, ४ मेडो, ५ वाहरलोवास, ६ माहेलोवास, ७ कुंड, ८ दहीगाम, ९ नागणी, १० देवदो, ११ उडवाडो, १२ कणवद आदि गांव थे, व वोडा माना नर्मदोत के तरफ जालोर से मिले हुए, वापडोत पट्टे के पांच गांव, व दहियावटी में सात गांव (१ सींहराणो, २ खारी, ३ सांधाणो, ४ देवसीवास, ५ आलवाडो, ६ आलाराण आदि ) थे, जहांपर वोडा माना के भाइवन्धु रहते थे, जो करीव २०० राजधूत थे, और वक्त जरुरत ४० घोडेसवार से काम देते थे, इसके सिवाय गांव मांडे में भी ठाकरसिंह व स्र्रा नामके वोडे चौहान विद्यमान थे. सिरोही रियासत में 'धांधपुर' नामका गांव वोडा चौहान को आवाद करने की शर्त से दिया गया है, उसके सिवाय बोडा चौहानों की जागीर नहीं है.

मूतानेणसी की ख्यात से बोडा चौहानों की वंशावली, जालोर के सोनगरा कीर्तिपाल से क्रमशः २ समरसिंह, ३ भाखरसिंह, ४ बोडा, ४ लक्षमण, ५ महिपालदेव, ६ हांजा, ७ सांवत, ८ सिखरा, ९ नवंधण, १० करमसी, ११ वीजा, १२ वाघा, १३ नारायणदास, व १४ कल्याणदास तक लिखी गई है, वि. सं. १७२० में कल्याणदास सियाणे में विद्यमान था.

वोडा चोहानों के +वडुए की पुस्तक मुआफिक राव माणीजी से निम्न वंशवृक्ष सियाणे के वोडा चौहानों का होता है.

<sup>+</sup> देवडा चौहान व बोडा चौहान का बहुआ अलग अलग है, इसके लिये बहुआ ललमनिसह का यह कहना हुआ या कि, हम लोगों में यनमान बटे जाते है, तब जो यनमान हमारे भाईओं को सुपूर्द होते है उनकी वही उसको दी जाती है.

वंदावृक्ष सियाणा इलाके जोषपुर के बोडा चौहान र वोडसिंह उर्फ वोडा (सिरोदी रामकुल वंशवृक्ष में नं. ह चाला.) २ वलवंत उर्फ वलु ( नेणसी की ख्यात में इसका नाम ' लक्ष्मण ' लिखा है.) ३ धिकल ध महिपाल ( नेणसी की ख्यात में इसके बाद हांजा दर्ज हुआ है. ) ५ सामन्तसिंह ६ सलरा ु रामसिंह ७ नींघण ८ कर्मसिंह ९ यमेसिंह १ अखेराज (इसकी मोलाद चानणा च काणदर गांव में है) १ खेतेसिंह ( इसकी सोलाद १० वाचसिंह ११ नारायणसिंह १२ फल्याणसिंह १२ केसुरसिंह (इसकी ओलाद नागणी व माहेलावास नाम के गांघों में है ) १३ मनोहरवास ( इसकी जीलाद गांडवडा गांव में है ) १३ हरिसिंह १४ अजवसिंह १५ जयसिंह र्५ भीमसिंह (भीमावत बोडा कहलाया ) जो सियाणा में हैं ) १६ अभयसिंह १७ संजाणसिंह १७ लक्ष्मण तेनसिंह १८ नेतसिंह १८ गुलावसिंह खुमाणसिंह नाथु,सह (गोद गया) (गुदि भाया) १९ ग्रमानंसिंह (गोद गया) । (गोद साया) २० शक्तिदान २१ मेघसिंह । गोद साया २२ हवतसिंह (मौजूदा पाटवी)

## उपयुक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ वोडसिंह को जब कि देवडा चौहानों का राज्य कायम नहीं हुआ था, तब जालोर राज्यस्थान से 'वापडोत' व दहीयावटी में जागीर मिली थी, और यह वहां रहते थे.

- नं. ३ विकल को 'कै।छेलगढ' की जागीर चंद्रावती राज्यस्थान से दो गई थी, परन्तु इसने महाराव रडमल के समय में सोलंकीयों की सहायता से 'बंड उठाया, जिससे काछेल गढ उससे ले लिया गया.
  - नं. ४ महिपाल को महाराव रडमल ने सियाणा पद्दा की जागीर, तेरह गांवों से दी.
- नं ५ सामन्तिसंह वि. सं. १८१० में था. वोडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि, इसने गेहलोत राजपूतों से युद्ध करके, वारह गांव लिये, और 'वारलावास ' नामका गांव वसाया.
- ं नं. ७ नौंधण, जोधपुर पर घेरा डाला गया तव उस युद्ध में काम आया. (यह घेरा राठौर राव मालदेव के समय में मुगलों ने डाला था.)
- नं. ८ कर्मसिंह जालोर में काम आया, यह बडा वीर पुरुष था. वीरता के कारण यह ' मामा खेजडा ' कहलाया, और उसके स्थान की पूजा होती है.
- नं. ९ वजेसिंह के समय में वि.सं. १६३१ में सियाणा परगना, महाराव सूरताणसिंह ने जालोर के खान मिलकखान को सुपुर्द किया,तवसे बोडा चौहान जालोर की मातहती में गये.
- नं. १ अबेराज को चानणा व काणदर गांव मिला, जिसकी ओलाद वाले वहांपर रहने लगे.
  - नं. 💲 खेतसिंह को ' भेटाला ' गांव की जागीर मिली.
- नं. ११ नारायणिसह की विहन का विवाह राठौर राव सूरिसह के साथ हुआ था. जब कि अकवर वादशाह ने जालोर गढ, राठौर कुमार गजेसिंह को बक्षा तब नारायणिसिंह ने गजेसिंह की सहायता करके, विहारी पठाणों से जालोरगढ गजेसिंह को सुपुर्द कराया, इस सहायता के एवज में इसको वाकरा, भागरा व भदारा आदि गांव मिले थे. यह वि. सं. १६९० तक विद्यमान था.
- नं. १२ कल्याणसिंह के समय में वि. सं. १६९९ में जालोरगढ राठौर महेशदास दलपतिसहोत को वादशाह ने वक्षा, और चार वर्ष बाद (वि. सं. १७०३ में जालोरगढ राठौर रत्निसंह महेशदासोत के तरफ आया.) राठौर रत्निसह ने कल्याणदास को कहलाया कि, मैं शाही सेवा में दूर के प्रदेश में जानेवाला हुं, सो तुम्ह जालोर में आकर ठहरो, जिस पर कल्याणदास कम आदमी लेकर उसके पास गया, जिससे राठौर रत्निसंह ने नाखुश होकर अपने हाथ से वरली मार कर कल्याणदास को मार डाला, और उस समय सें सियाणा परगना जो बोहा चीहानों की स्वतंत्र जागीर का था. उसमें जालोर के राठौरों का दखल होकर

यह 'भोमिया' के नांई होगये, यानी उस जागीर पर राजहक लाग्र हुआ, और राठौरों ने अपने खानदान के दूसरे जागीरदार को अपनी तरफ से कायम करना ग्रुरु किया.

- नं. १२ केसुरसिंह की ओलाद नागणी व माहेलावास नामके गांवों में मौजूद है.
- नं. १३ हरिसिंह वि. सं. १७३५ में ठाकुर हुआ, उसका भाई नं. 👯 मनोहरदास की ओलाद आडवडा गांव में है.
- नं. १६ अभयसिंह ने राठौर मानसिंह जो जालोर में था, उसकी अच्छी सेवा वजाई थी, और वि. सं. १८५६ में भोमिया की सनद पाई.
- नं. १७ सुजाणसिंह वि. सं. १८६७ में जब कि, जोधपुर की फौज सिरोही पर चढाई लेकर आई, तब जोधपुर की फौज में शरिक था. यह वि. सं. १८७० में ग्रजरा.
- नं. १८ जेतिसिंह नाओलाद ग्रजर जानेसे, उसका चचेरा भाई कैशरीसिंह वि. सं. १८९१ में गोद आया, और वह भी नाओलाद ग्रजरने से, नं. 🔆 ग्रलाबिसह का पुत्र शक्तिदान सियाणे के भोमिये का वि. सं. १८९६ में पाटवी हुआ.
- नं. २१ मेघसिंह नाओलाद ग्रजरने से, नं. रूष हिरिसिंह का पुत्र हवतसिंह गोद आया जो मौजूदा पाटवी है.



नोट—सियाणा के बोडा चौहान सियाणा पट्टे के मोमिये कहछाते हैं, और जागीरदार के तौरपर राठौर राजपूत हैं. जागीरदार को सिर्फ राजहक की आमदनी मिछती है. यदि जागीरदार की जागीर नाओछादी या दूसरे कारण से छाछसे होसकी है और तबादछा भी होता है, परन्तु मोमिया की जागीर के वास्ते वैसा नहीं होता है, क्योंकि बमुकाबड़े जागीरदार मोमिया का हक हक्क ज्यादह मजबूत है, वनह यह है कि जागीर मौजूदा रियासत से दी गई है, छेकिन मोमिया को मोम परंपरा से (मौजूदा राज्यस्थान कदम होने के पहिले से ) कब्जे में चर्छा आ रही है.

## प्रकरण २२ वां

## वालोत्तर चौहान. (डोडीयाली ई. जोचपुर)

राजकुल सिरोही के वंशवृक्ष में (देखो पृष्ट २ पर) नं. रू बालसिंह (राव माणीजी का तीसरा पुत्र) के वंशज 'वालोतर' कहलाये. बालसिंह के तरफ वि. सं. १३४० में जालोर से मिली हुई 'गुडा ' पहे की जागीर थी, लेकिन महाराव लूंभा ने चंद्रावती में राजस्थान कायम करने वाद वालसिंह का पुत्र विशलदेव चंद्रावती आया जहां से उसको वि. सं. १३७९ में 'डोडीयाली' पहे की जागीर ८४ गांवों के साथ दो गई. वि. सं. १६३१ में डोडीयाली के वालोतर जालोर के विहारीखान के तहत में हुए, लेकिन विहारी के हाथ से जालोर जाने वाद इनका तालुक पुनः तिरोही के साथ हो गया, परन्तु वडगांमा देवडों के मुआफिक वि. सं. १७८७ में पुनः जालोर के राठौर की तरफ यह पहा भी गया.

डोडीयाठी व आलावा आदि गांवों में मीणे भील ज्यादह होने के कारण से बालोतर चौहान वहुत बलवान रहने पाये विक उन्हों ने अपना तालुक सिरोही से छूट जाने पर भी राठौरों को खिराज नहीं दी और उनकी चाकरी करना भी स्वीकार नहीं किया, जिससे बार २ इन लोगों पर राठौरों का आक्रमण होता रहा, इस कारण से इनके कइएक गांव राठौरों ने दबा लिये और वर्तमान समय में बालोतर चौहानों के तरफ +करीव २० गांव रहने पाये है, जिस में डोडीयाली गांव मुख्य है जिसके पाटवी को 'रावजी' के पद से लिखावट होती है. इस ठिकाने पर जोधपुर रियासत की रेख चाकरो कदीम से नहीं है सिर्फ फीजवल के नामसे कुछ रकम ली जाती है.

यदि महाराव सूरताणसिंह के समय में 'वांकडिया वडगांव, सियाणा, लोहीयाणा, व डोडियाली 'ये च्यारों परगने जालोर के खान को दिये गये थे और राठौरों के पास जालोर आने वाद वे परगने और उनके सिवाय रामसिण, विशलपुर और दूसरी कइएक सिरोही के माईयातों की जागीरें जोधपुर रियासत के तरफ जाने पाई थी, लेकिन उन जागीर के सरदारों का कितनाक तालुक (१ गद्दी निशानी के समय पगडी बंधवाना, २ शादी-गमी में लौकिक व्हेवार रखना, ३ फौज-फांटे के कामों में सिरोही में हाजिर आना वगैरह) सिरोही रियासत के साथ कायम रहा है, विक जोधपुर के महाराजा मानसिंह का सिरोही रियासत के साथ विरोध होने से उसने वि. सं. १८६० से १८८२ तक में कई दफे सिरोही रियासत पर फौज भेजी, जिस में विशलपुर आदि गांवों के

<sup>+</sup> जोषपुर रियासत में वि. सं. १८९६ में वहांके सरदारों के तरफ् कितने गांव व कितनी आमदनी की जाशीरें है, उसकी फेहरिस्त बनी है जिसमें ढोढीयाजी के बाजोतरों के पास. १९॥ गांव व. १८६२५) की आमवनी होना अंकित है.

लखावत जोधपुर के मातहत होने के कारण शरीक थे, मगर डोडीयाली के राव उस किफीज में शरीक नहीं हुए. सिरोही राज्य के पुराने दफतर से पाया जाता है कि, श्वि. सं. १९२९ तक डोडीयाली के रावजी का तालुक जैसा का वैसा बना रहा, परन्तु वि. सं. १९३६ में जब कि सिरोही रियासत की फौज झाडोली के वजावतों पर भेजी गइ तब ×जोधपुर रियासत के और सरदारों (जिनका तालुक अरसा से चला आ रहा है.) के मुआफिक डोडीयाली के बालोत्तर उनमें शरीक नहीं रहे, (कहा जाता है कि उस समय में डोडीयाली में जो रावजी विद्यमान था वह खुद मीणे भीलों को पनाह देता था.) जो कि डोडीयाली के रावजी का कुरव, ताजीम आदि वभा, सियाणे के ठाकुर के बरावर गिना जाता है, लेकिन उनके तरफ से सियाणे के ठाकुर के मुआफिक बरताव नहीं रहने के कारण, सियाणा के ठाकुर के साथ शादी—गमी में व पाट बैठने के समय में जो रसमें सिरोही रियासत के तरफ से अदा होती हैं, वह डोडीयाली ठिकाने के साथ कुछ दिनों से मुलतवी रहने पाई हैं.

१ वंशवृक्ष वालोतर चौहान डोडीयाली रियासत जोधपुर. १ वालसिंह ( उर्फ बाला ) राजकुल सिरोही यंशवृक्ष में नं रूपाला ).



<sup>#</sup> जोषपुर रियासत से सिरोही पर आई हुई फौज में ढोडीयाछी के रावजी द्वारीक नहीं थे लेकिन 'कुवाला' गांव के बालोतर तेजिस्हि वि. सं. १८६१ में व 'पावटा' गांव के बालोतर रामिसह लालिसहोत वि. सं. १८८२ में द्वारीक थे बिल्क 'पाएगा गांव का बालोतर भूपतिसह जोरावरिसहोत महाराजा मानिसह की सहायता में सिरोही में काम आया था.

<sup>÷</sup> वि. सं. १९२९ में रांवाडा ठाकुर शार्दूळसिंह की पंचाती में डोडीयाळी के रावनी मी शामिळ थे, बिल्क रांवाडा ठाकुर को अजमेर की जेळ से रिहा कराने में पाडीब, काळंडी व सियाणे के सरदारों के साय यह मी उनके जामीन हुए थे.

<sup>×</sup> वि. सं. १९६६ में सिरोही की फौज झाडोछी के वनावतों को समा देने के वास्ते गई उस में सिरोही से ताल्छुक रवने वाछे नोधपुर रियासत के सरदारों में छोहीयाणा के दियोछ राणा, व बेटा के राणावतों की तरफ से उनके प्रधान ठिकानों की निमयत के साय आये थे, और सियाणा ठाकुर, रामसीण ठाकुर, वांकडीया वटगांम के ठाकुर, वीसछपुर, वांकछी व कोग्टा के छखावत ठाकुर और रायपरीया आदि गांवों के देवटे खुद अपनी २ जमीयत ढेकर शरीक हुए थे, परन्तु होडीयाछी के बाछोतर उनमें नहीं के, पाया जाता है कि उसी समय से इनका तास्छुक सिरोही से कम हुआ है.



## मौजूदा रावजी साहव-डोडीयाळी रियासत जोधपुर.



रावजी साहव जुजारसिंह ठिकाना डोडीयाळी.

[ विभाग दुसरा एष्ट २३१-भ. नं. २६ ]

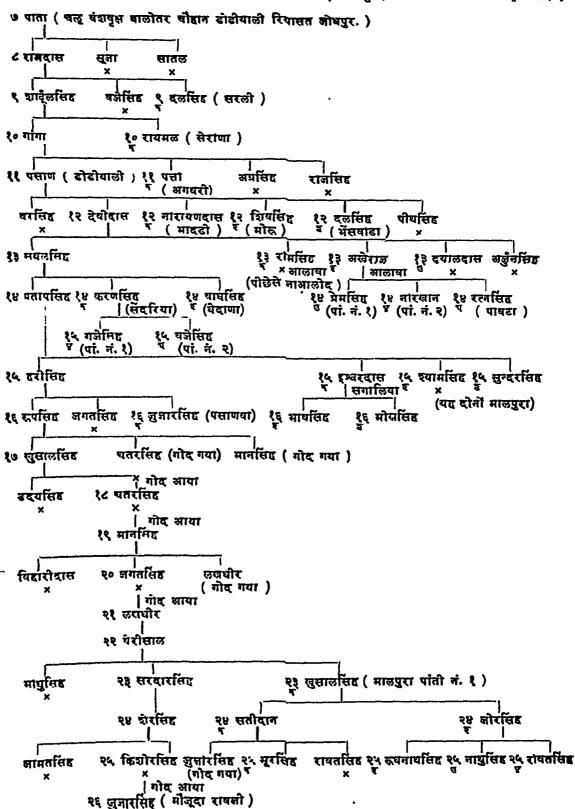

## डपर्युक्त वंशब्क्ष का संक्षिप इतिहास.

- नं. १ वालसिंह उर्फ बाला को जालोर राजस्थान से 'गुडा' पट्टे की जागीर मिली थी, इसकी राणी वारडजी मयाकुंवर बारड परमार जसवन्तसिंह की पुत्री जालोर में अपने पति के पीछे सती हुई. इसी की ओलाद वाले 'वालोतर चौहान ' कहलाये गये.
- नं. २ वीसलदेव के तरफ गुडा पट्टे की जागीर थी, लेकिन महाराव लूंभा का चंद्रावती में राज्यस्थान होने पर इसको वि. सं. १३७९ में 'डोडीयाली 'पट्टा की जागीर ८४ गांवों से दी गई.
  - नं. ३ हरपाल ' कोरटा ' गांव में देवडा अजीतसिंह के हाथ से मारा गया.
- नं. ४ जेठमल के विषय में बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसपर श्रीकालकामाता प्रसन्न हुई जिससे वालोतर चौहानों को 'नाडोला नहार' का बिरद आया, इसके समय में राठौर राव मल्लीनाथ अपने भतिजे को मिलने के वास्ते मेहवासे डोडीयाली के पहाड में आये वहां पर वि. सं. १४०५ में देव हुए, जिससे डोडीयाली के पहाड में मल्लीनाथ का स्थान हुआ है. जेठमल के ÷बाईस पुत्र थे, जिसमें इक्कीस पुत्र वि. सं. १४४० में युद्ध में काम आये. पाया जाता है कि यह लोग कालेल के वोडा चौहानों को सिरोही के महाराव रहमल ने सजा की उस समय बोडा चौहानों की सहायता में काम आये है.
- नं. ५ राणकदेव का ज्यादह इतिहास प्राप्त नहीं है, लेकिन इसका भाई नं. र्हे देदा वि. सं. १४२२ में विद्यमान था और वीर पुरूष हुआ, उसने 'देदानाल ' बंधाई और देदा के नाम से डोडीयाली के 'राव ' बहुत प्रसिद्धि में आये.
  - नं. ६ चांदा अपने काका देदा के जैसा बहादुर पुरूष था, इसने -चांदराई गांव
- \* देवडा अजीतिसिंह ' नाडोल ' राज्यस्थान में ' देवडा ' कहलाती शाखा में से था, जो नालोर के रावल कान्हडदेव की सेवा में उपस्थित था, जब कि अलाउद्दीन खीलजी ने जालोरगढ सर किया तब देवडा कांघल, देवडा जयत, देवडा महीप, देवडा सोमीत आदि नाडोल के देवडे चौहान वडी वीरता के साथ युद्ध करके काम आये थे, लेकिन उस समय देवडा अजीत अपनी जान बचा कर भाग गया था.
- ÷ जेठमल के २२ पुत्र ये, जिसमें तीन के नाम नहीं मिले है, इन बाईस पुत्रों में से २१ पुत्र वि. सं. १४४० में लड़ाई में काम आये, ऐसा बहुआ की पुस्तक में लिखा है, इन पुत्रों के नामसे कितनक गांव वसाये गये, जिसकी तफिसल यह है कि, २ देदा ( यह वि. सं. १४२२ में था और वढ़ा वीर पुरुष हुआ. ) ने 'देदानाल' वंघाई. ३ मांडा के नामसे 'महवारिया' गांव, ४ जाणा के नामसे 'जाणांग गांव, ५ चुंडा के नाम से 'चुंडा' गांव, ६ वीठा के नामसे 'वीठी' गांव, ७ आका के नामसे 'अंकितीया पादर' गांव, ८ उका के नामसे 'उकरडा गांव, ९ मंडला के नामसे 'मंडला' गांव, १० वर्रासह के नामसे 'वरनाल की दोय पादर' गांव, ११ देवा के नामसे 'देमानाल' गांव व वावडी बनवाई, १२ गोगराज के नामसे 'गोगरा' गांव, १६ वागा के नामसे 'वदाणा' गांव, १४ कवरा के नामसे 'कुरणी' गांव, १५ करमसी के नामसे 'करनाल' गांव, १६ महेशदास के नामसे 'मादरी' गांव, १७ धुंमा के नामसे 'युंमा' गांव, १८ लालसिंह के नामसे 'करीयाकापादर' गांव, १९ वीहारीदास के नामसे 'बेडीयो' गांव वसाये.

वसाया, और वि. सं. १४५५ में वहुआ को डोडीयाली से सीख दी. इसका तेज प्रताप इतना था कि डोडीयाली गांव की मवेसी जालोर के पास 'ओला ' नामक पहाड में चरती थी. इस विषय में कवि ने कहा है कि—

" सिंहा वसे सेसला, कायर देखें कांघ; देदा पुढे डोडीयाल छावी कीथी चांद. "
" कहां करूँ पारखं, कहां करूँ घीज: चांदा थारी वार में चरती ओलारी सीम."

नं. ७ पाता ने वि. सं. १४८२ में बहुआ को डोडीयाली से सीख दी. इसका भाई नं. १ जेतिसिंह की ओलाद वाले वालोतर जोधपुर इलाके के गांव वडगांव व सिरोही इलाके के गांव निवज में होना वहुआ की पुस्तक में अंकित है, जो गांगा व उदावत के पोते कहलाते है.

नं. ८ रामदास ने वि. सं. १५१६ में व नं. ९ शार्दृलसिंह ने वि. सं. १५५५ में होडीयाली से वहुआ को सीख दी.

#### १ पुरुतनामा सरली के वालोतर पांती नं. १.

नं. १ दलसिंह को 'सरली 'गांव मिला. जिसकी ओलाद में क्रमशः नं. २ करणिसह. नं. २ अखिसह, नं. ४ सांतलिसह, नं. ५ दयालदास हुआ. दयालदास की ओलाद में नाओलादी होनेसे उसका भाई नं. १ मोमिसेंह व उसके बाद क्रमशः नं. ६ वाधिसह, नं. ७ हरनाथिसह, नं. ८ उदयभाण, नं. ९ राजिसह हुए.

राजसिंह वि. सं. १८६० में जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय में पाळी नगर में उदयभाण के साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया जिससे महाराजा मानसिंह ने ' डुंडी खीदाखोर ' की जागीर जो जप्त हुई थी वह वापस दी. राजसिंह से कमशा नं. १० अचलसिंह, नं. ११ चमनसिंह व नं. १२ चतरसिंह हुए. चतरसिंह नाओलाद होने से उसका छोटाभाई नं. १३ भभूतसिंह गोद आया, जो इस समय 'सरली ' की भोम में पांती नं. १ के मौजूदा पाटवी है.

नं. १० गांगा ने वि. सं. १५६५ में बहुआ को सीख दी, और अपने नाम से 'गांगावा' गांव वसाया जो वि. सं. १५७५ में चारण को दे दिया.

#### २ पुश्तनामा सेराणा के बालोतर,

नं. १० रायमल को वि. सं. १६१० में 'सेराणा' गांव मिला, जिसकी ओलाद में क्रमशः नं. २ नेतिसिंह, नं. ३ करणिसंह, नं. ४ हरिदास, नं. ५ वेणीदास, नं. ६ नरिसंह, नं. ७ लालिसिंह, नं. ८ कैसरीसिंह, नं. ९ जेतिसिंह, नं. १० गुलिसिंह व नं. ११ उमिसिंह हुए. उमिसिंह सेराणा की जागीर का मौजूदा पाटवी है, जिसके किशोरिसिंह नामक एक पुत्र है.

ं नं. ११ पसाण ने अपने नाम से पसाणवा गांव बसाया, यह सिरोही के महाराव रायसिह (पहिले) के समय में सीरोडी-सणवाडे में काम आया.

इसने जालोर के गजनी खान की तहत में जाने बाद चारण राएमल को गांगावास में भूमि दान दिया. उस विषय में किव ने कहा है कि—

- " समत सोलो सरस वरस. तेसटो मेजवातमः माहा महीनो रत हेम, शुकल पक्ष तथ सातम "
- " पातल राव पसाण, वले गजनीखान विहारी; गांगां वास दियाम, अरठ पंदरे एक सारी. "
- ' पनरे इजार विद्यां पृथवी, थीर दे बारट थपीयो; तोरण घोडो ने त्याग, रायमल ने तद अतो डोटगरे अपीयो. "
- नं. ११ पत्ता को 'चाणोद ' पहे की जागीर मिली थी, मगर वाद में वि. सं. १६३४ में 'अगवरी ' का पट्टा मिला. जिसमें से 'ग्रुडा', 'क्रुवाला', 'सरली', की जागीरें अलग हुई. जिस्का वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. २ पर दिया गया है.
  - नं. १२ देवीदास वि. सं. १६८१ में गुजर गया.

#### ३ पुरुतनामा 'मादडी ' के वालोतर

नं. १२ नारायणसिंह को 'मादडी 'मिला. नारायणसिंह से क्रमशः नं. २ जयसिंह, नं. ३ भूपतिसिंह, नं. ४ उदिसिंह हुए. उदिसिंह की ओलाद में पीछे से नाओलादी होनेसे उसको भाई नं. १ प्रेमिसिंह से क्रमशः नं. ५ नाथुसिंह, नं. ६ मोकसिंह, नं. ७ पृथ्वीराज नं. ८ इन्द्रसिंह, नं. ९ देवीसिंह व नं. १० किशनसिंह हुए. किशनसिंह मादडी की भोम का मौजुदा पाटवी है.

#### ४ प्रश्तनामा 'मोरू 'के बालोतर.

- नं. रेरे शिवसिंह को वि. सं. १६८१ में ' मोरू ' गांव मिला, शिवसिंह से कमशः नं. र रामसिंह, नं. ३ मानसिंह, व उसका भाई नं. रे भाखरसिंह हुए.
- नं. ३ मानसिंह की ओलाद में क्रमशः नं. ४ हरिदास, नं. ५ साहेवलान, नं. ६ अणंदिसह, नं. ७ आयदान हुए. आयदान नाओलाद ग्रजर गये. नं. ४ हरिदास के दूसरा पुत्र स्र्रताण की ओलाद में क्रमशः शिवदानसिंह, नारायणदास, पनेसिंह, व लखिंह हुए.
- नं. ३ मानसिंह के दूसरा पुत्र भाखरसिंह से क्रमशः नं. ४ हीरसिंह, नं. ५ कवरसिंह नं. ६ गलसिंह, नं. ७ धुलसिंह, नं. ८ अभयसिंह हुए. अभयसिंह नाओलाद होनेसे उसका भाई नं. ९ प्रेमसिंह गोद आये. प्रेमसिंह के वाद नं.१० प्रतापसिंह हुए. प्रतापसिंह 'मोरू' की भोम पर मौजूदा पाटवी है.

#### ५ पुरतनामा भेंसवाडा के बालोतर.

नं. १३ दलमिंह को 'भेंसवाडा' मिला, दलसिंह से क्रमशः नं. २ गोपालसिंह, नं. ३ हेमराज, नं. ४ भगवानसिंह, नं. ५ अखेसिंह, व नं. ६ जोरसिंह हुए. जोरसिंह नाओलाद

होनेसे उसके काका ओपसिंह का पुत्र नं. ७ पोमसिंह वि. सं. १८७६ में गोद आया उससे कमशः नं. ८ गेनसिंह हुआ मगर उसके वंश में नाओलादी होनेसे उसका भाई सूरतिसंह का पुत्र नं. ९ खुमसिंह व उसके वाद नं. १० जामतिसंह हुए. जामतिसंह भैंसवाडे की जागीर का मौजुदा पाटवी है.

नं. १३ सवलसिंह ने वि. सं. १६८१ में बहुआ को सीख दी. इसने जोधपुर के राजा को सहायतो करने से जोधपुर महाराज ने बहुत सन्मान किया था. उस विषय में कवि देवल नरसिंह ने कहा है कि—

- " सविशा अब रा बदलो मत, छानो सोवनगर घर साम; मान अगो बालोत महाबल, कट लंगा घणी रे काम. "
- " पाले क्रस्म आहाडा पाले, जावो मृत माहा जोर करां; × × × × × × × \*
- " पालत कटक दुआयो साद्ल, बोहो गोला अण छूटा वाण; रुक वक रहीओ कने राजा, साचे विच सुरो चहुआण." " अते मान जोषपुर आया, सह भढ हुआ घण सांव; मान नवाज घरे मेलीया, सहत कढां मोती सरपाव."
- नं. १३ रामसिंह और नं. १३ अखेराज को 'आलावा' पट्टे की जागीर मिली, छेकिन रामसिंह का पुत्र सूरजमल के वेटे जगतिसह व मोहनसिंह नाओलाद गुजरने से उनकी जागीर नं. १३ अखेराज की ओलाद वालों के तरफ शामिल हो गई, और अखेराज के दो पुत्रों में इस जागीर में दो पांती होकर जागीर तकसीम हुई.
- नं, र्व दयालदास ने दयालपुरा गांव बसाया, यह नाओलाद ग्रजर गया, जिससे इसकी जागीर डोडीयाली पट्टे के शामिल होगई.
- नं. १४ प्रतापसिंह डोडीयाली पट्टे का पाटवी हुआ. इसके भाई नं. १५ करणसिंह को सेंदरीया की जागीर मिली, उसके दो पुत्र नं. १५ गजेसिंह व नं. १५ वजेसिंह से सेंदरीया मे दो पाटवी पांती हुई.

#### ६ पुक्तनामा सद्रियाके बालोतर पां. नं. १

नं. १४ करणिसंह का वडा पुत्र नं. १५ गजेसिंह सेंदरीया में पांती नं. १ के पाटवी हुआ, उससे क्रमशः नं. २ रणछोड, नं. ३ ग्रमानिसंह, नं. ४ चेनिसंह, नं. ५ भूपतिसंह, नं. ६ पृथ्वीराज, नं. ७ शिवनाथिसंह नं. ८ सवलिसंह व नं. ९ सांगिसंह हुए. सांगिसंह मीजूदा पाटवी है.

#### ७ पुस्तनामा सेंदरियांके वालोतर पांती नं. २

संदरीया की दूसरी पांती में नं. १ करणिसह का दृसरा पुत्र नं. १ वजेसिह पाटवी हुआ, उससे क्रमशः नं. २ शिवदानिसेंह नं, ३ अनोपिसह, नं. ४ फतेसिंह, नं. ५ श्यामिसंह नं. ६ हीम्मतिसह, नं. ७ सरदारिसह, नं. ८ हीरिसह व नं. ९ वसन्तिसंह हुए. वसन्तिसंह सेंदरीया की दूसरी पांती का मीजूदा पाटवी है.

#### ८ प्रस्तनामा वेदाणाके बालोतर

नं. १४ वाघिसह को वि. सं. १७४० में 'कुवाला' की जागीर मिलथी मगर वाद में वह कूट जानेसे 'वेदाणा ' की जागीर मिली. वाघिसह से कमशः नं. २ दोलतिसह, नं. ३ अमरिसह, नं. ४ वहादुरासिंह हुआ, जो डोडीयाली में काम आया उसके वाद नं. ५ रत्नसिंह, नं. ६ अदरिसह, नं. ७ भभूतिसिंह हुए. भभूतिसिंह नाओलाद होनेसे उसके भाई सरदारासिंह के पुत्र नं. ८ लक्ष्मणिसिंह गोद आया जो वेदाणा जागीर के मौजूदा पाटवी है, उसको प्रेमसिंह नामक एक पुत्र है.

#### ९ पुरुतनामा आलावा के बालोतर पां. नं. १

नं. १४ प्रेमसिंह आलवा की पांती नं. १ के पाटवी हुआ उससे क्रमशः २ साहेबखान नं. ३ प्रयागदास, नं. ४ नाथुसिंह, नं. ५ बिहारीदास हुए. बिहारीदास के चार पुत्र (१ वनेसिंह, २ दानसिंह, ३ पृथ्वीराज, ४ धनसिंह) थे जो नाओलाद गुजर जानेसे, उसने अपने भाई पनेसिंह का पुत्र नं. ६ पहाडिसिंह को गोद लिया, पहाडिसिंह का पुत्र नं. ७ भूतसिंह नाओलाद गुजर जानेसे दूसरा पुत्र नं. १ माधुसिंह के पुत्र नं. ८ आयदान, भूतसिंह के गोद गया. जिसके पुत्र नं. ९ मूलसिंह व १ गुलाविह है, जिसमें मूलसिंह आलावा में पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी है.

#### १० पुस्तनामा आलावा के पांती नं. २ के वालोतर.

नं. १४ नारखान आळावा पांती नं. २ के पाटवी हुआ उससे क्रमशः नं. २ हरनाथ हुआ जिसने वि. सं. १८२२ में 'मादडी 'व रियावाव 'की और जागीर हासिल की. हरनाथ से क्रमशः नं. ३ सवाईसिंह, नं. ४ नाधुसिंह, नं. ५ तेजसिंह हुए. तेजसिंह नाओळाद होनेसे, रियावाव के वालोतर दोलतिसह कानसिंहात का पुत्र नं. ६ पहाडसिंह गोद आया, उसका पुत्र नं. ७ सतीदान हुआ, लेकिन वह नाओळाद गुजरनेसे सतीदान के भाई चमनसिंह का पुत्र नं. ८ भोपालसिंह गोद आया, जिसका पुत्र नं. ९ दलपतिसंह आळावा की दूसरी पांती का मौजूदा पाटवी है.

#### ११ पुस्तनामा रियावाव के बालोतर.

आलावा पांती नं. २ में नं. २ हरनाथ के दूसरा पुत्र नं. १ भीमसिंह को रियावाव को जागीर मिली, उससें क्रमशः रियावाव में नं. २ कानसिंह, नं. ३ शेरसिंह, नं. ४ अमरिसह हुए. अमरिसह नाओलाद होनेसे नं. ५ अबसिंह गोद आया, उसके वाद नं. ६ वेरीसाल व नं. ७ कीशोरसिंह हुए. कीशोरसिंह रियावाव का मौजूदा पाटवी है, जिसके दो पुत्र है जिसमें मेघसिंह वडा है.

#### १२ पुक्तनामा पावटा के बालोतर.

नं. दे रलसिंह को 'पावटा ' को जागीर मिली उससे क्रमशः नं. २ ओपसिंह, नं. ३ लालसिंह नं. ४ खुसालसिंह, नं. ५ प्रतापसिंह, नं. ६ अजीतसिंह, नं. ७ वहादुरसिंह, व नं. ८ वरदसिंह हुए. वरदसिंह नाओलाद ग्रजरजानेसे उसका छोटाभाई नं. ९ शिवनाथसिंह गोद आया जो पावटा की जागीर का मौजूदा पाटवी है, जिसके दो पुत्र है जिसमें वडा पीरसिंह है.

नोट-पावटा की जागीर में नं. ३ लालसिंह का दृसरा पुत्र रामसिंह वि. सं. १८८२ में जोधपुर रियासत कें तरफसे सिरोही पर फौज आई उसमें शरीक था. (परवाना जोधपुर महाराजा मानसिंह वि. सं. १८८२ फागण विद ३)

नं. १५ हरिसिह डोडीयाली के पाटवी हुआ, इसके भाई नं. १६ इश्वरदास को 'सगालीया ' की जागीर मिली और नं. १६ इयामिसह व नं. १६ सून्दरसिंह इन दोनों को 'मालपुरा ' गांव मिला, जिससे इन दोनों को मालपुरा गांव में दो अलग २ पांती हुई, लेकिन इयामिसह की ओलाद न रहने के क़ारण उसकी पांती डोडीयाली ठीकाने के शामिल हो गई, जो वाद में नं. २३ खुसालिसह को डोडीयाली ठीकाने से दी गई.

#### १३ पुस्तनामा मालपुरा के पांती नं. २ के वालोतर.

मालपुरा की दृसरी पांती नं. १६ सुन्दरसिंह के तरफ रही, उससे क्रमशः नं. २ इयामसिह नं. ३ देवीसिह, नं. ४ दलसिंह, नं. ५ शार्दृलसिंह, नं. ६ भीमसिह व नं. ७ भूरसिह हुए. भूरसिह मालपुरा जागीर की दूसरी पांती के मौजूदा पाटवी है.

नं. १६ रूपिसह डोडीयाली के पाटवी हुआ, उसके बाद इसका पुत्र नं. १७ खुसाल-सिंह पाट वैठा मगर वह नाओलाद ग्रजरनेसे दूसरा पुत्र नं. १८ चतरसिंह पाट आया, लेकिन वह भी नाओलाद ग्रजर गया जिस्से तीसरा पुत्र नं. १९ मानसिंह गोद आया.

#### १४ पुक्तनामा पसाणवा के बालोतर

नं. र् जुजारसिंह को 'पसाणवा' की जागीर मिली. उसके बाद नं. २ अभयराम हुआ लेकिन वह लडाई में काम आनेसे उसका माई नं. े जोरावरसिंह पाटवी हुआ, उससे फ्रमशः नं. ३ मेघसिह, नं. ४ किसरीसिह, नं. ५ गुलावसिंह, नं. ६ चमनसिंह, नं. ७ करणसिंह व नं. ८ मोतीसिह हुए. मोतीसिह पसाणवा के मौजूदा पाटवी है.

नोट-पसाणवा में नं. १ जोरावरसिंह का छोटा पुत्र भूपतसिंह जोधपुर की फौज सिरोही पर आई उसमें शरीक था, जो लडाई में वहांही मारा गया.

#### १५ पुस्तनामा सगालिया पां. नं. २ के बालोतर

नं. १६ भावसिंह सगालीया की जागीर की पांती नं. १ के पाटवी हुआ लेकिन उसकी ओलाद में पीछेसे नाओलादी हो गई और दूसरी पांती के पाटवी नं. १६ मोखसिंह से क्रमशः नं. २ हीन्दुसिंह, नं. ३ दुर्जनसिंह, व नं. ४ फतेसिंह हुए. फतेसिंह नाओलाद गुजरनेसे दुर्जनसिंह का भाई धनसिंह का पुत्र बदसिंह का पोता कीरतसिंह मेघसिंहोत, फतेसिंह के गोद आया जो संगालीया में मौजूदा पाटवी है, जिसके एक पुत्र लालसिंह नामक है.

नं. २० जगतिसह डोडीयाळी के पाटवी हुआ, लेकिन वह नाओलाद गुजरनेसे उसका भाई नं. २१ लखधीर गोद आया.

नं. २२ वेरीसाल डोडीयाली के पाटवी हुआ जो 'पसाणवा' गांव के पडवे में जोधपुर रियासत के तरफ से चूक हुआ उसमें मारा गया.

नं. २३ सरदारसिंह डोडीयाली के पाटवी हुआ, इसके भाई नं. रू३ खुसालसिंह को मालपुरा की पांती नं. १ दी गई जिसकी ओळाद वालों के नाम इसी पुश्तनामा में (डोडीयाली में) अंकित है.

नं. २४ शेरसिंह डोडीयाली के पाटवी हुआ, इसके बाद इसका पुत्र नं. २५ किशोर-सिंह पाट बैठा, लेकिन वह नाओलाद ग्रनर जानेसे, नं. रूप खुसालसिंह का पोता नं. २६ जुजारसिंह गोद आया, जो डोडीयाली ठिकाने के मौजुदा रावजी है.

२ वंदावृक्ष अगवरी के बालोतर रिवासत जोधपुर.

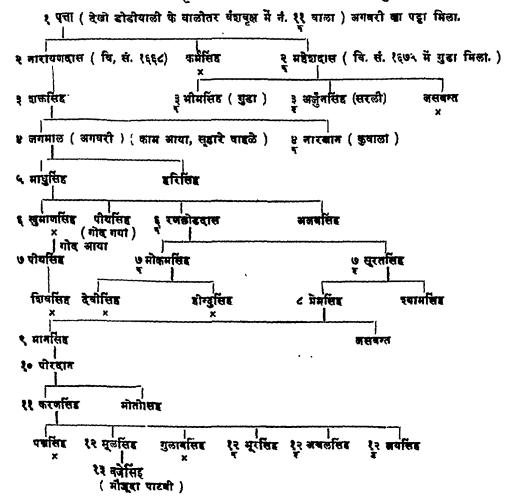

## नोट-अगवरी पट्टे की जागीर के मौजुदा पाटवी वजेसिह है.

#### १ पुस्तनामा क्रवाला के बालोतर.

नं. है नारखान को कुवाला की जागीर मिली, जिसकी ओलाद में क्रमशः नं. २ छत्रसाल, नं. ३ हुंगरसिंह, नं. ४ ओपसिंह, नं. ५ वजेसिंह, नं. ६ तेजसिंह, नं. ७ अनाडसिंह, नं. ८ सालमिंह व नं. ९ लक्ष्मणिंह हुए. लक्ष्मणिंह कुवाला के मौजुदा पाटवी है, जिसके किशोरसिंह नामक एक पुत्र है.

#### २ पुस्तनामा गुडा के बालोतर.

नं. है भीमसिंह को 'ग्रहा ' की जागीर मिली उससे क्रमशः नं. २ राघोदास, नं. ३ समरथिंह नं. ४ मेघराज हुए. मेघराज नाओलाद होनेसे उसका भाई नं. ५ अणंदिसंह गोद आया लेकिन वह भी नाओलाद होनेसे उससे छोटा भाई नं. ६ सूरताणिसंह पाट वैठा, इसके बाद यह लोग ग्रहा में 'भोमिये ' कहलाये, सूरताणिसह से क्रमश नं. ७ सवाईसिह, नं. ८ शेरिसंह, नं. ९ उमिसंह, नं. १० अखिंह, नं. ११ भूतिसंह, नं. १२ मेघिसंह व नं. १३ हीरिसंह हुए. हीरिसंह ग्रहा में मौजुदा पाटवी है.

#### ३ पुस्तनामा सरली पांती न. २ के बालोतर

नं. है अर्जुनसिंह को सरली की जागीर मिली, उससे क्रमश नं. २ नाथुसिंह, नं. ३ स्त्रेमसिंह, नं. ४ वीरभाण, नं. ५ रामसिंह, नं. ६ शिवसिंह, नं. ७ भोमसिंह व नं. ८ कल्याणसिंह हुए. कल्याणसिंह सरली पांती नं. २ के मौजूदा पाटवी है.



# प्रकरण २३ वॉः

# वीवावत चौहान.

जालोर के राव माणीजी उर्फ मानासिंह के पुत्र चीबा के नाम से 'चीवा उर्फ चीवावत चौहान' कहलाये गये. राणी मगा की वही में लिखा है कि, चीबा, माणीजी के पुत्र माला का पुत्र होता है, परन्तु अन्य प्रमाणों से व बहुआ की पुस्तक से पाया गया है कि, चीबा, राव माणीजी का पुत्र था. चीबावतों की जागीरें इस समय रियासत सिरोही में जामठा, नागाणी, रेवदर, दुआ आदि गांवों में व पालणपुर रियासत में किपासिया, पांथावाडा, आकोली, आरकी, पहुवाड आदि गांवों में है. पालणपुर की मातहती में जो जागीरें है वह सिरोही में थी, लेकिन पीछे से सरहद के फैसले के समय पालणपुर के नीचे चली गई.

### १ वंशवृक्ष चीवावत चौहानः





# उपर्युक्त बंशकृक्ष का संक्षित इतिहास.

- नं. १ चीवाजी जालोर में था. उसके पीछे ' चीवावत चौहान ' कहलाये गये.
- नं. २ सम्रामसिंह को महाराव लृंभा ने, आबु कब्जे में आने वाद वि. सं. १३६५ में कोरटा पट्टे को जागोर, ४२ गावों के साथ दी. इसकी राणी सिसोदणीजी अखेकुंवर कोरटा में सती हुई.
- नं. ३ राजसिंह कोरटा में काम आया. इसका पुत्र नं. ४ भीमसिंह को २४ गांवों के साथ कोटडा को जागीर और मिली.
- नं. ८ वेलसिंह को सूरताणपुरा गांव मिला, और उसका भाई नं. र्रायधर, महाराव सहसमल के साथ, मेवाड के राणा छंभा का युद्ध हुआ तव वि. सं. १४९५ में काम आया. ( वडुआ की पुस्तक में लिखा है कि, यह लडाई सारणैश्वरजी में हुई थी. )
- नं. ११ खेमराज, लखावत कला की पक्ष में था, जब कि लखावत कला ने सिरोही का कव्जा किया, तव यह उसका मुसाहिव हुआ, राव कला ने इसको बुआडा, कालंदी आदि गांवों की जागीर दी थी. यह राव कला की सहायता में जब कि महाराव सूरताणसिंह ने चढाई की, तब कालंद्री में अपने पुत्र नं. 👯 पाता सहितं काम आया, (इसका ज्यादह अहवाल विभाग पहिला के प्रकरण २८ वां में आ चूका है.) इसकी जागीर महाराव सूरताणसिंह ने इंगरावत सामन्तिसह को दे दी. खेमराज का देहान्त युद्ध में हुआ. उस विपय में कवि आसीआ दला ने कहा है कि-

" वीडरी असत विजो थोथीयो, वांसे वार्ज हांक थई विकराल, चालां वालणहार न चूको, खत्रवट खाग वाहो खेमाल. ' '' एकर भख उपर आयो, सोह आवगो इंगरा साय; मिंटै न गणे नरे मोहाणा, भारमलोत सरसवा रात- "

नं. 🔆 खेतिसिंह के तरफ बुआडा की जागीर थी वह छूट जाने से, उसकी ओळाद वाले नुन गांव में जा रहे, जो पीछे से नाओळाद हुए. कितनेक चीवावत भारजे में व खाखरवाडा में आवाद हुए, जहांपर राजपूत दावे उनकी ओलाद विद्यमान है, जिनका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

1

- ं नं. 😲 हरराज के तरफ वागरा व सातुला गांव था, और नं. 🤻 कहानसिंह के तरफ सूरताणपुरा था, लेकिन वे दोनों नाओलाद गुजर गये.
  - नं. १२ मेहरसिंह ने अपने नाम से 'मेर' गांव बसाया. इसने महाराव सूरताणिसह को सेवा अच्छी वजाने से, महाराव ने वि. सं. १६४१ में कपासिया पट्टे की जागीर बारह गांवों से इनायत की.
  - नं. १२ जेतसिह, जोधपुर के राठौर राजा उदयसिंह ने, नितोडा में डुंगरावत सामन्तिसिंह आदि को चूक कराया जिसमें यह भी मारा गया. चीबावत जेतसिंह के चूक के विषय में कविने कहा है कि—
  - " सौमं हर तिलक सींचतो सा वल करतो लग दीती कर; रिण रोहीयो वर्णा राठोडै चीवो एकल वाड वर, "
  - " भोंजे छंडा खरडके भाला, पढे न पिड देती पसर; एकल जेत सलख आहेडी सकेत पार्ड भट सिंहर. "
  - " उपार्धाये तुठ आधतर जण जण पुगी जूबो जूबो, खीवर हाकलीयो खिमावत होकर जाह विहाह हुबो. "
  - नं. <sup>१२</sup> कर्मसिंह उर्फ चीना करमसो बहादुर राजपूत हुआ. इसने महाराव सूरताणसिंह को सेवा करके, 'पांथावाडा 'परगने की जागीर हासिल को, जिसका पुश्तनामा इस प्रकरण में दिया गया है.
  - नं. रहे दुदा को 'आकोली 'पट्टे की जागीर मिली. दुदा उदार राजपूत था. इसके विषय में प्रख्यात कवि आढा दुरशा ने कहा है कि—
  - " इन्द्र ज्यु हं वह दान उझलो, झलरां कवां झाझां झल्लो; चीवो सु रंगे भोम अचलो, देवहो थांभे दर्जन सल्लरो."
  - " पारले सारले पात्र परखु, दोहे गीत कवित्ते देखुं; सीश्र कलोदर आप मु पेखुं. राजड राव तणो घर देखुं. ''
  - ं कोटे मोटे क्रांत कहाणी, वा जद वापरीया कव वाणी; पाटे अरबुद चाढण पाणी, मोटे माँडे भ्रज महाराणी. "
  - " आपण दान कवि उझहां, गीत गवारण राखण गहां; खाग त्याग राव खतहां, भीम सदा ग्रुज भार इमहां."

दुदा की ओलाद के चीवावत, पालणपुर रियासत के आकोली पट्टे में है, जिसके पाटवी का वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया हे.

- नं. १५ मानसिंह के पुत्रों में नं. १६ चतरसिंह को ' जामठा ' की जागीर, वि. सं. १७६० में सिरोही रियासत से मिली, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. र्१ केशरीसिह के तरफ कपासिया पट्टे की जागीर रही, जिसके पाटवी का वंशवृक्ष इस प्रकरण में अंकित किया है.
- नं. रह नाडसिंह को 'नागाणी' गांव की जागीर मिली, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में अंकित किया है.

नोट—चीवावत चौहान िरोही रियासत में नामी राजपूत थे, और उनके तरफ चड़ी २ जागीरें थी. चीवा खेमराज ने, हुंगरावत देवडों के साथ खटपट होने के कारण, राव कला का पक्ष ग्रहण किया, जिससे वह जागीरें चली गई, लेकिन वाद में चीवा कर्मसिह आदि चीवावतों ने, सिरोही रियासत की अच्छी सेवा करने से, वे पुनः बड़ी जागीरें पाने पाये, मगर उनकी जागीरें पालणपुर रियासत की सीमा पर होने से, महाराव उदयभाण के समय में जब कि लखावत देवडे बदल गये, और पालणपुर के दोवान की मातहती में जाकर, अपनी जागीर में से आधा हिस्सा लिख दिया, तव वि.सं. १८७४ में चीवावत भी उनके साथ शरीक होकर, पालणपुर की मातहती में गये. वि. सं. १८८० में जब कि लखावतों के गांव, सिरोही रियासत को अंग्रेज सरकार ने वापस किये, तब चीवावतों की जागीर के गांवों को वापस नहीं करते, पालणपुर के +तरक रखे गये, जिनमें से जामठा, मेर, रेवदर आदि गांव तवादला में सिरोही में वापस आये, और कपासिया पहा, आकोलो पहा व पांधावाडा परगना आदि बडी वडी जागीर के पहे पालणपुर रियासत के तरफ रहे.

वर्तमान समय में चीवावतों के तरफ सिरोहो रियासत में १ जामठा, २ नागाणो, ३ रेवदर, ४ दुआ इस मुआफिक जागीरें है, और पालणपुर रियासत में १ पांथावाडा, २ कगितिया, ३ आकोली, ४ आरकी, ५ पहुवाड आदि पहों को जागीरें है, जिनमें से आकोली, कगितिया व पांथावाडा के पाटवीओं के वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है, आरकी व पहुवाड को सम्पूर्ण वंशावली प्राप्त न हुई है, लेकिन मालूम हुआ है कि आरको गांव में चीवावत उम्मेदिसह देवीसिंहोत व दोलतिसिंह मानसिंहोत यह दोनों पाटवी जागीरदार है, और पहुवाड में चीवावत जेठमल हिन्दुसिंहोत व मगिसेंह लेमराजोत यह दोनों पाटवी है.

### २ वंशवृक्ष जामठा परगने मंदार के चीवावत



<sup>+</sup> कहा जाता है कि जब कि पालणपुर और सिरोही रियासत की सीमा की तकरार चली तब अंग्रेज सरकार ने जाजम बिछा कर कहा कि, जो जो सरदार जिस २ रियासत में हो वह उन रियासत की जाजम पर बेठे, उस वक्त चीबावन पदल कर पालणपुर की जाजम पर जा बेठे, निससे उनकी कुल जागीरें पालणपुर के तरफ रखी गईं. इस तरह होने से जामठा, रेवदर, मेर, ब्सादि गांवों की हदबंदी सिरोही रियामत के ब्यदबीच टाउ के नाई कायम होकर नेखम बंदी की गईं, बाद में ऐसे बीचमें आये हुए गांवों का तबादला किया गया, जिसमें सिया जहीया का पट्टा,पालणपुर को दिया और बीच में आये हुए गांव सिरोही रियासत में आये.

ां नोट—नं. ७ सालमसिंह जामठा की जागीर का पाटवी है. इसके पास जामठा गांव के सिवाय कोटरा व देरली नाम के खेडे हैं, उनमें राजहक छहआनी व जामठा में आठआनी हैं, वह वटवारा से वसूल होता है. पाटवी को उदेराज व अखेराज नाम के दो पुत्र है.



नोट-इस पांती का पाटवी चीवावत गजेसिंह नं. ८ वाला है, और राजहक की आठआनी वटवारा से वसूल होती है.



# नोट-नागाणी में दूसरी पांतीका पाटवी चीवावत फतहसिंह है, जिसका हुकमनामा वि. सं. १९४९ में हुआ है. इस पांती में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है. ५ वंशपृक्ष फपासिया रियासत पालणपुर के चीवावत पाटवी.

र केशरीसिंद ( चीवायत वंशवृक्ष नं. १ में नं. रहे वाला नं. १५ मानसिंद के प्रत्र ) की कपोत्तिया पट्टे की जागीर मिली थी, उसके याद क्रमशः २ नृसिंह, ३ अनयसिंह, ४ मेर्घसिंह व ५ चत्रसिंह हुए (चतरसिंह के बाद)



नोट-नं. ७ पृथ्वीराज पाटवी है, उसको जुवानसिंह व चेनसिंह नाम केदो पुत्रहै.

६ वंशवृक्ष आकोर्ला रियासत पालणपुर के चीवावत पाटवी.

१ दुदा ( चीषायत पंशयूश नं. १ में नं. १ याला नं. १३ दूर्जनमान का पुत्र ) के पुत्र २ कानसिंह को आकोली पट्टा मिला था, उससे क्रमजः ३ पीयसिंह, ४ चनरसिंह, ५ नृसिंह, ६ अनोपसिंह, ७ रघसिंह, ८ जयसिंह य ९ प्रेमसिंह हुए, ( प्रमनिंह ये: याद ).

मभीदान यहातुर्गित १० नवलमित (पाटपी) १० जोधसित १० चमनसिंह १० अचलसिंह

७ वंदावृक्ष रेयद्र परगर्ने मंदार ( व पांधावाहा ई. पालणपुर ) के चीबानत.

१ दर्मितिह (चीषायम वंदावृक्ष नं. १ में नं. <sup>१२</sup> वाला ) पांवाबादाः



+ जब कि महाराय गयसिंह को छताबत पृथ्वीराम ने चूक किया, तब सिसोदिया वर्वतसिंह, हुंगरावत रामसिंह, व शाह तेमराल के ज्ञामिल रह का, नं. ५ देदा ने एप्शीराम की भगाया और देश पार कर दिया.





नोट—नं. दें अनुपिसंह को, महाराव पृथ्वीराज ने रेवदर गांव, सवाणचा राजपूतों से छुडवा कर दियाथा, लेकिन पीछे से इसका पोता नं. ७ अनाडिसंह व पुत्र नं. दें पदमिसंह ने, वि. सं. १८७४ में अपनी जागीर में आधा हिस्सा पालणपुर के दीवान को लिख दिया था. वर्तमान समय में रेवदर की जागीर का पाटवी नं. ११ कैशरीसिंह है, जिससे राजहक तीसरे हिस्से से वटवारा होकर वसूल होता है. रेवदर के पाटवी को वर्तमान समय में ताजीम नहीं है, परन्तु पिहले इस ठिकाने का दर्जा अच्छा था. नं. दें पदमिसंह की ओलाद वालों का रेवदर की जागीर में हिस्सा नहीं है, उनकी जागीर पालणपुर रियासत में हे.

८ वंशवृक्ष हुआ परगने मगरा के चीबावत.





नोट—इस गांव में पाटवी नं. है जीवसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १३९) लेनेका ठहराव नं. ७५१ ता. २७ मई सन १९२३ इस्वो से तय हुआ है.

् वंशरक्ष चीयावत राजपूत भारजा व खाखरवाडा परगने रोहीडा. ( राजपूत दावे. ) रे ग्वेनसिंह ( योवावत चीहान वंशवृक्ष नं. १ में मं. ११ वाला ) राजपूत दावे भारजा व खाखरवाडा.



(अ) वंशवृक्ष चल्ल् चीवावत राजपूत भारजा परगने रोहीडा. राजपूत दावे

१ जगतसिंद ( जुन ) ( देखा पंशवृक्ष चीवावत राजपूत नं. ९ में नं. ५ वाला )
२ जीवसिंद

३ प्रयामसिंह लालसिंद ३ शिवसिंह वीरमदेव

×

४ जीरसिंद ( भारजा )

१ कहानसिंद ( भारजा )



### ९ ( आ) वंश्वद्यक्ष चीवावत राजपूत खाखरवाडा परगने रोहीडा. राजपूत दावे





## प्रकरण २४ वां

# अबावत उर्फ अबसी चौहान.

सिरोही देवडा राजकुल वंशवृक्ष में नं. १ राव मानसिह उर्फ माणीजी का पुत्र नं. दे अवसिंह से अवावत शाखा कहलाई गई.

१ वंशवृक्ष देलदर परगने सांतपुर के अवावत चौहान पांती नं. १.





नोट—इस गांव में पाटवी नं. रेरे जुवानसिंह है. इस गांव में राजहक की आठआनी, रियासत के तरफ से श्री अंबाजी माता को अर्पण करने से, वह अंबाजी माता के देवस्थानी सिगे में जाती है. नं. रेरे रामसिंह को बगैर मंजूरी राज, दूसरी पांती में नं. ८ दोळतसिंह नाओळाद के गोद भेजा था, उसका तसिफया होने पेश्तर रामसिंह गुजर गया, फिर रामसिंह के गोद, मौजूदा ठाकुर ने दूसरे को भेजने की कोशिष की, जिसपर राज सें दोळतिसिंह की पांती में से कुछ हक मौजूदा ठाकुर को देकर, दूसरी पांती खाळसा अंबाजी माता को दी. इस जागीर में देवस्थान की आठ आनी बटवारा से वसूळ होती है.

? (अ) वंशरुक्ष देलदर के अवावत पांती नं. १ के छोटभाई. नं १३ इरीदास के छोटेपुत्र.



नोट-अनावतों में वि. सं. १६२८ पहिले स्रताण नामका अनावत सरदार मशहूर था, जो महाराव मानसिंह का मिन्दान था, लेकिन उसका नाम देखदर व ओड के अनावतों में नहीं है, तरूंगी के अनावत वि. सं. १६४० बाद हुए है. पाया आता हैं कि वह देखदर का अनावत होगा मगर पता नहीं पढ़ता है.



नोट—यह गांव खालसा राज है. वि. सं. १९०८ में यह गांव भारजा के चीवावत खुसालसिंह को आवाद करने के वास्ते दिया गया था, मगर आवाद न होने से खालसा हुआ. फिर वि. सं. १९४५ में आमतरा के नं. ३ वाला दोलतिसह को आवाद करने को दिया, मगर शर्त मुआफिक आवादी न होनेसे, वि. सं. १९६३ में खालसे राज हुआ है.

५ वंशवृक्ष मानपुर परगने सांतपुर के अबावत (नाओलाद होनेसे खालसा राज.)



नोट—नं. १ सबलिसंह नाओलाद होने से यह गांव खालसा हुआ, बाद वि. सं. १८९४ में ओड का अबसी बुद्धिसंह ( नं. १ वाला ) को आबाद करने को दिया, बिस्क वि. सं. १९०२ में उसको तरतोली गांव भी आबाद करने को दिया गया, लेकिन वि. सं. १९१३ में कसूर में आने से, यह दोनों गांव राज ने खालसे किये. बाद तरतोली बुद्धिसंह को दिया और मानपुर खालसे रहा, जो वि. सं. १९१९ में राजसाहेबां जामतिसंह (खाखरवाडा के पट्टे में ) को दिया गया. बाद में जामतिसंह राजसाहेब नाओलाद होने से खाखरवाडा के पट्टे शामिल यह गांव भी खालसा राज हुआ है.

६ वंशवृक्ष औड परगने सांतपुर के अवावत.
१ मोजराज (देलदर पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ९ वाला)
२ मारायणदास २ नेतसिंद (तक्षंगी)
३ मान्यरसिंद ३ केस्ररदास (केस्ररली ठर्फ कीवरली)
४ कदानसिंद ५ उदयसिंद (देशो पृष्ट २४५ पर)

र गमितिंद ५ उदयसिंद (देशो पृष्ट २४५ पर)

र गमितिंद अनतिंद दरमान
(देशो पृष्ट २४५ पर) म

"



६ रंमवृक्ष ओढ परगने सांतपुर के अबावत (छोटभाई )



नोट. ओड गांवमें नं. ७ अनोपसिंह की ओलाद वाले व नं. १ वस्तिसिंह की ओलाद वाले दोनों की अलग २ हुकम नामा पांती थी, लेकिन नं. १ धीरसिंह जो दूसरी पांती के पाटवी था, वह नाओलाद होनेसे नं. ११ भीमसिंह को दूसरी पांती की जागीर जो खालसे रखने की थी वह नजराना से इनायत की, वाद में पांती नं. १ का पाटवी नं. १२ मीहो बतिसिंह नाओलाद गुजरा, जिससे नं. १ गजेसिंह दोनों पांती के पाटवी हुआ, इस गांवमें राजहक आठआनी घटवारा से वसूल होता है.

```
७ वंदारक्ष तरतोली परगने सांतपुर के अबावत.
     ६ बुद्धसिंह ( ओड पांती तं. २ वंशवृक्ष नं. ६ में नं. ९ वाला )
          | ग्रीद आया देलदर से नं. २० वाला )
          गांद आया देलदर से नं. २० वाला )
     ३ गुलांबसिंह
                                   धु मतापसिंह
र
     थ चमनसिंह ( मौजूबा पाटवी )
     नोट-नं. ४ चमनसिंह मौजूदा पाटवी है. इस गांव में राजहक आठवानी
 ाटवारा से वसूल होता है.
                      ८ वंशवृक्ष आमतरा परगने सांतपुर के अबावत.
     १ रूपसिंह ( ओड के अवायत छोटभाई वंशवृक्ष नं. ६ में नं. धु बाला) यह गांव माजी साहेब के तरफ था,
         गोद आया ओडले
     २ चतरसिंह
          गोद आया ओहसे
     ३ दोलतसिंह
     ४ मूलसिंह ( मौजूदा पाटवी )
     नोट-इस गांवमें राजहक आठ आनी वटवारा से वसूल होता है.
   ९ वंदावृक्ष कीवरली परगने सांतपुर के अबावत पांती नं. १ (नाओलाद होनेसे खालसाराज).
    १ केस्रवास (ओड के वंशवृक्ष नं ६ में नं ३ वाला)
१ अमर्रसिंह २ गोपांलदास
                (देखी पृष्ट २४७ पर)
३ कमेंसिह
              ३ खुमाणसिंह ( देखी पुष्ट २४७ पर् )
                  ४ दोलतंसिंड ( देखो पृष्ट २४७ पर )
४ वाचसिंह
              जुजारसिंह
५ सरदारसिंह
                                                 ६ गुलसिंह
🕻 असवन्त
  ममृतसिह
                                                                ९ उम्मेदसिंह
  दोलतसिंह 🥄 अगतसिंह
```

नोट—नं. १० उदयसिंह पाटवी नाओलाद होनेसे उसका जागीर हक वि. १ १९६० में खालसा राज हुआ है, छोटभाइ के अरहट मौजूद है जिसमें राजहक आठेंंंंजी वसूल होता है.

#### ९ (अ) वंशरहस कीवरली पांती नं १ के अवावत छोटभाई.



## ९ (आ) वंशवृक्ष कीवरळी पांती नं. १ के छोटभाई.



९ (इ) वशवृक्ष कीवरली के पांती नं. १ के अवावत छोटमाई.

१ गोपालदास ( वंशवृक्ष कीवरली पांती नं. १ में नं २ वाला )

२ नरहरदास (देसी पृष्ट २४८ पर)



# १० वंदावृक्ष कीवरली परगने सांतपुर के अवावत पांती नं. २



नोट—इस पांती में नं. ६ वहादुरसिंह मौजूदा पाटवी है, और राजहक की आठआनी वटवारा से वस्ल होती है.

```
११ वंदावृक्ष मोरथला परगने सांतपुर के अवावत पांती नं. २.
```

```
१ बुद्दसिंद ( कीवरली पांती नं. २ के वंशवृक्ष में नं. ३ वाला )

२ अजीतसिंद तेजसिंद अवलसिंद ।गोद गया कीवरली पांती नं २ में नं. ६ के)
। भोद गया कीवरली पांती नं. २ में न. ४ के)
३ दिम्मतसिंद

थ ( मौ. पा. )
```

नोट पहर्गांव में एक हिस्सा वि. सं. १९१३ में चौहान अखेसिंह रामसिंहोत अज़्वादी के वास्ते दिया गया था, और दूसरा हिस्सा नं. १ बुदसिंह को वि. सं. १९२७ अल्लादों के वास्ते दिया गया, जिससे इस गांव में दो पांती हुई. चौहान अखेसिह के पांती वि. सं. १९३४ में खाळसा राज हुई, और अवावत की पांती मौजूद है. इस पांती राजहूक आठआनी बटवारा से वसूळ होता है, और दूसरी पांती खाळसे राज है.

१२ वंशवृक्ष तसंगी परंगने रोहीडा के अवायत.



नोट—इस गांव में पाटवी जुवानसिंह है, और राजहक आठआनी बटवारा से वसूछ होता है.

